GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL NO. Sa8Km Jos

D.G.A. 79.

जीमहाभारतसारः

### प्रस्तावना

# ( ले. बाळशास्त्री हरदास साहित्याचार्य, नागपूर )

पाश्चात्यशिक्षणपद्ध्या पाश्चात्यत्वपरिशीलनशालिनामसमदीयानामेव भारतवर्षस्य प्राणभूतायां संस्कृतौ धर्मे च या घृणादृष्टिः प्रादुर्भूता, तया प्राचीनदेशाचारा धर्माचाराश्च समूलमुन्मूलियतुं प्रवृत्तिदिवानिशं परिदृश्यते। परेस्द्भावितानां युक्त्याभासानामालम्बेन सर्वत्र धर्मे संस्कृतौ चाविश्वासः समजित्। राष्ट्रभक्ताः अपि अर्थकामप्रधानयुक्तिभिर्श्वमिश्चिताः राष्ट्रपाणभूतायां संस्कृतौ संदिहानाः किंकतैव्यताम्हाः परिदृश्यन्ते। तस्याः घृणायाः तादृशस्य च अविश्वासस्य निरासः तंस्कृतेर्धमस्य च ज्ञानमन्तरा न श्वयताकोदिमापयेत। तच ज्ञानं भारतीयसमाजस्य भारतीयत्वेनाम्युद्यार्थं नितरामावश्यकम्। इदानीतनी परिस्थितिस्तु अस्मद्भिष्रतस्य भारतीयत्वस्य सर्वथा प्रतिकृत्ना। राष्ट्रधमस्य च सर्वतः विष्ठवो दृश्यते। स्वातन्त्र्यं, सुधारणा, समता दृत्यादि-प्रलोभनेः जनतायाः विधीयमानो बुद्धिश्रंशः दृदमेव दृदयति यस्पर्वथा अर्थे एव परमपुरुषार्थः धनमानप्रतिष्ठादिकमेव च जीवितप्रयोजनिमिति। दृदृश्याम-वस्थायां राष्ट्रस्य दृश्यमानः नैतिकोऽधःपातः स्वाभाविक एव।

किञ्च नाम तद्भारतीयत्वं यत्संरक्षणपूर्वकः राष्ट्राभ्युद्यः भवद्भिप्रेतः, भारतदेशवासित्वं भारतादिजनत्वं वा, तच सर्वेषामेव सम्मतमिति चेदत्र ब्रूमः न केवलं भारतदेशवासित्वं भारताभिजनत्वं वा भारतीयत्वं किन्तु भारताभिजनत्वे सित विशिष्टसंस्कृतिमत्वमेव भारतीयत्वम् । यया भारतीयः सम्मुष्यिति च यया च क्रोधवशमायाति, ययाऽऽनन्दकाष्ट्रामागच्छति यया च दुःखमनुभवति, यया मित्रभावसुपगच्छति यया च शत्रुभावमापद्यते, यया निर्विचते यया च संमन्यते, यया माद्यति यया च सुखास्पद्रवेन व दुःखास्पद्रवेन वा जीवनमापनं करोति सा सर्वाऽपि भावनातिः श्रद्धातिर्वा संस्कृतिपद्वाच्या भवितुसर्हति । तया च इतरपरिच्छेदेन यहैशिष्ट्यं भारतीयेषु परिदृश्यते तदेव हि भारतीयस्वम् ।

एताहशस्य भारतीयत्वस्य तस्य च प्राणभूतायाः भारतीयसंस्कृतेः स्वरूप-परिज्ञानार्थं वेदवेदाक्रसमृतिपुराणेतिहासादिग्रन्थानां सम्यगध्यनमावश्यकम् । समयाभावादनिधकारित्वाच सर्वेषामेव कृते एतादशाध्ययनं शक्यताकोटि नेयादिति चेत् यस्य एकस्यैव ग्रन्थस्य अध्ययनेन भारतीयसंस्कृतेः भारतीय-त्वस्य च सम्यक् संपूर्णं च स्वरूपपरिज्ञानं भवितुं शक्यं तस्य अध्ययनं अवश्यं कर्तब्यम् । स च ग्रन्थः भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनप्रणीतः महाभारताख्य इतिहासः । भगवता श्रीकृष्णद्वैपायनेन हि अमुमेवोद्दशमुररीकृत्य अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता । तदुक्तम्—

> स्त्रीश्चदद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। इति भारतमाख्यानं सुनिनाकृतया कृतम्॥ इति।

अयं हि महाभारतास्य इतिहासग्रन्थः प्राचीनपद्दया लिखितो ज्ञानकोशः एव। त्रैवर्णिकानाम् आन्हिकित्यायां स्वाध्यायस्वेन ब्रह्मयज्ञे महाभारतस्य निर्देशो भवति। "भारतः पञ्चमो वेदः" इति वचनं तु प्रसिद्धमेव। स्वीये History of Indian Literature नामके ग्रन्थे डॉ. विटरनिट्झ (Winternitz) महोदयेन महाभारतवर्णनसमये उक्तम् "It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an 'Epic' and a 'Poem'. Indeed in a certain sense, the Mahabharat is not one poetic production at all, but rather a whole literature."

महाभारते केवलं कुरुपाण्डवयुद्धेतिहासः समुपवणित इति यदुच्यते तत्तु न सत्यम्। कुरुपाण्डवयुद्धेतिहासकथनिमण्यत् भगवता कुष्णद्वैपायनेन अयं ज्ञानकोश एव विरचितः। अत एव च भारतटीकाकृता नीलकण्ठेन उक्तम्—" इह खल्ल भगवान् पाराश्चयः परमकारुणिको मन्त्रमध्यममतीननुगृष्टीतुं चतुर्दशिवद्यास्थानरहस्याकेकत्र प्रदर्शयिषुर्महाभारताख्यमितिहासं प्रणेष्य-न्प्रारिष्सितस्य प्रनथस्य निष्प्रस्पृष्ट्पिप्रणाय प्राच्यगमनाय च कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै छोकरूपेण निबन्धन्नर्थात्तत्र प्रक्षावत्प्रवृत्यगमिभिधेयादि दश्चयति "। भगवता कृष्णद्वैपायनेन महाभारतिमप्रण कि किमुक्तम् इत्यस्य वर्णनं महाभारते एव निम्नप्रकारेण कृतमस्ति—

तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपद्पवंणः ।
सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थेभूषितस्य च ॥ १८ ॥
इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितम् ।
विस्तरेश्च समासैश्च धार्यते यदद्विजातिभिः ॥ २७ ॥
अलङ्कृतं ग्रुभैः शब्दैः समयैदिंग्यमानुषैः ।
छन्दोवृत्तेश्च विविधेरन्वितं विदुषां प्रियम् ॥ २८ ॥
धर्मार्थंकाममोक्षार्थैः समासन्यासकीतंनैः ।
तथा भारतस्येण नृणां विनिहतं तमः ॥ ८५ ॥
पुराणपूर्णंचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः ।
नृज्जद्विकौरवाणां च कृतमेतत् प्रकाशनम् ॥ ८६ ॥
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणवातिना ।
छोकराभगृहं कृत्स्नं यथावत्सम्प्रकाशितम् ॥ ८७ ॥
सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीन्यो भविष्यति ।
पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्रुमः ॥ ९२ ॥
(श्रीमहाभारते आदिपर्वंणि प्रथमोऽध्यायः )

यो विद्याच्यतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः।
न चार्क्यानिमदं विद्यान्नेव सस्याद्विचक्षणः॥ ३८२॥
अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्।
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना॥ ३८३॥
श्रुत्वा त्विद्युपार्क्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते।
पुंस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रूक्षा ध्वाङ्क्षस्य वागिव॥ ३८४॥
इतिहासोत्तमादस्माजायन्ते कविबुद्धयः।
पञ्चम्य इव मृतेम्यो लोकसंविधयस्रयः॥ ३८५॥

काव्यदृष्ट्या अपि अस्य प्रन्थस्य अलौकिकयोग्यताविषये तदाधारेणैव लिखिताः कविकुलगुरुकालिदासभारविमाधश्रीहर्षश्रीज्ञानराजप्रभृतीनां कृतयः एव प्रमाणम्। "नाना नवरससुधाव्धि " रिति यत् महाभारतविषये श्रीज्ञानदेवेन उक्तं तत्तु युक्ततरमेव। महाभारतकृता शृंगारवीरकरणादि-कान्यरसानामाविष्कृतिरेव न कृता अपि तु एकैकस्य रसस्य एकैको हद एव निर्मितः। अश्रविष्ठतस्वरूपेण रसस्य इयान् विद्युद्धतम आविष्कारः कुत्रापि न इश्यते। उपाख्यानिर्मिण महाभारतकृता यः रममणीयतायाः अविष्कारः कृतः तेन पाश्चात्यरसिकाः अपि मुग्धाः। १८१९ श्विस्तान्दे फ्रान्स बॉप (Franz Bopp) इत्यनेन महाभारतान्तर्गतनलोपाख्यानस्य अनुवादः कृतः। जिल्लान्टिस इत्यनेन च तदुपरि नाटकं विष्ठिष्य फ्रॉन्सदेशे तस्य प्रयोगः कृतः। तदुपरि श्लेगेल (A. W. V. Schlegel) महाशयेन लिखितमस्ति "I will only say, that in my estimation, this poem can hardly be surpassed in pathos and ethos in the enthralling force and the tenderness of the sentiments. It is made expressly to attract old and young, the highborn and the lowly, the commisseurs and those who are merely guided by instincts."

श्रीमन्महाभारतान्तर्गंतसाविश्युपारच्यानविषये डॉ. विटरनिद्रझमहोदयः

वदति—

"But whoever it was who sang the song of Savitri, whether Suta or a Brahman, he was certainly one of the greatest poets of all times. Only a great poet was capable of placing this noble female character before us so that we seem to see her before our eyes. Only a true poet could have described in such a touching and elevating manner, a victory of love and constancy of virtue as wisdom over destiny and death, without even for an instant, falling into the tone of the dry preacher of morality; and only an inspired artist could have produced, as if by magic, such wonderful pictures before us. The poem has frequently been translated into European languages including German, but all translations can only give a feeble idea of the incomparable charm of this Indian Poem."

नीतिशाख्रदृष्ट्या कर्मयोगशाख्रदृष्ट्या च अयं महाभारतो ग्रन्थः सर्वेषां मानवानां कृते पथ्रपदर्शकरूपेण अवितिष्ठते। पिण्डब्रह्माण्डज्ञानपूर्वक-मात्मविद्यायाः गृढानि पवित्राणि च तत्त्वानि असन्दिग्धतया निरूप्य तेषा-माधारेण मनुष्यं प्रति परमपुरुषार्थस्य परिचायकः तत्समवेतमेव च भक्तेज्ञानेन तयोईयोरिप च शाख्रतः प्राप्तेन व्यवहारेण साकं सोपपत्तिकं कमनीयं च समन्वयं कुर्वन् संसारे विश्लिमतिचत्त्रशान्तिसाधकः विश्लेषत्व निष्कामकर्तव्याचरणप्रेरकः एताहशोऽपरः ग्रन्थः जगति वाद्ययान्तरेष्विप दुर्लभ एव।

द्देश्येन एतेन मोहान्यणघातिना इतिहासप्रदीपेन सर्वेरिप स्वस्वकर्तव्य-मार्गः सुपरिचितः कर्तव्यः इति यद्यपि स्पष्टं तथापि समयामानात् सामर्थ्यांचमानाच लक्षक्षोकसङ्ख्यापरिमितस्य अस्य प्रन्थस्य सम्यक् वाचनम् अपि कर्तुं जनाः नोत्सहन्ते, मननचिन्तनादिकं तु दूरे एव । अतः लोकहितार्थं परमकार्याकेन पुसद्नगरस्थेन श्री शंकरराव सरनाद्दंक महोदयेन 'श्रीमहाभारतसार 'मिषेण श्रीमन्महाभारतस्य सङ्क्षेपनिर्माण प्रयत्नः प्रारब्धः । तस्य प्राथमिकपर्वपञ्चकसङ्क्षेपात्मकः प्रथमो भागः पूर्वमेव प्रकाशितः वर्तते । अयं हि भीष्मद्रोणकर्णशाल्यसौतिक्छी, इत्यादिपर्वषद्क सङ्क्षेपात्मकः द्वितीयो भागः साम्प्रतं प्रकाश्यते ।

अस्मिन् हि महाभारतसारे कुत्रापि नीतितस्वज्ञानविषयकप्रकरणानां सङ्क्षेपो नैव कृतः इति भीष्मपर्वान्तगंतश्रीमद्भगवद्गीतातोऽवगम्यते । अतः अनेन श्रीमहाभारतसारेण श्रीमहाभारतपठनेन चिन्तनेन च यो लाभः सैव भविष्यतीति मन्ये। श्रीमद्भिः सरनाइकमहोद्यैः सम्पादकमण्डलेन च महाभारतसागरमन्थनं कृत्वा अयं सारसुधाकुभ्भः वाचकानां हस्ते दत्वा महान् लोकोपकारः कृतः। विद्यालयादिद्वारा अधीतिबोधाचरणप्रचाराणां सुलभत्वात् विद्यापीठेषु अस्य प्रन्थस्य पाळ्यपुस्तकत्वेन अवद्यं समावेशः कर्तव्यः। समयवैशिष्ट्यं सम्यगिष्मम्य 'श्रीमहाभारतसार 'प्रन्थनिमाणेन लोकहितार्थं यैःप्रयतितं तान् श्रीमहाभारतप्रन्थस्य नायकः श्रीहिक्मणीजानिः वारंवारं प्रमेव लोकहितार्थं प्रेरयतु इत्याद्वासे—

सर्वेख ७, महाल श्रीदक्षिणामूर्तिमन्दिरम् नागपूरम् विदुषामनुचरः हरदासोपाव्ह बालशास्त्री साहित्याचार्यः

#### FOREWORD

One of the greatest treasures that India can well be proud of is the very rich and varied literature in Sanskrit, dating from not less than three thousand years. Here I am not referring to Vedas and Upanishads which even now hold the attention of scholars and thinkers, both as the earliest human probe into mysteries of human mind and consciousness and as examples of inspired noble poetry. I am concerned here only with 'Mahabharat', and the 'Mahabharatsar'. The latter is being published as a compendium in three volumes, of the original great Epic.

Whether rich or poor, young or old, every one of us is fond of story. All prophets and great poets have been fully aware of this weakness of the human mind for stories. Therefore, they have utilized this medium for conveying in the simplest form the noblest truths of religion, philosophy, and ethics. The story form has one more advantage: it gives shape and form to abstract ideas and makes them live and move in life. A truth that is abstract is often very dull to listen to, difficult to understand, and too vague to act upon. The same truth when clothed in a suitable story, becomes not only intelligible and attractive but deeply impresses us. We identify ourselves with heroes of the story we might be reading and thus, in a way, rehearse actions which we could very much like to repeat in our own lives.

The great author of 'Mahabharat' Vyas has made no secret of his intentions. He has clearly said that this is the fifth Veda. It does not seek to add anything new, but it seeks to make every truth in Vedas explicit and

concrete, so that it may be understood even by the most uneducated and unsophisticated mind. In fact, what interests the reader of the 'Mahabharat' is not the religion or the philosophy or the ethics that is sought to be taught, but the heroic story, the intriguing situations, the rich and complicated characters, and the mighty figures that seem to fill the whole canvas with their thoughts and deeds. Religion and other things are a byproduct, as it were, in the form of cream when: curds are churned. From the turmoil of tumultuous life and riotous play of emotions arises the outline of an ideal way of life.

In fact, what is philosophy worth, if it does not give us the underlying basic principles of life, and in its own turn does not guide us in our varied activities? Abstract philosophy is practically nobody's concern, except of a few who might be indulging in play with ideas or as intellectual luxury or sporting with logic-chopping. Every one of us is, in fact, busy with life, or rather life keeps us busy, because life is action. And it is the philosophy of action that we all want and are in earnest search of. It is such a philosophy of action that 'Mahabharat' unfolds through one of the most variegated life-stories of the Princes of the House of Kurus and the Pandayas.

The original 'Mahabharat' runs into a lac of Slokas. Scholars say that it was Vyas who was the compiler of this mightiest of books. He collected, collated and edited the floating pieces of epic poetry that were scattered throughout India, and incorporated them into a single cogent story of the heroic life of the period. It is said that the basis of 'Mahabharat' was but a small story which was called by the name of 'Jai'. The first H.HI.(43 3)?

Sloka of that story is supposed to have been the following:—

### नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

However, while we can take great pride for this voluminous national epic of ours, it is very difficult for most of us either to have it in our own libraries or to go through the whole of it in our life-time. There is no doubt that in addition to being a great story and an epic, it is a store-house of good poetry, concentrated wisdom, and full of pithy sayings relevant for all occasions. Though the original 'Mahabharat' is all this, it is too bulky and too difficult to be used even as a reference book.

There are in existence at present some summaries and compendiums of the original 'Mahabharat'. Some of them are selections, some claim to give the bare main story, others have attempted subjectwise selections, and so on. But none of them fulfils the need which 'Mahabharatsar' may well claim to fulfil.

'Mahabharat' has been boiled down to about twelve thousand Slokas in the 'Mahabharatsar'. That means it is about one-eighth of the original size. The merit of this book consists in its inclusion of all important Upakhyanas or subsidiary stories which appear in 'Mahabharat'. The second merit is that it is issued in three handy volumes instead of one. Some of the best Sanskrit scholars have exercised their minds while preparing this compendium. It is easy to refer to, as well as read continuously, as the interest of the narrative is kept up from the beginning to the end. The type used is quite bold and thick and the get-up of the book

is good enough for the very moderate price that the publishers have fixed.

It seems that these three volumes would very easily serve the purpose of all school and college libraries, as well as libraries in towns and big villages. Even for individuals, it would not be a very heavy burden, if one is really a lover of books and of our traditional culture.

It goes without saying that very few people take up such attempts, and I must congratulate the authors on carrying out this project fully and completely in spite of difficulties they must have had. It may be necessary that Education Departments and various State Governments and also the Central Government may have to take note of this great attempt, which has brought home to everyone the importance of 'Mahabharat' and has brought the book within the buying capacity of those who desire to possess a copy.

I hope that this attempt would be suitably encouraged by lovers of learning and of culture.

Ranchi 21-7-56 }

R. R. DIWAKAR.

# ॥ सम्पादकमण्डलस्य हृद्गतम् ॥

### ज्ञानाञ्जनेन लोकस्य दृष्टिदोषनिवारणम्। वन्यवन्यतमं शान्तं व्यासं वन्दामहे वयम्॥

- (१) अस्य श्रीमहाभारतसारस्य प्रथमखण्डप्रसिद्धयनन्तरं बहूनां विपश्चिदपश्चिमानामनुकूलाभिप्रायप्रदर्शनेन सफलतां गता अस्मच्छूमा इति मन्यासहे।
- (२) प्रथमखण्डस्य प्रस्तावनालेखकानां श्री. ज. स. करंदीकर महाश-यानामितरेषां च कतिपयसज्जनानां स्चनानुसारेण द्वितीय-तृतीय खण्डयोरु-पकथा यथास्थानं सङ्गृहीताः सन्ति । प्रथमखण्डवत् तत्तत्पर्वान्ते न सन्निषिष्टाः ।
- (३) केचन सज्जनाः प्रश्नाममुद्भावयन्ति, यद्भारताचार्ये वेद्यमहा-श्चयसम्पादितस्य सङ्क्षिप्तभारतस्य विद्यमानत्वे सति किम्प्रयोजनोऽयं सार्ग्रन्थसम्पादनसमारम्भ इति । येपामन्तःकरणे समुद्भवेद्यं प्रश्नस्तैरस्य प्रश्नस्योत्तरलाभार्यमधोलिखितानि सार्ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यान्यवद्भ्यमवलोक-नीयानि ।
- (अ) सङ्क्षिप्तभारतस्य क्षोकसङ्ख्या साधैसप्तसहस्रपरिभिता (७५००) आसीत्। अस्य सारप्रन्थस्य तु तद्द्विगुणाधिका षोडशसहस्रसम्मिता (१६०००) वर्तते। तेन हेतुना भूयान्परिचयो भवितुं शक्यते महाभारतस्य।
- (आ) सङ्क्षिसभारते श्रीमद्भगवद्गीता केवलं पादिष्पण्यां नामोक्षेत्रेन चकास्ति। महती श्रुटिरेव सा सङ्क्षिसभारतप्रनथस्य। श्रीमद्भगवद्गीता नाम भारतीयानामस्माकं धार्मिकप्रनथ इव राष्ट्रियप्रनथोऽपि वर्विति। तस्वज्ञान-विषये तु न कोऽपि प्रनथस्त जुलामधिरोद्धमहैति। भारतीयानां श्रद्धाभाजनं च सा। अतः सारप्रनथे सा साधन्ता सङ्गृहीताऽस्माभिः।
- (इ) सारग्रन्थे तत्तत्स्थाने प्रतिप्रकरणं नामनिर्देशसस्वात्कतमस्य विषय-स्य वर्णनं भविष्यतीति झटिति चित्तारूढं भवति वाचकानाम्।
- (ई) सारप्रन्थे सङ्गृहीतस्रोका महाभारतस्य थस्माद्ध्यायाद्गृहीता-सद्ध्यायनिदर्शका अङ्का अपि वामभागे मुद्रिताः सन्ति। तेन मूळपुस्तके तत्त्त्सन्दर्भदर्शनं सुलमं सम्भविष्यति।

- ( उ ) सारप्रन्थे वर्णानुक्रमेण प्रकरणसूची विद्यते । ततः स्वामीष्टप्रकरणा-न्वेषणं सुकरं भवति ।
- (क) सारग्रन्थे प्रतिखण्डं महतायासेन शब्दार्थसङ्ग्रहस्यापि समावेशः कृतोऽस्ति । अस्य द्विसहस्राधिकशब्दार्थस्य च्छात्राणां महानुपयोगो भवेत् ।
- (क्र) सारग्रन्थे महाराष्ट्रभाषया राष्ट्रभाषया च लिखितेन सारांशेन संस्कृतभाषानभिज्ञानामपि तत्तत्पर्वपरिचयः सङ्क्षेपतो भवेदेव।
- (४) अपि च साम्प्रतं श्री. वैद्यमहाशयानां सङ्क्षिप्तभारतं दुर्लंभं मुद्रणबाह्यं च सञ्जातम्। अतः सारग्रन्थसम्पादनोद्योगः समारब्धोऽस्माभिः।
- (५) सारप्रन्थस्य प्रथमखण्डे विद्यमानां स्रोकाङ्कितिर्देशपद्धति दृष्ट्वा कैश्चिन्महाभागेयां सूचना कृता, तदनुसारेण द्वितीयतृतीयखण्डयोः स्रोकाङ्क-पद्धतिराश्चिता दृश्येत । कुत्रचिदेकस्यां पङ्क्तौ वाक्यसमाप्तिसस्वान्तत्रैव स्रोकाङ्को दृश्येत कचित्पङ्क्तिद्वये कुत्रचित्पङ्क्तित्रयेऽपि । इयं परिपाटी पावच्छक्यमनुस्तास्ति ।
- ( ६ ) पाणिनीयव्याकरणदृष्ट्या परसवर्णस्य यत्रावश्यकता विद्यते तादशस्य-केऽपि मुद्रणसौकर्यार्थं बहुत्र परसवर्णों न कृतः । तदेतत्सर्वं सुधीभिरवधेयम् ।
- ( ७ ) सङ्क्षेपकरणाय पुण्यपत्तनस्थचित्रशालामुद्रणाळये मुद्रितं श्रीनील-कण्ठीटीकासमेतं श्रीमद्दाभारतपुस्तकं स्वीकृतम् । अतस्तन्मुद्रणाळयाध्यक्षाणा-मुपकारं सादरं स्मरामः ।
- (८) अन्ते च येषां भूरिभागधेयानां प्रेरणाया प्रन्थरःनश्रीमहाभारत-परिशीलनसञ्जातानन्दसन्दोहवशाद्वपैत्रयमिदं मुहूर्तवद्यतिकान्तं तेभ्यः पुष्पपुरी (पुसद) निवासिभ्यः श्री. शङ्करराव सरनाईकमहोदयेभ्यः शतशो धन्यवादान्समर्प्य, यस्यानुकम्पया श्रीमहाभारतसारसञ्ज्यहे वयं निमित्तीभूतास्तं सर्वान्तयांमिणं भगवन्तं वासुदेवं समश्रयं साञ्जलिबन्धम-भिवाद्य च विरमामः।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात्॥ ॐ तत्सत्।

# ।। प्रकाशकनिवेदनम् ।।

### ॥ संस्कृतं संस्कृतेमूळम्॥

- (१) अस्य श्रीमहाभारतसारप्रन्थस्य प्रथमः खण्डः श्रीशालिवाहन-शकस्य १८७६ तमे वर्षे गुरुपौणिमायां (आषाढ श्रु॥ १५) प्रकाशं नीतः। वर्षद्वयानन्तरम् अद्य तस्य प्रन्थस्य द्वितीय-तृतीयभागयोः प्रसिद्धिप्रसङ्गः दृश्वरानुप्रहेण प्राप्तः इति अतीव प्रमुदितं मे चेतः। महाभारतस्य समप्राष्टा-दशपर्वणां सङ्क्षेपस्य विचारः वर्षप्रााष्प्रागेव मन्मनसि कृतपदः आसीत्। स विचारः सम्पादकमण्डलानुप्रहेण मूर्ततां प्राप्त इति हेतोसादभिवादनं प्रथममेव करोमि।
- (२) चतुरशीतिसहस्रक्षोकात्मकस्य महाभारतस्य खण्डन्नयात्मकोऽयं सारसङ्ग्रहः किञ्चिन्नयूनपोडशसहस्रमितश्लोकैविहितोऽस्ति । द्वादशसहस्र इलोकैरयं सङ्ग्रहः परिपूर्णः स्यादिति प्रथमं तिकैतमासीत् । परं तदशवयं वीक्ष्य एतावान् विस्तरः क्रमप्रासोऽभूत् । वस्तुतस्तु महाभारतस्य सारसर्वैस्यं तत्तृतीयांशं गृहीत्वा न्यूतातिन्यूनिंशात्सहस्रक्षोकैभंवेत् । किन्तु एतद्भागन्त्रयसुद्रणार्थमेव महान् द्रव्यव्ययः सञ्जातोऽस्ति । अतिश्वात्सहस्रक्षोकात्मकसङ्क्षेपस्य विचारः केवलं मनोरथरूपेणैव निर्दिष्टोऽस्ति ।
- (३) संस्कृतभाषाया अध्ययनाध्यापनवृध्यर्थं व्याख्यान-लेखनपरिष-सम्मेलनाद्यो बहुवः प्रयत्नाः सम्प्रति श्रवणगोचरा भवन्ति । अतीव सन्तोषा-स्पद्मेव तत् । परं ते सर्वे प्रयत्ना मूलप्राहिद्दृया, प्रसिद्धिपराङ्मुखबृस्या, आस्थाधिन्येन च विहिताश्चेत्, तद्यं यो द्रव्यव्ययो भवति, स उचितस्थले योग्यकारणेन च भूत्वा दुग्धकार्करायोगवत् संस्कृतभाषाया अध्ययनाध्यापन-वृद्ध्ये कस्पेत इति भाति ।

- (४) आङ्ग्लशासनकाले संस्कृतभाषाध्ययनारम्भोऽष्टमकक्षायामेव भवति सम। सैव परिपाटी स्वतन्त्रभारते सर्वत्रावलम्बनीया। विद्यालय-महा विद्यालयेषु सर्वत्र संस्कृतभाषाध्ययनेनावद्यकेन भाष्यम्। तेन संस्कृतभाषा-प्रचारे प्रचुरतरं (महत्) साहाय्यं भवेत्।
- (५) एतदेशीयशिक्षणिवभागेम्य इदं सविनयं निवेदयामि यत्, महाभारतस्य महत्त्रायास्तद्ध्ययनावश्यकतायाश्च समस्तविद्वद्वरसंमतत्वाद्यं महाभारतसारो विद्यालय-महाविद्यालयेषु पाठ्यत्वेन तैनिवेशनीयः। अनु-भवानुसारेण प्रन्थोऽयं शनैःशनैरावश्यकपरिष्कारपुरःसरं शिक्षकाणां विद्यार्थिगणानां चाम्यासयोग्यो भवितुं शक्येत। भारतीयच्छात्राणामेतद्-प्रन्थाध्ययनमतीवावश्यकमिति मे मतम्।
- (६) संस्कृतभाषात्रचारो नाम कस्यचिद्विशिष्टवर्गस्याधिकारवृद्धिरेवेति केषाञ्चिद्धारणा दृश्यते। परं भारतेतरदेशीया अपि महाभारतस्य महत्तां विज्ञाय तद्रसमाकण्डं सेवितुं महतानन्देनाहमहमिकया पुरःसरा भवन्तीति ज्ञास्वा तादश्यात्मनाशकरी विपरीतधारणा न केनापि कर्तव्या इति प्रार्थये।
- (७) महाभारतसारस्य देशभाषास्वनुवादा अवश्यं भवितुं योग्या अपि द्रव्याभावात् तत्कार्यभद्याशक्यमेव । ईशकृपया परिस्थितेरानुकृष्ये दृष्टे सोऽपि प्रयत्नो मया विधीयेत इत्येतदेव साम्यतं निवेद्थितुं शक्यम् ।
- (८) महाभारतसारसद्दशमन्थस्य प्रकाशनं प्रचुरकष्टप्रदं विद्वत्तामूलकं, प्रभूतद्रव्यव्ययसाध्यं च वर्तते। प्रन्थस्यास्य प्रकाशनं तु लोकाश्रयेणैव प्रवृत्तमस्ति। खण्डत्रयात्मकस्यास्य महाभारतसारग्रन्थस्य प्रकाशनार्थं सार्धभोडशसद्दस्ररूप्यकव्ययस्य नितरामावश्यकता विद्यते। परं प्रथमखण्डन्वयपर्यात्मेव द्रव्यं प्राप्तम्। द्वितीय-तृतीयसण्डयोः प्रकाशनव्ययपरिपूर्णंताये सहृद्यहृदयया जनतया खण्डत्रयक्रयणेनावश्यं द्रव्यसाहाय्यं करणीयसिति सप्रश्रयं विज्ञापयामि।
- (९) संस्कृतप्रन्थस्य मुद्रणं निल्रष्टतरं बहुलायाससाध्यं चेति विदितमेव सर्वेषाम्। बहुवारं ग्रुद्धीकृतमपि दृष्टिविश्रमादग्रुद्धं स्वस्थानस्थितमेव भवति। अपि च, श्रुद्धीकृतस्थापि मुद्रणसमये उकारीकारऋकाररेफादिचिह्यानि

स्थानभ्रष्टानि भवन्ति । अत एतादशे अञ्जुद्धिविषये क्षन्तन्यं वाचकमहोदयैः । अञ्जुद्धानां न्यूनातिन्यूनतासम्पादनार्थं यावच्छक्यं प्रयतितमेव । अन्ते च जुद्धिपत्रमपि संयोजितमस्ति ।

(१०) सम्पादकमण्डलेन तु मृत्रामुपकृतोऽस्मि। एतद्ग्रन्थप्रकाशनस्य सम्पादकमण्डलभ्रमा एव निदानम्। अत एतद्ग्रन्थपूर्तिस्तस्यव श्रमफलमिति विदांकरोमि।

मध्यप्रदेशराज्यपाल डॉ. पट्टामि सीताराम अथ्या महोद्यैः, भूतपूर्व राज्यपाल डॉ. श्री. बापूजी अणे महाशयैः, बिहारराज्यपाल माननीय श्री. रंगराव दिवाकर महाभागैश्च यदमूक्यं साहाय्यं, मार्गदर्शनं च कृतम्, तेन एतद्यन्थप्रकाशनं सुकरं सुशकं च सञ्जातम्।

पुण्यपत्तनस्थ श्री. ज. स. करंदीकर महाशयानां नागपूरस्य साहित्याचार्यं बालशास्त्रि हरदास महाशयानां, नागपूरस्य महामहोपाध्याय श्री मिराशी महाशयानां च प्रस्तावनालेखनेनायं ग्रन्थः शोभाधिक्यं विद्वनमान्यतां च प्राप्तोऽस्तीति मन्ये।

'उद्दय' तरुणभारत ' किसरि ' महाराष्ट्र ' सार्थि ' ' संस्कृतभवि-तन्य ' 'प्रसाद ' 'पुरुषार्थ ' 'महाराष्ट्रविस्तार ' प्रभृतिभिर्वृत्तपन्नैर्मासिक-पन्नैश्च महत्यास्थया स्वस्वाभिप्रायप्रकाशनेन बहुजनसमाजपर्थन्तमस्यग्रन्थ-स्योपयोगिता असंशयं प्रसिद्धि प्रापिता ।

'समर्थं भारत' मुद्रणालयव्यवस्थापकैः श्री. सरदेसाई महाशयैरस्य प्रन्थस्य खण्डत्रयमपि विनेव कालातिकमं समीचीनतया मनोहारितया च मुद्रितम्।

पुष्पपुरी (पुसद) निवासिभिर्बंहुभिर्धनिकैरन्येश्च कतिपयसजनैरस्य अन्थस्य प्रकाशनार्थं द्रव्यसाहाय्यं कृतमस्ति ।

उपरिनिर्दिष्टानां सर्वेषासुपकर्तॄणामधमणोंऽहं तेम्यः सर्वेभ्यो हार्दिकधन्य-वादान् समर्प्यं विरमामि ।

इति शम्

परमपूजनीय सरसंघचालक श्री मा स गोलवलकर महोद्यैः महाराष्ट्रभाषायां लिखितायाः, श्रीमहाभारतसारप्रथमखण्डप्रशस्तेः संस्कृतसारांशः—

भारतीयसंस्कृतेर्द्रष्टारो मानवजीवनस्य साफह्यं चतुर्विधपुरुषार्थसम्पादनेन सम्यन्ते। धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्विधपुरुषार्थानां सर्वाङ्गपरिपूर्णं सर्वङ्कषं च दर्शनं महाभारतादन्यत्र न सम्भवति। अभ्युद्य-निःश्रेयस-कर्माकर्म-विकर्म-नीत्यनीति-जातिधर्म-कुल्धमाणां निरपवादं ज्ञानं सम्पूर्णंतया एक-स्मादेव प्रमथात् प्राप्तव्यं चेत् तर्हि महाभारतमेव शरणीकरणीयम्, तद्रथं नान्यः पन्था विद्यते।

पुरुषार्थचतुष्टयमिव वर्णाश्रमचतुष्टयमिव च वीरवतचतुष्टयमि शास्त-कारा वर्णयाम्बभृतुः। युद्धचीर-दानवीर-द्यावीर-धर्मवीरनामकानामेषां चतु-विधवीराणाम् उत्कटा भन्याश्र आदर्शाः भीमसेन-कर्ण-शिबि-युधिष्ठरादि-रूपेण यथा महाभारते एकत्र समुपलभ्यन्ते तथा न कस्मिश्चिद्दपि प्रन्थेऽ-स्मिन् जगतीतले समुपल्डधुं शक्येरन् । अस्य चतुर्विधवीरजीवनस्य बाल्य एव दृदतरसंस्कारवशात् पुण्यश्लोक श्री शिव्यव्यत्रपतिसद्दशः 'पुरुषोत्तमः' भारतेन ल्रड्धः। अस्य वीरवतस्योपदेशः सामान्यजनसुलभया उद्बोधक-परिणाट्या महाभारते यत्र तत्र बिहतोऽस्ति।

सर्वासु भारतीयदेशभाषासु शतकानुशतकं महाभारतीयकथाश्रवणेन सहस्तरः कान्यनाटकादिग्रन्था विद्वहरैनिंमिताः समुख्यन्ति । तद्द्वारैवं महाभारतीयदिन्यरसास्वादं सामान्यजना अनुभवन्ति । संस्कृतभाषाध्ययनस्य अक्ष्यमसरत्वात् महाभारतध्ययने प्रवर्तियतुं महाभारतस्यमासीत् । अतः सुशिक्षित-समाजं महाभारताध्ययने प्रवर्तियतुं महाभारतस्वरूपस्य सम्यक् परिचयार्थं च यादशप्रन्थस्य आवश्यकता आसीत् तादशोऽयं महाभारतस्यारप्रन्थाः प्रकाशककृपया समुपळ्ड्योऽस्ति । महाभारतस्य निकटपरिचयः संस्कृत-भाषाध्ययनं च द्वयमपि एतद्ग्रन्थवाचनेन सम्पाद्यितुं शक्येत । यथा मातुः प्रदक्षिणया पृथ्वीप्रदक्षिणाफळं हस्तगतं भवति, यथा समुद्रस्नानेन सर्वतीर्थ-स्नानफळं लभ्यते, यथा वा सुधास्वादनेन सर्वरसास्वादानन्दोऽनुभवितुं शक्यते, एवमेव अस्य 'महाभारतसार' प्रन्थस्य वाचनेन महाभारत-वाचनानन्दो भविष्यतीत्यत्र नास्ति संशयळेशोऽपि ।

अतः अस्य 'महाभारतसार' प्रन्थस्य अवशिष्टखण्डद्वयप्रकाशनार्थं जर्न-ताजनार्दनः द्रव्यरूपेण प्रकाशकसाहाय्यं करोतु इति प्रार्थये।

> गोळवळकरोपाव्ह सदाशिवतनुजन्मा माधवशर्मा सरसंघचाळकः।

# महाभारतसारस्य विषयसूचिः

### प्रष्ठाङ्कः १६३ अभिमन्युवधः। १७२ अर्जुनकृतः शोकः । ३५० अर्जुनकृता आत्मप्रशंसा। ३५० अर्जुनकृता युधिष्ठिरनिन्दा। ४२४ अर्जुनरथस्य भस्मीभवनम् । १४३ अर्जुनसंशप्तकयुद्धम्। १८१ अर्जुनस्य व्युह्मवेशः। १४३ अर्जुनाय श्रीकृष्णस्योपदेशः। १९७ अलम्बुषवधः। २६६ अलम्बुषराक्षसवधः। २२७ अलम्बुषराज्ञी वधः। २६६ अलायुधवधः। २८९ अश्वत्थामकृतं नारायणाञ्ज-मोक्षणम्। ४५० अश्वत्थामदीरातम्यकथनम् । ४५६ अश्वःथाममणिहरणम्। ४२९ अश्वत्थाम्नः सैनापत्याभिवेषः। ९३ अष्टमदिनयुद्धम्। ३९० अष्टादशदिनयुद्धम् । ९३ इरावद्धधः। ३३४ उल्कोपदेशः। १३८ एकादशदिनयुद्धम्। ३२० कर्णकृता शस्यनिन्दा। ३०९ कर्णदुर्योधनसंवादः।

पृष्ठाङ्कः १९३ कर्णपर्वारम्भः। ३३६ कर्णबाणैः क्षतविक्षतस्य युधि-ष्टिरस्य अपयानम्। ३ ७५ कर्णरथचकप्रसनम्। ३७५ कर्णवधः। २९३ कर्णवधश्रवणेन धृतराष्ट्रविलापः। २९५ कर्णस्य सेनापतित्वम् । ४७६ कर्णादिसर्वेषामी धर्वदैहिकम्। ३६४ कर्णार्जनयुद्धम् । ७२ कलिङ्गराजवधः। ३८७ कृप-दुर्योधनसंवादः। ४०८ कृपादित्रयाणां हदसमीपे गमनम् । ४६३ कुपादीना दर्शनम्। ४२१ कृष्ण-दुर्योधनसंवादः। २९१ कृष्णार्जनकृतं भीमरक्षणम्। ३५४ कृष्णार्जनयोः युद्धभूमी पुनरा-गमनम् । २९८ क्षेमधृर्ति-चित्रसेन-चित्रवधः। ४०८ गदा-पर्व। ४१६ गदा-युद्धम्। ४६८ गान्धारी-भीमसंवादः। ४२४ गान्धारीसमान्धासनम् । ४०२ गान्धार्याः विलापः।

पृष्ठाङ्कः

४७२ गान्धार्याः श्रीकृष्णशापः।

६४ गीताप्रशंसा।

२६६ घटोत्कचवधः।

२०४ घटोत्कचवधेन श्रीकृष्णस्य हर्षः।

१५५ चक्रव्यूहमेदनम्।

७९ चतुर्थदिनयुद्धम्।

१८१ चतुर्दशदिनयुद्धम्।

२४७ चतुर्दशदिने रात्रियुद्धारम्भः।

२७६ चन्द्रोदये पुनर्युद्धारम्भः।

१६० जयद्रथकृतं पाण्डववारणम्।

२३५ जयद्रथवधः।

१ ७२ जयद्रथवधपतिज्ञा।

१२६ जलधारया भीष्मतृप्तिः।

७६ तृतीयदिनयुद्धम्।

१५५ त्रयोदशदिनयुद्धम्।

३११ त्रिपुरवधाख्यानम्।

३०२ दण्डवधः।

११५ दशमदिनयुद्धम्।

१० दुर्गास्तोत्रम्।

४०० दुर्योधनपलायनम् ।

४४४ दुर्योधनपाणस्यागः।

३८३ दुर्योधनमृत्यु श्रुत्वा

वृतराष्ट्रशोकः।

४११ दुर्योधनयुधिष्ठिरसंवादः।

४१६ दुर्योधनवधः।

४२९ दुर्योधनविलापः।

४०५ दुर्योधनस्य हृदपवेशः।

१२६ दुर्योधनाय भीष्मोपदेशः।

पृष्ठाङ्कः

३५८ दुःशासनवधः।

२७६ द्रुपद-विराटवधः।

१८६ द्रोणऋतं दुर्योधनकवचबन्धनम्।

१३३ द्रोणपर्वारम्मः।

१३८ द्रोणप्रतिज्ञा।

१३३ द्रोणवधकथनम्।

२८६ द्रोणस्य शरीरत्यागः।

२८६ द्रोणस्य शक्तत्यागः।

२८६ द्रोणस्य शिरश्छेदः।

१३३ द्रोणस्य सेनापतित्वम्।

४३४ दौणि-कृपसंवादः।

१४३ द्वादशदिनयुद्धम्।

७२ द्वितीयदिनयुद्धम्।

४५९ घृतराष्ट्रविशोककरणम्।

१३७ धृतराष्ट्रशोकः।

७ वृतराष्ट्रशोकः।

४६३ धतराष्ट्रस्य पुराचिर्गमनम् ।

१०२ नवमदिनयुद्धम्।

१४९ नीलवधः।

२८१ पश्चदशदिनयुद्धम्।

८२ पञ्चमदिनयुद्धम्।

४०८ पाण्डवानां हदसमीपे गमनम्।

३०४ पाण्ड्यवधः।

६८ प्रथमदिनयुद्धम् ।

४१६ बलरामागमनम्।

१६२ बृहद्वलवधः।

४५० ब्रह्मास्त्रमोक्षणम्।

पृष्ठाङ्कः

१४९ भगदत्तवधः।

५ भारतवर्षवर्णनम्।

२०९ भीमकर्णयुद्धम्।

४६४ भीमपतिमाभजनम्।

२०९ भीमस्य ब्युहे प्रवेशः।

१२९ भीष्मकर्णसंवादः।

१०२ भीष्मदुर्योधनसंवादः।

११५ भीष्मपतनम् ।

७ भीष्मपतनकथनम्।

१ भीष्मपर्वारम्भः।

१२३ मीष्माय उपधानदानम्।

९० मीष्मेण दुर्योधनः विशस्यः कृतः।

१११ मीष्मोक्तः स्ववधोपायः।

२२७ भूरिश्रवी वधः।

१६६ मृत्यूजनमकथा।

१ युद्धनियमाः।

१९० युद्धभूमी सरोनिर्माणम्।

४७६ युद्धे हतानां सङ्ख्या।

३४३ युधिष्ठिरकृतः अर्जुनिधिककारः।

६४ युधिष्ठिरकृतं भीषमादि-सम्माननम्।

१९७ युधिष्ठिरपलायनम् ।

१६६ युधिष्ठिरविलापः।

३३९ युधिष्ठिरं द्रष्टुं कृष्णार्जनागमनम्।

२८३ युधिष्टिरस्य असत्यकथनम्।

४६८ युधिष्ठिरस्य कुनिखल्वम्।

४४४ युधिष्टिरस्य शिबिर्मवेशः।

६८ युयुत्सोः कीरवपक्षत्यागः।

१ (२ लक्ष्मणवधः।

३६४ वृषसेनवधः।

पृष्ठाङ्कः

३४७ व्याघ-ब्राह्मणकथा।

४०० शकुनिवधः।

३१५ शस्यकृतः कर्णतेजोभन्नः ।

३८३ शस्यपर्वारम्भः।

३९५ शल्यवधः।

३१५ शस्यस्य कर्णसारध्यम् ।

३९० शस्यस्य सेनापतित्वम् ।

३९८ शास्त्वधः।

४४२ शिबिरे सुप्तानाम् अश्वत्थामकृतो

४२१ श्रीकृष्णकृतं बलरामसान्त्वनम्।

३७५ श्रीकृष्णवाक्यम्।

१०७ श्रीकृष्णस्य प्रतिज्ञाभन्नः।

१४ श्रीमद्भगवद्गीता।

६८ श्वेतवधः।

८५ षष्ठदिनयुद्धम्।

२९५ षोडशदिनयुद्धम्।

१ सजयाय दिव्यदृष्टिदानम्।

१४३ सत्यजिद्वधः।

३४७ सत्यासत्यनिर्णयः।

३२९ सप्तदशदिनयुद्धम्।

९० सप्तमदिनयुद्धम् ।

२०६ सर्वसैन्यस्य निद्रा।

२०१ सात्यकेर्ब्यृहप्रवेशः।

९३ सनाभादिधार्तराष्ट्वधः।

४०० सुशर्मवधः।

१० सैन्यनियीणम्।

४३४ सौप्तिकपर्वारम्भः।

४५९ स्त्रीपर्वारम्भः।

३२० हंसकाकीयोपारव्यानम्।

## महाभारतसारांतील ' मीष्मपर्वा 'चा मराठी सारांश

जनमेजय राजानें विचारल्यावरून वैश्वम्पायन ऋषी पुढें सांगूं लागले.

दोन्ही सैन्यें कुरु-क्षेत्रावर आल्यानंतर युद्धाचे नियम ठरविण्यांत आले. दोन्ही सैन्यें युद्ध करण्यास सिद्ध झालेलीं पाहून ज्यासमहर्षी धतराष्ट्राला म्हणाले,

"तुला युद्ध पाहण्याची इच्छा असल्यास मी तुला दिन्यदृष्टि देतों." स्यानें नको म्हटक्यावर ज्यास ऋषींनीं सञ्जयाला वर दिला. "याला सर्व ज्ञान दिन्यदृष्टीनें होईल, आणि हा तुला युद्धाची वार्ता सांगेल." स्थानंतर ज्यास ऋषी व सञ्जय दोवेही निघून गेले. नंतर दृहान्या दिवशीं संध्याकाळीं येजन सञ्जयानें भीष्म-पितामह युद्धांत पडल्याचें एतराष्ट्राला सांगितलें. तें ऐकून कांहीं वेळ शोक केल्यावर धतराष्ट्राने युद्धाचें सर्व वर्तमान ऐकण्याची इच्छा दर्शीवल्यावरून सञ्जय सांगूं लागला.

सूर्योदय झाल्याबरोबर दोन्ही सैन्यें शखाखांनी सज्ज झालीं. रणवार्धे वार्ज् लगलीं. भीन्मांनी सर्वाना उत्साह येईल असे भाषण केलें. श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून अर्जुनानें आपल्याला जय मिळावा म्हणून देवीची स्तुति केली. देवीनें तसा वर दिख्यावर अर्जुन रथांत बसला. नंतर श्रीकृष्ण व अर्जुन यांनीं आपापले शंख मोठ्यानें वाजिवले. तेन्हां पाण्डवांकडील सर्वच मोठ्यां वीरांनीं शंख वाजिवले. आतां युद्धाला प्रारंभ होणार, अशा वेळीं अर्जुनानें आपला रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी उभा करण्यास श्रीकृष्णांना सांगितलें. तेथें रथ गेह्यावर अर्जुनानें दोन्ही सैन्यांत 'कोणी आपले गुरु आहेत, कोणी आजे, पणजे, इष्ट, मित्र, वंधु, पुत्र, नात् इत्यादीच आहेत.' असें पाहिलें, आणि यांना मारून राज्य मिळविण्यापेक्षां भिक्षा मागून पोट भरलेलें बरें, असे श्रीकृष्णांना सांगितलें; व त्या विचारानें किंकर्तव्यमृद होऊन हातांतलें धनुष्य टाकून हातपाय गाळून तो मटकन रथांत बसला. अर्जुनाचा तो मोह दूर करण्याकरितां श्रीकृष्णांनी त्याला गीता सांगितली.

अर्जुनाला दोन प्रकारचा मोह झाला होता. भीष्मादिकांच्या शारीरांच्या नाशाबरोबर त्यांच्या आत्म्याचा नाश होतो, हा एक आणि क्षत्रियाचा धर्म, जे युद्ध त्याला तो अधर्म समजत होता आणि मिक्षा मागणें हा जो अधर्म त्याला तो धर्म समजत होता, हा दुसरा मोह. म्हणजे अर्जुन अविनाशी आत्म्याला नाशिवंत, धर्माला अधर्म, आणि वधर्माला धर्म समजत होता. म्हणून "आत्म्याचा नाश कोणीच करूं शकत नाहीं, आणि तूं क्षत्रिय असव्यामुळें युद्ध करणें हा तुझा धर्मंच आहे. तो तुला टाकतां येणार नाहीं. टाकशील तर तुला पाप लागेल; परंतु युद्धांत तुला जर पापाची भीति वाटत असेल तर कर्तव्यकमं करीत असतां पातक न लागण्याची युक्ति अशी आहे कीं, जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दुःख यांमध्यें तूं समञ्जद्धि ठेव." असा श्रीकृष्णांनी उपदेश केल्यावर अर्जुन युद्धाला पुन्हां सिद्ध झाला. पुन्हां शंख वाजले. देव, गंधर्व, सिद्ध इत्यादि युद्ध पाहण्यासाठीं आकाशांत जमले.

इतक्यांत धर्मराजा बास्न खालीं ठेयून, चिलखत काहून, हात जोडून
मुकाव्यानें पायींच प्रेंकडे असलेल्या कौरव-सैन्यांत जाण्यास निघालाः
स्याच्या मागून त्याचे बन्ध्, अिक्षण व मुख्यमुख्य राजेही निघाले. धर्मराजानें जाऊन भीष्म, द्रोण, कृप, बाख्य यांची स्वतःला जय मिळण्यासाठीं
प्रार्थना केली. त्यांपैकी भीष्मांनी सांगितलें कीं, ''त् पुन्हां केव्हांतरी थे.
म्हणजे मला जिंकण्याचा उपाय मी तुला सांगेन.'' द्रोणाचार्यांनीं सांगितलें कीं, ''मी बाख खालीं ठेवीन, तेव्हांच कोणी माझा वध करूं बाकेल. एरव्हीं
नाहीं.'' सर्वांनींच तुझा 'जय शहोईल असा धर्मराजाला आशीर्वांद दिलाः इतकें झाल्यावर धर्मराजा आपच्या सैन्यांत येण्यास निघाला. तितक्यांत अक्रिष्णांनीं कर्णाला गांठून सांगितलें कीं, भीषम युद्धांत असेपर्यंन्त तुं जर कौरवांकडून युद्ध करणार नाहींस, तर तोंपावेतीं पाण्डवांकडून युद्ध करः पण ती गोष्ट त्यानें मान्य केली नाहीं. धर्मराजा दोन्हीं सैन्यांच्या मध्यें उभा राहून मोज्यानें म्हणाढा, ''कौरवांचा पक्ष सोडून आमच्याकडे येण्याची ज्याची इच्छा असेल, त्यानें यावें.'' ते ऐकून घतराष्ट्राचा पुत्र युयुत्सु पाण्डवां- कडे आला. नंतर धर्मराजा सर्वांबरोबर आपल्या सैन्यांत येऊन युद्धाला सिद्ध झाला.

- (१) पहिल्या दिवशीं भीष्मांनी दिवसभर घनघोर युद्ध केलें. विराट-राजाचा पुत्र थेत याचा वध केला, आणि पाण्डवांकडचें पुष्कल सैन्य मारलें. भीष्मांचा पराक्रम पाहून आज आपल्याला जय मिलत नाहीं, असें समजून संध्याकालीं पाण्डवांनीं युद्ध थांबविलें. तेन्हां दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवास-स्थानीं (शिविरांत) गेलीं.
- (२) दुसऱ्या दिवशीं सकाळींच सैन्याचा क्रींच-ब्यूह करून पाण्डव सुर्योदयाची वाट पाहत राहिले. सुर्योदय झाल्यावर भीष्मांनी महा-ज्युह रचछेलें कौरव-सैन्य पांडवांवर चाळून आलं. या दिवशींसुद्धां भीष्मांनीं . पाण्डव सैन्याचा फार नाम चारुविला, तेव्हां त्यांच्याशीं युद्ध करण्यास अर्जुन आछा. कोणी कोणास जिकूँ शकले नाहींत. त्याच वेळी भीमाने किछग-देशचा राजा श्रुतायु आणि निषाद राज केतुमान् यांचा वध केळा, आणि त्यांच्या सैन्यांचा असा नाश केला कीं, भीम म्हणजे प्रत्यक्ष 'काळ स्व आहे, असे कौरव-सैन्याला वाटलें. तेव्हां मीष्म भीमावरोवर युद्ध करण्यास आले. इतक्यांत साध्यकीनें भीष्मांचा सारथी मारला. त्यावरोवर बोडे उधक्न ते युद्ध-भूमीच्या बाहेर भीष्मांचा रथ घेऊन गेले. दुर्थोधनाचा पुत्र लक्ष्मण आणि अभिमन्यु यांचें युद्ध होतं लागलें. तेव्हां त्यांच्या साह्याला एकीकडून दुर्योधन आणि दुसरीकडून अर्जुन आले. त्या वेळी अर्जुनाने रथ, घोडे, हत्ती, पायदळ जो जो कोणी पुढें उमा राहील, त्याचा नात्रा करण्याचा सपादा चालविलेला पाहून कौरव-सैन्य पद्धन जाऊं लागलें. इतक्यांत सूर्यं मावळ-ण्याची वेळ झाल्यामुळें भीष्मांनीं युद्ध थांबविलें आणि दोन्ही सैन्यें भाषापल्या निवासस्थानीं (शिविशात) निघून गेली.
- (३) तिसऱ्या दिवशीं भीष्मांनीं सैन्याचा गरूड-व्यूह आणि पाण्डवांनीं अर्थ-चंद्र-व्यूह केला होता. युद्धाला प्रारंभ झाल्यावर अर्जुनानें कौरव-सैन्याचा फारच नाश केल्यामुळें तें सैन्य पळून जाऊं लगालें. दुर्योधनानें त्यांना घीर दिल्यावर तें परत युद्धाला आलें. पण दुर्योधन भीष्म-द्रोणांकहे जाऊन म्हणूं लगाला, " तुम्ही मनापासून युद्ध करीत नाहीं, पांडवांवर

तुमची दया दिसते. तुम्ही असतांना पांडवांना जय मिळणं मला योग्य दिसत नाहीं. तेव्हां मनापास्न युद्ध करा." तें ऐकृत भीष्म हंसले, आणि रागानें डोळे वटारून दुर्योधनाला म्हणाले, "आतांपावेतों कितीतरी वेळां तुला सांगितलें आहे कीं, पाण्डव हे अजिंक्य आहेत. मी वृद्ध झालों आहें. माझ्या शक्तीप्रमाणें मी युद्ध करतोंच आहें." कौरवांचें सैन्य पुन्हां युद्धाला आख्यावर अर्जुनानें महेन्द्र-अखाचा प्रयोग केला. त्या अखानें कौरव-सैन्याचा पुष्कळच नाश झाला. तेव्हां सम्ध्याकाळ झाली म्हणून भीष्मांनी युद्ध थांबविलें. तें पाहून पाण्डव-सैन्य सुद्धां जय भिळाला म्हणून मोठ्या आनन्दानें आपल्या निवास-स्थानीं (शिविरांत) गेलें.

- (४) चवध्या दिवशीं सकाठीं पुन्हां दोन्ही सैन्यं समोरासमोर आठीं, वार्घे वार्जु लागलीं आणि युद्धाला प्रारंग झाला. दुर्योधनाला पाहून त्याला मारण्यास भील वेगाने धावला. तोंच दुर्योधनानें मगध-देशचें दहा सहस्त [१०,०००] हत्तीचें सैन्य भीमावर धाढलें. त्याचा वध भीम-सेनानें केल्यावर "ह्या भीमाला सर्वजण मिळून मारा," असे रागानें दुर्योधन म्हणाला. त्यावरोबर त्याचे चवदा (१४) माज भीमावर तुद्धन पडलें. त्यांपैकी आठजणांस भीमानें मारल्यावर इतर पळ्न गेलें. इतन्यांत भगदत्त हत्तीचर वस्त् भीमावर चाल्दन आला. तेव्हां घटोत्कच त्याला आढवा आला. घटोत्कच माया प्रगट करून केव्हां युद्ध कर्लं लगला तेव्हां "आतां सन्ध्याकाळ होत आहे, या वेळीं या दुष्ट राक्षसावरोबर युद्ध केल्यास जय मिळणार नाहीं. आपण थकून गेलों आहोंत, पाण्डवांच्या शस्त्रांनीं वायाळ झालों आहोंत, म्हणून उद्यांच युद्ध कर्लं." असे भीष्मांनीं व्रोणाचार्य व दुर्योधन यांना सांगृन युद्ध थांविण्याची आज्ञा केली. तेव्हां कीरवांचें सैन्य आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेलें, आणि पाण्डव-सैन्यही आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेलें.
- ( ५ ) पांचव्या दिवशीं सकाळीं कौरव भीष्मांना पुढें करून आणि पाण्डव भीमाला पुढें करून युद्ध करूं लागले. भीष्मांनीं सीमावर वाण मारल्यावर भीमानें त्यांच्यावर शक्ती फेकली. भीष्मांनीं बाण मारून शक्ती तोडून टाकली. इतक्यांत भीमानें हातांत धनुष्य वेतर्लें, तेंही भीष्मांनीं तोडलें. तें

पाहून सात्यकी मीष्मांचर बाण मारूं लागला. भीष्मांनी त्याचा सार्थी पाडला. तेव्हां घोडे सात्यकीचा रथ दूर घेऊन गेले. त्यानंतर भीष्मांनी पाण्डव-सैन्यांतील वीरांचा नात्रा केला. पुन्हां सात्यकी वाण सोडीत आलेला पाहून दुर्योधनानें त्याच्यावर दहासहस्त [१०,०००] रथ पाठिवले. त्यांचा नात्रा सात्यकीनें केला. तेव्हां मोठ्या रागानें मूरिश्रवा सात्यकीवर चालून आला. सात्यकीचे दहा पुत्र त्याला अडवून युद्ध करूं लागले. त्यांचें तें युद्ध पुष्कळ वेळ चाललें. घोवटीं मूरिश्रव्यानें सात्यकीच्या दहा पुत्रांचीं अगोदर धनुष्यें आणि नंतर मस्तकेंही तोडलीं. तें पाहून सात्यकीला फार राग आला. तो मूरिश्रव्यावर वेगानें चालून आला. त्या दोवांचें भयंकर युद्ध झालें. दोघांनींही एकमेकांचे घोडे मारस्यावर हातांत ढाल-तलवार घेऊन युद्ध करण्यास प्रारंभ केला. तेव्हां भीमानें सात्यकीला आणि दुर्योधनानें मूरिश्रव्याला आपल्या रथांत घेतलें.

याच वेळी भीष्मांनी पाण्डवांच्या सैन्याचा फार नाश चाळविल्यासुळें अर्जुन युद्धाळा समोर आळा. तेव्हां दुर्योधनानें पंचवीस सहस्र [२५,०००] रथी त्याच्यावर पाठिवळे. अर्जुनानें त्यांचा नाश करीपर्यन्त स्यांस्त होऊन दिसेनालें झाल्यासुळें युद्ध थांबयून दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवासस्थानीं (शिवरांत) गेळी.

(६) रात्रभर विसांवा घेऊन सहाव्या दिवशीं सकाळीं पुन्हां युद्धासाठीं दोन्ही सैन्यें रणभूमीवर आर्छी. भीम द्रोणाचार्यावर चालून गेला. द्रोणाचार्यांनी भीमावर नऊ बाण मारले. उलट मीमसेनानें बाण सोहून द्रोणाचार्यांचा सारथी मारला. तेव्हां घोड्यांचे लगाम घरून रथ चालविणें आणि युद्ध करणें अशीं दोन्हीं कामें करून द्रोणाचार्यांनीं पाण्डव-सैन्याचा फार नाश केला. झाप्रमाणेंच भीष्मांनींही नाश केला, आणि भीमार्जुनांनीं कौरव-सैन्याचाही तसाच नाश केला. नंतर भीम कौरव-सैन्याची फळी फोडून आंत घुसला. त्याला जिवंत घरण्याच्या हेत्नें पुष्कळ वीर त्याला चेद्धन युद्ध करूं लागले. तेव्हां भीमसेन हातांत गदा घेऊन रथावरून खालीं उतरला. त्यानें त्या सर्व सैन्याचा नाश केला. भीम कौरव-सैन्यांत शिरलेला पाहून लाला मदत (साझ) करण्यास घ्रष्टशुम्न आला. त्यानें भीमाला

आपल्या रथावर घेतलें, आणि प्रमोहनास सोहून कौरव-सैन्याला मोहित केलें. त्यामुळें काय करावें हें न सुचून तें सैन्य इतस्ततः धावूं लागलें. तें पाहून दोणाचार्यांनी प्रज्ञास सोहून प्रमोहनास्त्राचा नाश केला. ह्याप्रमाणेंच अभिमन्यु व विकर्ण, दुःशासन व केक्यदेशाचे पांच वीर, दुर्योधन आणि द्रौपदीचे पांच पुत्र यांचें युद्ध झालें. त्याच वेळीं भीष्म उत्तरेकडे पाण्डव-सैन्याचा व अर्जुन दक्षिणेकडे कौरव-सैन्याचा नाश करीत होते. सूर्यास्ताच्या वेळीं दुर्योधन मीमावर चालून गेला. भीमानें त्याच्या रथाचे घोडे मारले आणि बाणांनीं दुर्योधनाला मूर्वित पाढलें. भीष्मांनीं पाण्डव-भैन्याचा पुष्कळ नाश केल्यावर सूर्यास्त झाला, म्हणून युद्ध थांबविलें, आणि दोन्हीं सैन्यें आपापल्या निवासस्थानीं (शिबरांत) गेलीं.

भीमाच्या बाणांनी रक्तबंबाळ झालेला दुर्योधन मीष्मांकडे गेला. भीष्म-पितामहांनी त्याला अंक चनस्पती दिली. त्या चनस्पतीने दुर्योधनाच्या शारीराला झालेले सर्व घाव वरे झाले.

- (७) सातम्या दिवशीं सकाळीं पुन्हां युद्धाला प्रारंभ झाला. कौरवांकहे मण्डल-च्यूह आणि पाण्डवांकडे वज्र-च्यूह होता. त्या दिवशीं दोन्हीकडचे वीर फार निकरानें लडत होते. युद्ध करतां करतां भीष्मांचा रथ धर्मराजाच्या रथा-जवळ आला. दोघांनीही एकमेकांवर शेंकडीं बाण मारले. इतक्यांत भीष्मांनीं धर्मराजाच्या रथाचे घोडे मारले. तेंव्हां तो नकुळाच्या रथावर जाऊन बसला. त्यानें आपल्या सर्व सैन्याला आज्ञा केली की, " सर्वजण मिळून भीष्मांचा चाश्च करा." तें पेकून पाण्डवांचें पुष्कळ सैन्य भीष्मांच्या मोंवतालीं जमून युद्ध कर्छ लगर्ले. त्या वेलीं भीष्मांच्या बाणांनीं पाण्डव-सैन्याची मस्तकें ताडाच्या फळांप्रमाणें तुट्टन पटापट खार्ली पहुं लगालीं. दोणाचार्यानींही पाण्डव-सैन्याचा फार नाश केला. सूर्योस्तापर्यंत युद्ध झालें. रक्ताची नदी वाहूं लागली. रक्त, मांस खाण्यासाठीं कोल्हे, राक्षस, पिशाच सर्वंत्र दिसूं लागले. तेव्हां सर्व सैन्य युद्ध थांबवून शिविरांत (निवासस्थानीं) गेलें.
- (८) आठव्या दिवशीं सकाळीं पुन्हों युद्धाला प्रारंभ झाला. भीष्मांच्या बाणांनी पाण्डव-सैन्याचा अतोनात नाश होऊं लागला. तेव्हां धर्मराजानें सर्वे प सैन्याला भीष्मांवर चालुन जाण्याची आज्ञा केली. भीष्माच्या साह्याला दुर्योधन

बन्धूंसह आला. तेन्हां भीमानें भीष्मांचा सारथी मारला, त्यामुळे त्यांचा रथ निघून गेल्यावर सुनाभ इत्यादि तुक्या [ धृतराष्ट्र ] पुत्रांचा नाम भीमानें केला. दुर्योधनाला फार दुःल झालें. तो भीष्मिपतामहांकडे गेला, आणि भीम सर्वांचा नाम करीत आहे असें म्हणाला. भीष्मांनीं सांगितलें, "पूर्वीं आमर्चे तूं ऐकलें नाहींस. भीम तुमच्यापैकीं कोणालाच जिवंत ठेवणार नाहीं. तरी आतां युद्ध कर." पुढें युद्ध होत असतां अलंबुष राक्षसानें अर्जुनाचा पुत्र इरावान् याचा वध केला. ऐरावत नागाची सून विधवा झाली. कारण गरूडानें तिचा पित मारला. तिला पुत्र नसल्यामुळें ऐरावतानें अर्जुनाकहून पुत्र उत्पन्न करवून वेतला. त्याचे नांच हरावान् होतें. त्याचा वध अलंबुष राक्षसानें केलेला पाहून घटोत्कचाला फार राग आला. त्याचे माया उत्पन्न केली. त्या मायेमुळें कौरव-सैन्यांतील प्रत्येकाला असें दिसूं लागलें कीं, 'सर्वजण मरून पढत आहेत.' तें पाहून कौरव-सैन्य पळ् लागलें.

सक्षय म्हणतो, मी व भीष्म दोघेही ओरदून सांगत होतों कीं, ही माया आहे, युद्ध करा, पळूं नका. पण आमचें कोणीच ऐकेना, पळतच सुटले. तेव्हां भीष्मिपतामह पुन्हां पाण्डव-सैन्याचा नाक्ष करूं लागले. भीमसेन पुढें युसला. त्याला तुक्षे पुत्र आडवे आले. कित्येकांचा भीमानें बध केला. उरलेले पळून गेले. भीष्म, भगदत्त व कुपाचार्य यांचे युद्ध अर्जुनावरोवर चाललें. त्या युद्धांत दोहांकडील पुष्कळ हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ यांचा नाक्ष झाला. सूर्यांस्त झाला तरी युद्ध चाललेंच होतें. पण अंधःकार पडल्यावर कांहीं दिसेना म्हणून-युद्ध थांबवून दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवास-स्थानीं (किविरांत) गेलीं.

त्या रात्रीं दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आणि कर्ण ही चौकडी 'पाण्डवांचा नाश कसा करावा' याचा विचार करूं लागली. कर्णानें सांगितलें, "दुर्योधना! भीषमिपतामहांच्या मनाचा ओढा पाण्डवांकडे आहे. ते कांहीं मनापासून युद्ध करीत नाहींत. तुं त्यांना शस्त्र खाली ठेवण्यास सांग. महणजे भी सर्व पाण्डवांचा नाश करून टाकतों. '' दुर्योधनानें जाऊन भीष्मिपतामहांना तसें सांगितलें. तें पेकून त्यांना राग आला, पण रागानें न बोलतां ते पुवहेंच महणाले कीं, '' विराटनगरांत अर्जुनानें सर्वांची वसें फेड्स नेलीं, घोषयाग्रेच्या वेळीं गन्धवांनी तुम्हां सर्वांना बांधून चालिकें, त्या वेळीं कर्णांचा पराक्रम कोठें गेला होता ? असी. उद्यां मी असा पराक्रम करतों कीं, सर्व लोक स्तुती करतील. मात्र मी शिखण्डीला मारणार नाहीं. तो जन्मतः खी होता. नंतर एका यक्षानें त्याला पुरुष केलें आहे. त्यामुळें त्याच्यावर मी बाण मारणार नाहीं. " तें ऐकून दुर्योधन आपत्या स्थानावर येजन होपीं गेला.

(९) नवच्या दिवशों भीष्मिपितामहांनीं सैन्याचा सर्वतीमद्र-च्यूह केला, व पाण्डवांनीं महा-च्यूह केला. युद्धाला आरंभ झाला. त्या दिवशीं भीष्मांनीं असा पराक्रम केला कीं, जो जो पुढें आला, त्याचा त्याचा नाश झाला. कोणीच पुढें जाण्यास धजेना. सर्व पाण्डव-सैन्य पळ् लागलें. तें पाहून श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाचा रथ भीष्मांच्या रथापुढें आणून उभा केला. भीष्म आणि अर्जुन यांचें युद्ध होतं लागलें. एण भीष्मांपुढें अर्जुनाचा पराक्रम तोकडा पडत आहे, असें पाहून श्रीकृष्णांनीं बोड्यांचे लगाम सोडून देकन हातांत सुदर्शन-चक्र घेतलें आणि ते भीष्मांना मारण्यास निघाले. तेटहां कौरव-सैन्यांत एकच हाहाःकार झाला.

इतक्यांत अर्जुन पळत आला. त्यानें श्रीकृष्णांचे पाय घट्ट धरछे, आणि ''तुम्ही हातांत शख न धरण्याची प्रतिज्ञा मोडूं नका. मी युद्ध करतों'' असें सांगितलें. तेव्हां पुन्हां श्रीकृष्ण व अर्जुन रथावर बसले व युद्ध चाल्द्र झालें. रक्ताचे पाट वाहूं लागले. किरयेकांचीं मस्तकें, हात, पाय तुट्टन पडले. पण मीष्मांपुढें पाण्डवांचें कांहींच चालेना. पाण्डव-सैन्य पळूं लागलें. इतक्यांत सूर्यास्त झाल्यामुळें धर्मराजानें युद्ध थांबविलें. आणि दोन्ही सैन्वें आपा-पल्या निवास-स्थानीं (शिविरांत) निघून गेलीं.

त्या दिवशीं पाण्डव-सैन्याचा फारच नाश झाल्यामुळें शिविरांत आल्या-वर घमराजा मोठ्या दुःखानें श्रीकृष्णांना म्हणाला, "मला हें युद्ध नको, राज्य नको, मी आपला अरण्यांत जाऊन देहाचें सार्थंक करीन. भीष्मिपता-महापुढें युद्ध करण्यांत न्यर्थं मरण्यापेक्षां तपश्चर्या केलेली काच वाईट ?" तें ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाले, "तुं मला आज्ञा कर. मी काय, अर्जुन काच, दोवे एकच आहोंत. मी दद्यां भीष्मिपतामहांचा वध करतों." पण धर्मराजानें ती गोष्ट मान्य केली नाहीं. त्यानें सांगितलें कीं, "भीष्म मला पहिल्याच दिवशीं म्हणालें आहेत कीं, "'तूं पुन्हां केव्हांतरी ये. म्हणजे मला जिंकण्याचा उपाय सांगेन.' त्याप्रमाणें आपण भीष्मांकडेच जाऊं था.' धर्मराजाचें तें बोलणें सर्वांना पटलें. ते सर्वं भीष्मिपतामहांकडे गेले. भीष्मांनी त्यांचें मोठ्या आनंदानें स्वागत केलें. धर्मराजानें मीष्मांना जिंकण्याची युक्ती विचारली. भीष्म म्हणालें, "तुम्ही शिखण्डीला पुढें करा. मी त्याच्याकडे पाठ फिरवीन. कारण तो स्नीपूर्व आहे. त्याच्या आड राहून अर्जुनानें माझ्याचर बाण सोहावे. म्हणजे मी पडेन." तें ऐकून पाण्डव आपल्या निवास-स्थानीं (शिबिरांत) आले.

(१०) दहाच्या दिवशीं युद्धाला प्रारंभ झाल्यावर भोष्मांनी पाण्डवांचें पुष्कळ सैन्य मारलें. तेव्हां धर्मराजाच्या आज्ञेवरून अर्जुनानें शिखण्डीला पुढें करून भीष्मांवर इतके बाण मारले कों, भीष्मिपतामहांच्या अंगावर दोन बोटेंसुद्धां संतर बाणांवांचून राहिलें नाहीं. ते बाण लागल्यावर भीष्म त्या बाणांसुद्धां रथांतून खालीं पडले. देवांनी त्यांच्यावर पुष्प-वृष्टि केली. पडतां पडतां 'सूर्यं दक्षिण दिशेकडे आहे' ही गोष्ट त्यांच्या ध्यानांत आली. म्हणून उत्तरायण लागेपर्यन्त बाणांच्या श्रय्येवर ते तसेच पद्धन राहिले.

भीष्म पडल्यावर युद्ध थांबवून दोन्हीकडचे वीर भीष्मिपितामहांजवळ येजन नसस्कार करून उमे राहिले. त्यांचें स्वागत करून भीष्म म्हणाले; "माझें मस्तक लोंबत आहे. त्यांला आधार पाहिजे." तें ऐकून पुष्कळांनी मऊ मऊ उशा आणल्या. त्या पाहून भीष्म हंसले. त्यांनी अर्जुनाकडें पाहिलें. भीष्मांच्या मनांतील अभिप्राय ओळख्न अर्जुनानें तीन बाणांची उशी होओल असे बाण मारले. त्यामुळं भीष्मांच्या लोंबणाच्या मस्तकाला आधार मिळाला. नंतर भीष्म पडले होते, तेथें त्यांच्या मोंवताली खंदक खणून त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था केल्यावर सर्वंजण भीष्मांची आज्ञा केऊन मोठ्या दुःखानें आपापल्या ठिकाणीं गेले.

दुसऱ्या दिवशों सकाळींच पुन्हां सर्वं मंडळी आलेळी पाहून भीष्मांनीं पाणी मागितलें. किट्येकांनी खाण्याचे पदार्थ व पाण्याचे कलश आणले. पण हे आतां माझ्या काय उपयोगाचे ? असे म्हणून मीष्मपितामहांनीं. अर्जुनाला पाणी देण्यास सांगितलें. अर्जुनानें पृथ्वींत बाण मारून असृता-सारखें मधुर आणि सुगंधी अशा पाण्याची धार काढली आणि भीष्म-पितामहांना तृप्त केलें. भीष्मांनी अर्जुनाची स्तृती केली व दुर्योधनाला सांगितकें कीं, "पाहिलास ना अर्जुनाचा पराक्रम? पाण्डवांना जिंकणें शक्य नाहीं. त्यांच्याशीं वैर करूं नको. त्यांना अधें राज्य देऊन आनन्दानें राहा," पण ती गोष्ट दुर्योधनाला पटली नाहीं. मग सर्व मंडळी आपापल्या निवास-स्थानीं (शिबिरांत) गेल्यावर कर्ण भीष्मांच्या भेटीला आला. ''तुमच्या डोळ्यांत सलणारा तुमचा वैरी मी कर्ण आलों आहें.'' असे त्याचे बोलगे ऐकून भीष्मपितामहांनी डोळे उघडले. मोठ्या प्रेमाने कर्णाला जवल बेतलें. " सूर्यापासून कुन्तीला झालेला तूं कौन्तेय । म्हणजे पाण्डवांचा सख्खा भाऊ आहेस. तूं त्यांच्याशीं स्नेष्टानें राहा. वैर करूं नको, म्हणजे पुढे युद्ध होणार नाहीं. सर्व राजे आनन्दाने आपापत्या घरीं जातील. कौरव-पाण्डवांचें वेर वाहूं नये, म्हणूनच आजपावेतीं मी तुला टाकून बोललों, तुझा पराक्रम मला ठाऊक आहे. पण आतां इथेच-माइचा पतनावरच-युद्ध संपूं दे " असे भीष्मपितामहांनीं कर्णाला सांगितलें. त्यावर कर्ण म्हणाला, "मी 'कुन्तीचा पुत्र 'हें मला माहीत आहे. पण दुर्योधनाचे अन खालें आहे. मी त्याचा विश्वास-वात करणार नाहीं," तें ऐकून भीष्म म्हणाले, " जर वैर सोडणें शक्य नसेल तर तं क्षत्रिय धर्मा-अमाणे युद्ध कर. अर्जुनाच्या हातून मरण येजन तुला सद्गति मिळेल. युद्ध न न्हार्वे म्हणून मीं शक्य तितके प्रयत्न केले, पण यश आले नाहीं." भीष्मिपितामहांचें ते बोलणे ऐकल्यावर त्यांना नमस्कार करून आणि त्यांची आज्ञा बेऊन कर्ण दुर्योधनाकडे आला.

-: भीष्मपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:-

# महाभारतसारांतील ' द्रोणपर्वा 'चा मराठी सारांश

भीष्मिपितामहांविषयीं धतराष्ट्र शोक करीत वसला असतां पंघराच्या दिवशीं रात्रीं सञ्जय त्याच्याकढे आला. घृतराष्ट्रानें भीष्मिपतनानंतर काय झालें, असा त्याला प्रश्न केला. तेव्हां सञ्जय म्हणाला, "भीष्म पडल्यावर सर्वांना कर्णांचें स्मरण झालें. इतक्यांत पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें कर्ण भीष्मांना मेटून आला. दुर्योधनानें कर्णाला विचारलें, भीष्मांच्या मागून सेनापति कोणाला करावें ? कर्णांनें द्रोणाचार्यांचें नांच सांगितल्यावर दुर्योधनानें त्यांना सेनापतिपदाचा अभिषेक केला.

सेनापित झाल्यावर द्रोणाचार्यांनी पांच दिवस मोठ्या निकराने युद्ध केलें. एक अक्षीहिणीपेक्षां अधिक वीरांचा नाश केला. पण शेवटी त्या दुष्ट भृष्टशुम्नानें त्यांचा वध केला. तें ऐकल्यावर धृतराष्ट्रानें द्रोणाचार्यांच्या सत्य्युनिमित्त पुष्कळ शोक केळा आणि युद्धाचा सर्वं वृत्तान्त सांगण्याची सञ्जयाला आज्ञा केली. तेव्हां सञ्जय सांगूं लागला.

दोणाचार्य सेनापित झाल्यावर त्यांनी दुर्योधनाला विचारलें की, माझ्या हात्न कोणती गोष्ट व्हावी अभी नुझी इच्छा आहे तें सांग. दुर्योधन म्हणाला, "गुरुमहाराज, युद्धांत धर्मराजाला तुम्हीं जिवंत धरून आणावें अभी माझी इच्छा आहे." त्यांचें कारण काय असे दोणाचार्यांनी विचारल्यावर दुर्योधनानें आपल्या मनांतील कपटी विचार उघड करून सांगितला. धर्मराजाला मारलें तर भीम, अर्जुन इत्यादि दुसरे आमचा सर्वांचा नाझ केल्यावांचून राहणार नाहींत. पण त्याला जिवंत धरून आणलें तर आम्ही पुन्हां चूत खेळून त्यांना प्रवीतारखेंच वनवासाला पाठतूं. त्याच्या मनांतील ती दुष्ट वासना ऐकल्यावर द्रोणाचार्य महणाले, "ती गोष्ट मी करीन; पण अर्जुनाला कोणत्यातरी निमित्तानें धर्मराजाचें रक्षण करण्यास सबड मिळतां कामा नये. त्याला दुसरीकडे गुंतवल्यावर मी धर्मराजाला जिवंत धरू शकेन. पण अर्जुनाच्या समक्ष ही गोष्ट होणें शक्य नाहीं."

(११) तसे बोलणे झाल्यावर दोन्ही सैन्यें समोरासमीर आली आणि अकराज्या दिवशीं युद्धाला प्रारंभ झाला. त्या दिवशींच्या युद्धांत दोणाचार्यांनीं पाण्डव-सैन्याचा फार नाश केला आणि आपला रथ धर्मराजाच्या रथाला भिडविला. तें पाहून राजा मेला, धर्मराजा मेला अशा प्रकारचा हाहाःकार पाण्डव-सैन्यानें केला. तो ऐकून अर्जुन तथें आला आणि त्यानें असा पराक्रम केला, आणि असे बाण सोडले कों जिकडे तिकडे अंधार पडला. आपला कोण, शत्रू कोण हैं कांहींच समजेना. इतक्यांत सूर्यास्त झाल्यामुळें द्रोणाचार्यांनीं युद्ध थांवविलें व दोन्हीं सैन्यें आपापल्या निवास-स्थानीं (शिबिरांत) गेलीं.

शिविरांत पोंचव्यावर दोणाचार्य दुर्योधनाला म्हणाले, "पहा, आपण सर्वजणांनी मिळ्न पुष्कळ खटपट केळी, तरी अर्जुन असल्यामुळें आज धर्मराजाला जिवंत धरतां आर्ले नाहीं. अर्जुनाला जिंकणें अशक्य आहे. म्हणून कोणत्यातरी उपायामें अर्जुनाला दुसरीकडे नेल्यांवांचून हैं काम होणार नाहीं." तें ऐकून त्रिगतंदेशाचा राजा सुशर्मा आणि त्याचे बंधू अर्जुनाबरीवर युद्ध करण्याची भ्रापथ घेऊन सैन्यासुद्धां सिद्ध झाले. अर्जुनाला जिंकूं, नाहींतर आम्ही युद्धांत मरूं अशी श्रापथ घेऊन निघाल्यामुळें त्यांना 'संशक्षक' असें म्हणतात.

श्रीकृष्णांनी दुर्योधनाला जें सैन्य दिलें होते तें 'नारायणगण' या नांवानें असिद्ध होते. तेंही संदासकांवरोबर निघालें, वाराण्या दिवशीं इकडे युद्धाला आरंभ होण्याच्या आधींच संदासकांनीं अर्जुनाला युद्धासाठीं बोलाविलें. युद्धाला बोलाविल्यावर नाहीं म्हणायचें नाहीं अशी अर्जुनाची प्रतिज्ञा असल्यामुळें धर्मराजाच्या रक्षणाचा भार पाद्धाल्यराजपुत्र सल्याजत् याच्यावर सोंपवृन अर्जुन संदासकांशीं युद्ध करण्यास दक्षिण दिशेकडे निघृन गेला, आणि तिकडे युद्धांत पुष्कळ संशासकांचा आणि नारायणगणांचा त्यानें नाश चालविला.

(१२) अर्जुन तिकडे गेल्यावर बाराज्या दिवशी प्रातःकाळी पुन्हां युद्धाला आरंभ झाला. द्रोणाचार्यांनी पाण्डव-सैन्याचा मर्थकर संहार करून रक्ताचे पाट वाहविले, आणि त्यांचा रथ धमराजाच्या रथाजवळ आला. तेव्हां सत्यजित् त्यांना आडवा होऊन युद्ध करूं लागला, पण द्रोणाचार्यांनी त्याचा वध केलेला पाहून भीतीनें धमराजा पळून गेला. नंतर विराद

राजाचा घाकटा भाऊ शतानीक पुढें आला. त्याचाही नाश दोणाचार्यांनी केल्यावर पाण्डव-सैन्य पद्धं लागलें. तें पाहुन दुर्योधनाला मोठा आनंद झाला. पण इतक्यांत भीम द्रोणाचार्यांच्या सैन्यावर चालून गेला. तेव्हां भगदत्त राजा हत्तीवर बस्न युद्धाला आला. त्याने आपला हत्ती भीमाच्या रथावर चालविला. त्या हत्तीने भीमाच्या रथाचे चूर्ण केले. भीम त्या हत्तीच्या पोटाखालीं जाऊन त्याच्या पोटावर मुष्टिप्रहार करूं लागला, तेव्हां तो हत्ती कुंभाराच्या चाकाश्रमाणें गरगर फिरून भीमाला घरण्याची संधि पाहत होता. परन्तु भीम त्याच्या पोटाखाळून निसटला. हत्ती पाण्डव-सैन्याचा नाश करूं लागला. तो कोणालाच आटोपेना. पाण्डव-सैन्य मोड्याने ओरडत पद्धन जाऊं लागलें. त्यांचा शब्द ऐकून मगदत्ताच्या वधाकरितां अर्जुनावा रथ श्रीकृष्णांनीं फिरविला, पण संशप्तकांनी युद्धाला हांक सारली म्हणून पुन्हां त्यांच्याशीं युद्ध करून दहा सहस्र [१०,०००] त्रिगर्तवीर आणि चार सहस्र [४,०००] नारायणगण यांचा नाश करून अर्जुन भगदत्ताकडे वेण्यास निघणार, इतक्यांत पुन्हां सुश्चमां पुष्कळ सैन्य घेऊन युद्धाला आला. तेव्हां सुशम्यांच्या भावाला ठार मारून व सुशम्यांला मूर्विवत करून अर्जुन भगदत्ताकडे आला. अर्जुनाने हत्तीवर आणि भगदत्तावर पुष्कळ बाण सोडले. उलट भगदत्तान अर्जुनावर विष्णवास्त्र सोडले. ते जीकृष्णांनीं आपल्या छातीवर क्षेललें. त्यावरोवर श्रीकृष्णांच्या गळ्यांत वैजयन्ती नांवाची कमळांची माळ होऊन तें अख शोभूं लागलें. पूर्वी पुथ्वीन आपळा पुत्र नरकासुर थाच्याकरितां ते अस्व विष्णूकड्डन मागून वेतळे होतें. नरकासुराचा वध श्रीकृष्णांनी केल्यावर ते अस्त्र भगदत्ताला मिळालें. ते वैष्णवास्त्र अजिक्य असल्यामुळे अर्जुनाला वांचविष्यासाठीं श्रीकृष्णांनी तें आपल्या छातीवर घेतलें.

नंतर श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, "भगदत्त फारच म्हातारा झालेला आहे. कपाळावर पडलेल्या वळ्या डोळ्यांवर येजन दिसत नाहीं, म्हणून यानें कपाळावर पट्टी बांघली आहे." ती सूचना ऐकून अर्जुनानें बाण सोहून ती पट्टी तोडली. त्यामुळे भगदत्ताला कांहीं दिसत नाहींसे झालें. तेव्हां अर्जुनानें बाण मारून हत्तीचा आणि भगदत्ताचा नाक्षा केला. भगदत्ताचा वध केल्यावर अर्जुन दक्षिणिदिशेकडे युद्ध करण्यास गेला. तेव्हां द्रोणाचार्यांनी पुन्हां पाण्डव-सैन्याचा नाश करण्यास आरंभ केला. तें पाहून नील नांवाचा राजा कीरवांवरोवर युद्ध करण्यास पुढें झाला. त्याचा नाश अश्वत्थाम्यानें केला. तेव्हां पाण्डव-सैन्य पुन्हां पळूं लागलें. अर्जुन येथें असता तर वरें झालें असतें, असा विचार त्यांच्या सनांत आला.

इतक्यांत संशप्तकांचा पराभव करून अर्जुन तथें आला व द्रोणाचार्यांच्या सैन्याचा नाश करूं लागला. कौरव-सैन्य पळून जात आहे असें पाहून कर्ण युद्धाला पुढें आला. अर्जुनानें स्थाच्यावर पुष्कळ बाण मारून स्थाचे तीन भाऊ मारून टाकले. भीमानेंही आपल्या गदेनें कर्णांच्या सैन्याचा नाश केला. इतक्यांत सूर्य मावळला, म्हणून युद्ध थांबवून दोन्ही सैन्यें शिवरांत (निवासस्यानीं) गेलीं.

(१३) तेराच्या दिवशीं सकाळी दुर्योचन द्रोणाचार्यांना म्हणाला, "आमचा नाश व्हावा असाच तुमचा विचार दिसतो. धर्मराजाला तुम्हीं काळ धरलें नाहींच." द्रोणायार्य म्हणाले, " तुह्याकरितां मी शक्य तितकी खटपट करीत असतां तूं असें कां बोलतोस ? आज पहा. पाण्डवांकडील कोणीतरी फार मोठा योद्धा पाडल्यावांच्न मी राहणार नाहीं. मात्र अर्जुनाला दूर नेलें पाहिजे." तें ऐकून संशासकांनी अर्जुनाला दक्षिणेकडे युद्धाला बोलाविलें. त्याप्रमाणें तो गेल्यावर द्रोणाचार्यांनी चक्रव्यूहाची रचना केली. ती (रचना) पाहून धर्मराजाला काय करावें कांहीं सुचेना. त्यानें अभिमन्यूला सांगितलें, " चक्रव्यूहाचा भेद करण्याचें ज्ञान तुं, अर्जुन, श्रीकृष्ण आणि प्रधुम्न था चौधांना सोड्न कोणालाही नाहीं. तेव्हां तुं चक्रव्यूहाचा भेद कर. तुं आंत गेल्यावर त्याच रस्थानें तुक्या मागून आम्ही येउंच."

चक्रव्यूहाचा भेद करून अभिमन्यू आंत शिरल्यावर भीम इत्यादि पाण्डव अभिमन्यूच्या मागून जाऊं लागले, पण, जयद्रधानें त्यांना अडिविलें. पाण्डवांना त्यानें आंत जाऊं दिलें नाहीं. कारण वनपर्वांत सांगितल्या-प्रमाणें शंकरांनी त्याला वर दिला होता.

अभिमन्यू व्यूहांत शिरल्यावर सर्व सैन्याचा नाश करूं लागला. तें पाहून दुःशासन त्याच्याशीं युद्धाला आला, पण अभिमन्यूच्या बाणानें मूर्चिछत झाला. म्हणून त्याच्या सारथ्याने त्याचा रथ बाहेर नेला. नंतर कर्ण आला. अभिमन्यूने त्याचे धनुष्य तोडलें. तेव्हां कर्णाच्या पाठचा भाऊ पुढें झाला. तो अभिमन्यूच्या बाणानें मृत्यू पावला. त्यानंतर वसातीय राजा, शब्याचा पुत्र रुक्मरथ, त्याच्याबरोबर असळेले शॅकडो राजपुत्र आणि दुर्योधनाचा पुत्र लक्ष्मण इत्यादिकांचा अभिमन्यूनें वध केला. तेव्हां कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आणि बृहद्वल या सहा जणांनी स्याला घेरलें, त्यांपैकी बृहद्वलाचा वध अभिमन्यूने केला, तेव्हां द्रोणाचा-र्यांच्या सांगण्यावरून कर्णाने त्याचे धनुष्य तोडलें. कृतवस्यांने घोडे मारले. इतर तिचे त्याच्यावर बाण सोडूं लागले. अभिमन्यूनें हातांत ढाल-तलवार घेतली. ती द्रोणाचार्यांनी तोडली. नन्तर त्याने चक्र घेतलें, तेंही सर्वांनी तोडलें. मग अभिमन्यूनें गदा घेऊन पुष्कळ वीरांचा नाश केल्यावर दुःशासनाचा पुत्र आणि अभिमन्यू या दोघांचें गदा-युद्ध होत असतां ते दोघेही परस्परांच्या गदेनें मूर्चिछत पडले. पण दुःशासनाचा पुत्र अगोदर शुद्धीवर आला. अभिमन्यू सावध होऊन उठून बसत आहे असे पाइन दुःशासनाच्या पुत्रानें त्याच्या मस्तकावर गदा मारली. त्याबरोबर अभिमन्य मृत्यूच्या अधीन होऊन खालीं पडला. अभिमन्यूचा वध झाल्यावर दोनही सैन्यें आपापस्या निवासस्थानीं ( शिविरांत ) गेली.

अभिमन्यूच्या मृत्यूमुळें धर्मराजा फार शोक करूं लागला. तेव्हां व्यास महिं तेथें आले. त्यांनीं धर्मराजाला मृत्यूची कथा सांगितली. "ब्रह्म-देवानेंच प्रजेचा नाश करण्यासाठीं मृत्यूला निर्माण केलें आहे. जन्मलेख्या प्राण्याला मृत्यु येणारच. अभिमन्यू युद्धांत लढत असतां मृत्यु पावल्यामुळें तो स्वर्गाला गेला आहे. त्याच्यासाठीं शोक करणें व्यर्थ आहे." असें सांगृत व्यास महिंषे निघृन गेले.

नंतर संवासकांचा पराभव करून श्रीकृष्ण व अर्जुन आले. अर्जुनानें अभिमन्यूकरितां पुष्कळ शोक केला. नंतर जेव्हां त्याला समजलें कीं, जयद्रथामुळें पाण्डव अभिमन्यूच्या मागृन जाऊं शकले नाहींत, म्हणूनच अभिमन्यूचा वध शाला, नाहींतर पाण्डवांनी त्याचें संरक्षण केलें असते, तेव्हां त्यानें (अर्जुनानें) " उद्यां सूर्यास्तापूर्वी जयद्रथ-वध करीन. न

करीन तर स्वतः अग्नि-काष्ठ भक्षण करीन " अशी प्रतिज्ञा केली, ती बातमी जयद्रथाला समजस्यावर तो आपस्या घरी जाऊं लागला. पण द्रीणाचार्यांनी " आम्ही तुझे रक्षण करूं, तूं भिऊं नको " असे सांगितस्यामुळें तो राहिला.

त्या रात्री श्रीकृष्णांना स्रोप लागली नाहीं. त्यांनी दारुकाला सांगितलें कीं, '' उद्यां सकालीं माझा रथ सर्व शखांनिशीं लिख करून ठेव. जर प्रसंग पडला तर भी आपला शंख विशिष्ट रीतीनें फुंकीन. त्यावरोवर रथ घेऊन थे. अर्जुन व भी एकच अल्ल्यामुळें त्याच्या हात्न प्रतिज्ञा पूर्ण न आल्यास मी पूर्ण करीन.''

(१४) चवदाच्या दिवशीं सकाळीं द्रोणाचार्यांनीं कौरव-सैन्याचा च्यूह करून जयद्रथास सांगितलें कीं, "तूं येथून सहा कोसांवर म्हणजे च्यूहाच्या सध्यें जाऊन बेस. तेथें तुला कोणीसुद्धां मार्क शकणार नाहीं, जयद्रथाच्या रक्षणाकरितां भरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शक्य, वृपसेन आणि कृपाचार्यं यांची योजना केलेली होती. त्यांच्या हाताखालीं एक लक्ष [१,००,०००] खोहे, साठ सहस्र [६०,०००] रथ, चवदा सहस्र [१४,०००] हत्ती आणि एकवीस सहस्र [२१,०००] सज्ज पायदल इतकें सैन्य होतें. जयद्रथ त्या सर्वांबरोबर तिकहे गेला, शकटच्यूह चोवीस कोस लांब, मार्गे दहा कोस रुंद असा होता. त्याच्यामध्यें चक्रव्यूह पुढें आणि पद्म-च्यूह सार्गे होता. या सर्वं व्यूहांच्या मध्यभागीं सुईसारखा लांब सूची-च्यूह होता. सूची-च्यूहाच्या तोंडावर द्रोणाचार्यं आणि अगदीं मार्गे जयद्रथ होता. द्रोणाचार्यंच्या संरक्षणाकरितां त्यांच्या पाठीमार्गे कृतवर्मा होता. द्राशासन व विकर्णे हे सैन्याच्या आघाडीला होते.

ही सर्व सिद्धता झाल्यावर रण-वाधे वाज् लागली. पाण्डव-सैन्यही आर्छे. चवदाच्या दिवसाच्या युदाला आरंभ झाला.

इतक्यात अर्जुन पुढें सरसावृत त्याने आवादीवर हत्तीचें सैन्य घेऊन असलेख्या दुःशासनाचा पराभव केला. तेन्हां दुःशासन दोणाचार्यांकहे पळ्न गेला. कंतर अर्जुन दोणाचार्यांपुढें आला. त्यांची प्रार्थना करून तो पुढें जाऊं लागला. '' मला जिंकल्याबांचून पुढें जाजें शक्य नाहीं.'' असें दीणाचार्यांनी महदलें, त्याच्याकहें दुर्लक्ष करून तो पुढें निघाला; तें पाहृन

कानूला जिंकस्यावांच्य तूं जात नसतोस ना ? असे दोणाचार्यांनी त्याला विचारलें. पण पुढे घुसतां घुसतांच अर्जुनानें उत्तर दिलें, " तुम्ही माझे शत्रू नहहें, गुरु आहांत. मी तुमचा किष्य म्हणजे पुत्रच आहें." असे म्हणत तो कृतवम्यांसमोर आला. अर्जुनाच्या रथाच्या चाकांचें रक्षण करण्याकरितां युधामन्यु आणि उत्तमोजा असे दोधे वीर होते. त्यांच्याशीं युद्ध करण्यांत कृतवम्यां गुंतलेला पाहून अर्जुन पुढें एकटाच निघाला. त्या दोधांना कृतवम्यांनें व्यूहांत जार्ज दिलें नाहीं. अर्जुन पुढें जात आहे, तें पाहून काम्बोज देशाचा राजा श्रुतायुध हातांत गदा घेऊन आह्या आला. ती गदा त्याला अजिन्य होण्यासाठीं वरुणानें दिली होतीं. देतांना वरुणानें सांगितलें होतें कीं, युद्ध न करणाऱ्यावर फेकशील, तर ती तुलाच मारील. पण स्मरण न राहून त्यानें ती गदा श्रीकृष्णांवर फेकली. श्रीकृष्ण युद्ध करीत नसस्यामुळें उलट फिल्न त्या गदेनें श्रुतायुधाचाच नाश केला.

स्थानंतर श्रुतायुधाचा पुत्र सुदक्षिण, त्याच्या मागृन श्रुतायु व अच्युतायु, नंतर त्यांचे पुत्र नियुतायु व दीर्घायु, त्यामागृन अम्बद्ध राजा या सर्वांचा आणि पुष्कळ सैन्याचा नाम केल्यावर अर्जुनासमोर कोणीच येईना. अर्जुन जयद्रथाकडे चालका तें पाहून, दुर्योधन दोणाचार्यांना म्हणाला, "तुम्हाला जिंकणें माक्य नसून अर्जुन कसा गेला? माझें खाऊन तुम्ही पाण्डवांचें हित करतां." ते ऐकून दोणाचार्यांना वाईट वाटलें. ते म्हणाले, "अर्जुन तरुण य मी वृद्ध आहें. त्याचा सारथी श्रीकृष्ण आहे. त्याचे बोढे कार वेगवान् आहेत. अर्जुन जे बाण सोडतो ते अर्जुन त्यांच्यापुढें एक कोस गेल्यावर मागें पडतात. इतका त्याच्या रथाचा वेग तुला दिसत नाहीं काय? येथें व्यूहाच्या अग्रभागीं पाण्डवांचें सैन्य आहे; अर्जुन येथें नाहीं. धर्मराजाला जिवत घरण्यास ही संधि बरी आहे. तेन्हां मी येथेंच युद्ध करतों. ते अर्जुनाकडे जा." दुर्योधन म्हणाला, "तुमच्या पुढून जो गेला, त्याला मी कसा अडवूं शकेन ?" ते ऐकून द्रोणाचार्यांनीं मन्त्र म्हणून दुर्योधनाच्या सर्व अंगावर कवच घातलें. ते कवच धारण करून दुर्योधन अर्जुनाकडे पुष्कळ सैन्य घेऊन निघाला, आणि द्रोणाचार्यं तेथेंच युद्ध करीत राहिले.

म.सा.(खंड २)२

अर्जुन पुढें चाललेला पाहून अवंतिदेशाचे राजे विन्द भाणि अनुविन्द् हे युद्धाला आले. त्यांचा नाश केल्यावर अर्जुनानें श्रीकृष्णांना सांगितलें, "आपले घोढें फार थकले आहेत. त्यांना सोद्धन त्यांचें दाणा-पाणी करा." असें बोल्डन अर्जुनानें बाणांचें घर केल्यासारखें केलें. पृथ्वीचा भेद करून एक सरोवर निर्माण केलें. तेन्हां श्रीकृष्णांनीं रथाचे घोडे सोडले. त्यांच्या भंगांतले बाण काढले. त्यांना लोलं दिलें. त्यांना पाणी पाजलें. पोहणी चातलें. दाणा लावला आणि पुन्हां रथाला जोडलें. कौरवसैन्य आश्चर्यांने पाहतच राहिलें; कांहीं कर्ल शकलें नाहीं. नंतर अर्जुन पुढें निघाला. त्याला दुर्योधन आडवा आला. त्याच्या अंगांत कवच होतें, तें पाहून अर्जुनानें आपले बाण त्याच्या नखांच्या आणि मांसाच्या सांध्यांत मारले. तेन्हां त्याला फार वेदना होऊं लागल्या. दुर्योधनाचें रक्षण करण्यास कें सैन्य आलें, त्याचा अर्जुनानें नाश केला. तें पाहून श्रीकृष्णांनीं आपला शंख मोठ्यानें वाजविला.

आतां जयद्रथ फार दूर नव्हता. दुर्योधनाची ती स्थिति पाहून जय-द्रथाच्या रक्षणाकरितां असलेले भूरिश्रवा, अश्वत्थामा इत्यादि वीर अर्जुना-बरोबर युद्ध करूं लागले.

इकडे धर्मराजा द्रोणाचार्यांच्यावरोवर युद्ध करीत असतां त्याचे घोडे मारल्यामुळें तो सहदेवाच्या रथांत वस्न पळ्न गेळा. नंतर केकथदेशचा राजा बृहत्क्षत्र यानें कौरवांकडील क्षेमधृतिं राजाचा वध केला. चेदिदेशचा राजा घटकेतु यानें कौरवांकडील वीरधन्न्याचा वध केला. मगधदेशचा राजपुत्र न्याघदत्त आणि त्याचें सैन्य यांचा नाश सात्यकीनें केला. ऋष्य-भृंगाचा पुत्र ज्याला शालकटंकट हें दुसरें नांव होतें, त्या अलंबुच राक्षसाचा वध घटोत्कचानें केला. त्यानंतर सात्यकी द्रोणाचार्यांशीं युद्ध करीत होता.

इतक्यांत पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी वाजविलेल्या शंखाचा शब्द धर्मराजाला ऐकूं भाला. तेव्हां अर्जुनावर कांहींतरी संकट आर्ले आहे, असें समजून धर्मराजानें सात्यकीला अर्जुनाच्या साह्यास जाण्याची आज्ञा केली. सात्यकी द्रोणाचार्यांपुद्धन अर्जुनाप्रमाणेंच गेला. पण द्रोणाचार्यांनीं त्याचा पाठलाग केला. तेव्हां सात्यकीनें त्यांचा सारथी मारला. त्यावरोवर वोडे उधक्न त्यांचा रथ न्युहाच्या तोंडावर घेऊन आले. सात्यकीला जलसंघ आडवा आला. त्याचा नाश त्यानें केल्यावर सुदर्शनाचा नाश केला. नंतर दुर्योधनाचा सारथी मारून त्यालाही पळायला लावलें; तसेंच दुःशासनासही जिकिलें.

सात्यकी आंत गेल्यावर द्रोणाचार्यांनीं फार निकरानें युद्ध केलें. त्यांनीं केकयराजा बृहत्क्षत्र, चेदिराजा धृष्टकेतु व त्याचा पुत्र आणि जरासंघाचा पुत्र यांचा वध करून सैन्याचा फार नाश केला.

पुन्हां अर्जुनाच्या काळजीनें धर्मराजाला फार दुःख झालें. आतां त्यानें भीमाला तिकडे पाठिविलें, आणि सांगितलें कीं, अर्जुनाचें कुशल कळविण्या-साठीं तूं मोड्यानें गर्जैना कर, म्हणजे मला समजेल. धर्मराजाची आज्ञा घेऊन भीम निघाला. द्रोणाचार्य त्याला आडवे झाले. त्यांचा रथ उचल्चन भीमानें फेक्ट्रन दिला. असे आठ (८) रथ फेकल्यावर तो पुढें निघाला. त्याच्याशीं युद्ध करण्यास दुर्योधनाचे कांहीं पुत्र आले, त्यांचा त्यानें नाशा केला. कृतवम्यांला जिंक्ट्रन पुढें गेल्यावर सात्यकी आणि अर्जुन कौरच-सैन्याबरोवर युद्ध करीत असलेले त्यानें पाहिले. त्याबरोवर त्यानें मोड्यानें गर्जना केली. ती पेक्ट्रन धर्मराजाला आनंद झाला.

भीमाची गर्जना ऐकून कर्ग युद्धाला आला. त्याचे घोडे आणि सारथी यांना मारह्यावर तो वृषसेनाच्या रथांत बस्न पळ्न गेला. त्याच वेळी पूर्वी कृतवन्यांने ज्यांना अर्जनाबरोबर जार्फ दिले नव्हतें, ते युधामन्यु आणि उत्तमीजा हे दोवे बाहेरून दुसरीकडच्या सैन्याचा भेद करून अर्जुना-जवळ येऊन पोंचले. पुन्हां कर्ण भीमापुढें युद्धाला आला. पुन्हां त्याचे घोडे व सारथी यांचा नाक्ष भीमानें केट्यामुळें तो दुसच्या रथांत बसला. कर्णाच्या साद्याला दुर्योधनानें दुर्जय आणि दुर्मुख या दोघा भावांना पाठिवलें. भीमानें त्या दोघांचा (नाक्ष) वध करून कर्णांचे घोडे व सारथी यांचा नाक्ष केला; व कर्णांवरही पुष्कळ बाण मारले, तेव्हां कर्ण पळ्न गोला.

नंतर दुर्मर्पण इत्यादि पांच जण तुझे पुत्र आले, त्यांचाही वध भीस-सेनानें केला. पुन्हां एकदों कर्णाला पळायला लावस्यावर दुर्योधनाच्या आज्ञेबरून त्याचे चवदा साऊ युद्धाला आले. त्या सर्वांचा वध भीम- सेनानें केला. त्यांत विकर्ण होता. यानें "द्रौपदी दासी झाली नाहीं. '' असे भर सभेंत उठून सांगितलें होतें. तें आठवून विकर्णांच्या मृत्यूसुळें भीमसेनाला फार दुःख झालें. तो म्हणाला, "सर्वं कौरवांना सारण्याची प्रतिज्ञा पूर्णं करण्यासाठीं मीं तुला मारलें. खरोखर क्षत्रिय धर्मं फार निष्टुर आहे.'' अशा रीतीनें तुझे एकतीस [३१] पुत्र भीमाच्या हातून मृत्यु पावलेंले पाहून दुर्योधनाला विदुराचें बोल्णें आठवलें.

भीमसेन आणि कर्ण यांचे पुन्हां युद्ध अंपलें. भीमानें कर्णाच्या हातांतील धनुष्यें वरच्यावर तोडून पुष्कल सैन्याचा नाक्ष केला. तेन्हां कर्णाला फार राग आला. त्यानें अखानें त्याच्या रथाचा व घोड्यांचा नाक्ष केला; आणि सारध्यावर वाण मारले. भीमाचा सारथी युधामन्यूच्या रथावर गेला. नंतर भीम मेलेल्या हत्तींच्या आह लपला. एक हत्ती उचलत तो उभा राहिलेला पाहून कर्णानें वाण सोडून हत्तींचे तुकडे केले. नंतर हत्ती, रथ, बोडे इत्यादि भीमानें जें जें फेकलें, तें तें कर्णानें तोडून टाकलें. तेन्हां भीमानें आपली मूठ कर्णाला मारण्याकरितां उगारली, पण कर्णाला मारण्याची प्रतिज्ञा अर्जुनानें केलेली असल्यामुळें त्यानें त्याला (कर्ण) मारलें नाहीं. उलट कर्णानें कुन्तीला दिलेलें वचन समस्त्व जरी भीमाला मारलें नाहीं, तरी धनुष्याच्या टोकानें त्याला टोचलें, आणि " खादाड " इत्यादि शब्दांनीं त्याची फार निन्दा केली.

भीमाने त्याला उत्तर केलें, (दिलें) "युद्ध करीत असतां इन्द्राला सुद्धां कथीं जय तर कथीं पराजय पाहावेच लागतात. तूं तर माह्या पुद्धन कित्येक वेलां पञ्चन गेलास. आतां कशाला बढाई मारतीस ?" हा सर्व प्रकार अर्जुनानें पाहिला; आणि त्यानें कर्णावर तीक्ष्ण बाण मारले. तेव्हां कर्णं भीमाला सोडून दूर गेला आणि मग भीमही सात्यकीच्या रथांत बसून अर्जुनाकडे निघाला.

साध्यकीशी युद्ध करण्यास अलंबुष नांवाचा राजा आला. त्याचा नाश झाख्यावर दुःशासन इत्यादि जे आढवे आले, त्यांना जिंकून सात्यकी अर्जुना-जवळ जाऊन पोंचला. इतक्यांत भूरिश्रवा युद्धाला आला. सात्यकी व भुरिश्रवा ह्या दोघांनीही एकमेकांचे घोडे मारले, घनुष्यें तोडलीं. मग ढाल- तरवार घेऊन त्यांनी युद्ध केळें. तींही तुरस्यावर ते दोवे बाहु-युद्ध [कुस्ती] करूं लागले. भूरिश्रन्याने सात्यकीला उचल्लन भूमीवर आपटलें. एका हातांत तरवार घेऊन एका हातांने त्याचे केस घरले; त्याच्या लातीवर लाथ मारली; आणि त्यांचें मस्तक तोडण्याचा प्रयत्न चालविला.

इतक्यांत श्रीकृष्णांच्या सांगण्यावरून अर्जुनाने वाण मारून त्याचा तरवार घरलेला उजवा हात तोडून टाकला. तेव्हां भूरिश्रवा अर्जुनाला महणाला, "मी दुसच्याबरोवर युद्ध करीत असतांना माझा हात तोडून तूं अत्यंत नीच कर्म केलें आहेस. कृष्णाच्या संगतीचाच हा परिणाम होय." ते ऐकून अर्जुनाने सांगितलें, "क्षत्रीय आपलें सैन्य बरोवर चेऊन लढत असतात. त्यांनी एकमेकांचे रक्षण करावयाचे असतें; म्हणून माझा यांत कोणत्याच प्रकारचा अपराध नाहीं. तूं मात्र स्वतःचें सुद्धां रक्षण करूं शकत नाहींस. तर तुद्ध्या सैन्याचें रक्षण काय करणार ?" ते ऐकह्यावर भूमीचर दर्भ टाकून भूरिश्रवा प्रायोपवेशनाला वसला. तेव्हां सात्यकीनें हातांत तरवार घेतली आणि सर्व लोक 'नको महणत असतां भूरिश्रव्याचें मस्तक घडान्पास्न नेगलें केलें. सात्यकीची निन्दा करणाच्या लोकांना सात्यकीनें उत्तर दिलें कीं, "'शत्रूला दुःखदायक जें जें असेल तें ते अवश्य करावें;' असें वाल्मीकीनें रामायणांत लिहिलं असल्यामुळें यांत माझा कांहींच दोष नाहीं."

सायकीसारख्या पराक्रमी वीराला भूरिश्रव्यानें भूमीवर कर्से आपटलें ? ह्या धतराष्ट्राच्या प्रश्नाचें उत्तर सक्षयानें दिलें—'' यदूच्या वंशांत वसुदेव आणि शिनि हे दोधे पराक्रमी होते. देवकाच्या कन्येचा स्वयंवर होता. पण शिनीनें वसुदेवाकरितां कन्येला आपल्या रथांत बसविलें. त्या बेळीं जमलेल्या राजांनीं युद्ध केलें. इतरांचा शिनीनें पराभव केला; पण सोम-दत्तानें अर्था दिवस भयंकर युद्ध केलें, आणि शेवटीं बाहु-युद्ध [कुस्ती] करीत असतां शिनीनें सोमदत्ताला सर्वांसमक्ष भूमीवर आपटलें. एका हातांत तरवार वेजन दुसच्या हातानें त्याचे केस घरले, पण न मारतां त्याला सोइन दिलें. सोमदत्ताला तो अपमान सहन झाला नाहों. त्यानें शक्करांना प्रसन्न करून वर मागितला कीं, मला असा पुत्र वा कीं, शिनीनें जसा माझा अपमान केला, तसाच सर्वांसमक्ष शिनीच्या पुत्राचा अपमान माझ्या

पुत्रानें करावा. शङ्करांनीं तो वर दिला; म्हणूनच भ्रिशव्याला तसें करतां आलें."

भूरिश्रव्याचा वध झाल्यावर अर्जुनानें कौरव-सैन्याचा पुष्कळ नारा केला. इतक्यांत सूर्यास्ताची वेळ जवळ आली. अजून जयद्याच्या रक्षणा-करितां जे मुख्य-मुख्य वीर आणि सैन्य होतें त्यांना सूर्यास्ताच्या आंत जिंकणें शक्य नाहीं, असें पाहून श्रीकृष्णांनीं युक्ती केली. त्यांनीं सूर्याला झांकून टाकणारा अंधार उत्पन्न केला. त्यावरोवर सूर्यास्त झाला असें समजून कौरव-सैन्य आनन्दानें माना उंच करून आकाशाकडे पाहूं लागलें. त्यांत जयद्य होताच.

श्रीकृष्णांनीं अर्जुंनाला सांगितलें, "तो पहा जयद्रथ. बाण मारून त्याचें मस्तक असे उडव कीं, त्याचा पिता बृद्धक्षत्र कुरुक्षेत्राबाहेर तपश्चर्या करीत बसला आहे, त्याच्या मांडीवर तें पडलें पाहिजे. कारण, जयद्रथाचें मस्तक को भूमीवर पाडील, त्याच्या मस्तकाचे तुकडे-तुकडे होतील असे त्यानेंच सांगितलें आहे. म्हणजे एका बाणानें दोघांचाही वध होईल." तें ऐकून अर्जुंनानें बाण सोडला. त्या बाणानें जयद्रथाचें मस्तक संध्या करीत बसलेख्या बृद्धक्षत्राच्या मांडीवर नेऊन टाक्लें. तो जप करून उठक्याबरोबर तें मस्तक भूमीवर पडलें आणि तो बृद्धक्षत्रही तत्क्षणींच मृत्यु पावला. जयद्रथाचा वध झाक्यावर श्रीकृष्णांनीं सूर्याला झाकणारा अधार तूर केला. नंतर श्रीकृष्ण, अर्जुंन, भीम, सात्यकी, युधामन्यू आणि उत्तमौजा या सर्वानीं आपापले शङ्ख मोध्यानें वाजविले. तो शब्द ऐकून जयद्रथाचा वध झाल्याचें धर्मराजाला कळलें, आणि त्यानेंही वार्षे वाजवृत्त सर्वं पाण्डव-सैन्याला आनन्दित केलें.

जयद्रथाचा वध झाल्यावर कृपाचार्य व अश्वत्थामा अर्जुनावर चाल्ह्स आले. त्यांचा पराजय अर्जुनानें केल्यावर कर्ण आला. त्याला सात्यकीनें अडिविलें. पण सात्यकीला स्वतन्त्र रथ नसल्यामुळें श्रीकृष्णांनीं आपल्या शक्ताचा विशिष्ट शब्द केला. त्याबरीवर दारुकानें रथ आणला. त्यांत बस्न सात्यकीनें कर्णांचा पराभव केला. तेव्हां तो दुर्योधनाच्या रथावर गेला. इतक्यांत सूर्यं अस्ताला गेला. तेव्हां श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकी इत्यादि सर्वं धर्मराजाकडे गेले. धर्मराजा सर्वांना मोख्या आनन्दाने भेटला.

पुन्हां रात्रीच्या वेळीं युद्धाला प्रारंभ झाला. पाण्डवांचा पराक्रम पाहून दुर्योधनाला दु:ख झालें. तेव्हां कण महणाला, "मी जाउन सर्व पाण्डवांचा नाश करतों." द्या त्याच्या बढाईंच्या भाषणावरून कृपाचार्य व अश्वत्थामा यांनीं त्याची मिनदा केली. तेव्हां कणींचें व अश्वत्थाम्याचें भांडण हात- घाईंवर आलें; पण दुर्योधनामें दोघांनाही शान्त केलें. नंतर कणें युद्ध करूं लगाला. त्यानें पाण्डव-सैन्याचा पुष्कळ नाश केला. उलट भीम, अर्जुन, सात्यकी आणि घष्टद्युम्न यांनीं कौरव-सैन्याचा तसाच नाश चालविला. त्या युद्धांत सात्यकीनें सोमदत्ताचा वध केला. नंतर अंधार फार पडला. कांहीं दिसेना, तेव्हां दोन्ही सैन्यांत मशाली पेटवून युद्ध होऊं लगालें.

सारयकीनें भूरीचा नाश केला. भीमसेनानें दुर्योधनाला आणि कर्णानें सहदेवाला पळायला लावलें. त्या युद्धांत कर्ण कोणालाच आटोपेना, आणि त्याच्याजवळ अर्जुनासाठीं पुजून ठेवलेली शक्ती असल्यासुळे श्रीकृष्ण अर्जुनाला त्याच्यासमीर जार्ज देईनात. तेन्हां अर्जुनानें घटोत्कचाला कर्णावर पाठविलें. जटासुराचा पुत्र अलंबुप राक्षस खाला आडवा आला. त्याचा वध घटोत्कचानें केल्यावर अलायुध नांवाचा राक्षस युद्धाला आला. त्याचाही नाश त्यानें केला. नंतर घटोत्कच आणि कर्ण यांचें युद्ध होर्ज लागलें. घटोत्कच आटोपत नाहीं, असं पाइन कर्णोनें अस्त्र सोडलें, आणि त्याचे रथ, सारथी आणि घोडे यांचा नाश केला. तेन्हां घटोत्कच गुप्त झाला. लानें आपली साथा प्रकट केली. त्यावरोबर कौरव-सैन्यावर सर्व दिशांत्न निरनिरालीं शस्त्र येजन पहुं लागलीं, आणि त्यांचा फार नाश होर्ज लागला.

तेव्हां त्या सर्वांनी कर्णाला सांगितलें की, "अर्जुनासाठीं जी काकी तूं देवली आहेस, ती घटोत्कचावर टाक. ह्या संहारांत्न वांचलों तर आपण सर्व मिळ्न अर्जुनाचा वध करूं." त्यांच्या सांगण्याप्रमाणें कर्णांने अर्जुना-साठीं ठेवलेली, इन्द्राने दिलेली, ती वासवी काकी घटोत्कचावर फेकली. त्याबरोबर घटोत्कचाच्या मायेचा नाका होऊन घटोत्कचाचाही नाका झाला. मात्र घटोत्कचानें मरतां मरतां आपलें कारीर एवढें वाढविलें की, त्याच्या

शरिराखालीं चिरहून कौरवांचें एक अक्षौहिणी सैन्य नाश पावलें. घटोत्कचाचा वध झाल्यामुळें कौरवांना, आणि कर्णाजवळ आतां शक्ती राहिली नसल्यामुळें श्रीकृष्णांना अत्यंत हुषे झाला.

नंतर युद्ध होत असतांना सर्वांनाच थकन्यामुळे फार झोप थेऊं लागली. युद्ध करण्याचे कोणालाच सुचेना. तेन्हां अर्जुनाच्या सूचनेवरून सर्वंजण झोपीं गेले. कांहीं वेळानें चन्द्र उगवला. (उदयाला आला.) जिकढे तिकढे उजेड झाला. तेन्हां दहा घटका रात्र उरली होती. नंतर दोन्ही सैन्यें उठलीं व पुन्हां युद्धाला प्रारंभ झाला.

त्या वेळी दोणाचार्यांनी द्रुपदराजा, विराटराजा, आणि द्रुपदराजाचे तीन नातू यांचा वध केला. इतक्यांत सूर्योदय झाला. सर्वजण आपापस्या वाहनांवरून उतरले, त्यांनी सूर्यांकडे तोंड करून हात जोडून संध्येच्या वेळचा जप केला.

(१५) पुन्हां पंघराच्या दिवसाच्या युद्धाला आरंभ झाला. या वेळीं होणाचार्यांनी अस सोडून अस न येणाऱ्या सैन्याचा फारच नाहा केला. तेव्हां श्रीकृष्णांनी सांगितलें, "युद्धांत होणाचार्यांना जिंकतां येणार नाहीं. अश्वत्थामा मेला असे जर यांना कोणी सांगेल तर हे (द्रोणाचार्य) हास खाली ठेवतील. त्या वेळीं द्यांचा वध होईल." इतक्यांत मालवदेशाचा राजा इन्द्रवर्मा याचा अश्वत्थामा नांवाचा हत्ती भीमानें मारला. भीमानें श्रीकृष्णांच्या सूचनेप्रमाणें द्रोणाचार्यांना 'अश्वत्थामा मेला' असें मोक्यानें औकृष्णांच्या सूचनेप्रमाणें द्रोणाचार्यांना 'अश्वत्थामा मेला' असें मोक्यानें औरङ्ग सांगितलें. ही गोष्ट अश्वत्य आहे असें समजून भीमाच्या सांगण्याकडें दुर्लक्ष करून द्रोणाचार्यं युद्ध करीतच राहिले. त्यांनीं ब्रह्माख सोडलें व लक्षाविध सैन्याचा नाश केला. तें पाहुन पुष्कळ ऋषी द्रोणाचार्यांकडे आले. "हें युद्ध तुम्ही अधर्मांनें करीत आहांत. तुमच्या मृत्यूची वेळ जवळ आली आहे. आतां शख खाली ठेवा. पुन्हां असें नीच कर्म कर्ल नका." असें ऋषीनीं त्यांना सांगितलें.

"ऋषींचें हैं बोलगें, भीमाचें तें बोललेलें भाषण व समीर आपल्या मृत्यू-करतांच जनमाला आलेला घष्टद्युम्न उमा आहे," हा सर्व विचार मनांत येऊन द्रोणाचार्यांना फार दुःख झालें. त्यांपैकी मीमाच्या बोलण्याचा खरे- कोटेपणा समजून घेण्याकरितां त्यांनी ती गोष्ट घर्मराजाला विचारली. धर्मराजाने श्रीकृष्णांच्या सांगण्यामुळे, आणि 'कोट बोल्लें तर पाप लागतें, पण न बोलावें तर जय मिळत नाहीं. ' हा विचार मनांत आल्यामुळें, द्रोणाचार्यांनी विचारल्यावर " अश्वत्थामा मेला " असे मोठ्यानें सांगितलें व 'हत्ती ' असे मनांत महटलें. पण तेवलें कोट बोल्ल्यामुळें घर्मराजाचा जो रथ पूर्वी पृथ्वीच्या वर चार बोटें राहत असे तो पृथ्वीला टेकला.

धर्मराजानें '' अश्वत्थामा मेला '' हें सांगितल्यावर द्रोणाचार्यांना शंका राहिली नाहीं. त्यांनीं दुःखानें शस्त्र खालों ठेवलें, प्राणायाम करून समाधी लावली आणि परमात्म्याचें ध्यान करीत वारीर सोडलें. इतक्यांत घृष्टसुम्नानें येजन त्यांचें मस्तक तरवारीनें तोडलें.

द्रोणाचार्यांच्या वधाची बातमी ऐकून अश्वत्थाम्याने पाण्डव-सैन्यावर 'नारायणास्त्र 'सोडलें. तेन्हां श्रीकृष्णांनी सांगितलें, "वाहनांवरून खालीं उतरा, हातांतील शखें टाकून चा, म्हणजे हें अस्त्र शांत होईल. ह्याला दुसरा उपाय नाहीं." त्याप्रमाणें सर्वांनीं केलें, पण मीम ऐकेना. तें अस्त्र भीमावर जाऊन पडलें. तेन्हां श्रीकृष्ण व अर्जुन ह्या दोघांनीं अस्त्राच्या आंत जाऊन भीमाच्या हातांतलें शस्त्र काद्रन चेतलें, आणि त्यालाही रथांत्न खालीं ओढलें. तेन्हां तें अस्त्र शांत झालें. त्यानंतर कौरव-पाण्डवांचें सैन्य आपा-पच्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेलें.

अज्ञा रीतीनें युद्धाचे पंघरा दिवस पूर्ण झाले.

-: द्रोणपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:-

#### महाभारतसारांतील ' कर्णपर्वा 'चा मराठी सारांश

वैशंपायन म्हणाले, "जनमेजय राजा, दोन दिवस युद्ध करून कर्णे मृत्यु पावस्थावर सञ्जयाने हस्तिनापुरास येजन ती बातमी घृतराष्ट्राला सांगितली तेन्हां कर्णांच्या मृत्यूमुळें आतां कौरवांचा नाश अटल आहे, ह्या समज्ञतीने घृतराष्ट्राने फार शोक केला, आणि युद्धाचें समग्र वर्तमान सञ्जयाला विचारलें." तेन्हां सञ्जय सांगूं लागला—

द्रोणाचार्यांच्या मृत्यूमुळे सर्व कौरव कांहीं वेळ शोक करीत वसले. नंतर सर्वांच्या सम्मतीनें दुर्योधनानें कर्णाला सेनापतीच्या अधिकारावर नेमलें. प्रातःकाळीं कौरव-सैन्याचा मकर-च्यूह रचून कर्ण युद्धासाठीं सिद्ध झाला. इकडे पाण्डवांनीं आपल्या सैन्याचा अर्ध-चन्द्रा-कार-च्यूह केला होता.

(१६) नंतर सोळाज्या दिवशीं त्या दोन्ही सैन्यांच्या युद्धाला प्रारम्भ झाला. त्या युद्धांत एकदां भीमसेन हत्तीवर बसून कौरव-सैन्यामध्ये घुसला असतां कुळतदेशाचा राजा क्षेमधूर्ति त्याच्यासमीर युद्धाला आला. तोही हत्तीवरच होता. त्या दोघांचे युद्ध होतां होतां भीमाने आपल्या गदेने त्याच्या हत्तीला व त्या क्षेमधूर्तीला मारून टाक्लें. अर्जुनाचा पुत्र श्रुतकर्मा याने अभिसारदेशाचा राजा चित्रसेन याचा आणि धर्मराजाचा पुत्र श्रुतकर्मा वाने अभिसारदेशाचा राजा चित्रसेन याचा आणि धर्मराजाचा पुत्र श्रुति-विन्ध्य याने चित्रराजाचा वध केला. तेव्हां अश्वत्थामा भीमावर धांवृत्त आला. भीमाचे व त्याचे पुष्कळ वेळ युद्ध झाल्यावर ते दोवेही परस्परांच्या बाणांनी रथांत मूर्विस्त्रत पडले. तेव्हां त्यांच्या सारध्यांनी त्यांचे रथ युद्ध-मूर्मीच्या बाहेर नेले.

कांहीं वेळानें सावध होजन अश्वत्थामा, दक्षिण दिश्लोकडे अर्जुन संशास-कांचा नाश करीत होता, त्याला युद्धासाठी बोलावूं लागला. तेन्हां श्रीकृष्णांनीं रथ तिकडे वळविला. अर्जुन व अश्वत्थामा एकमेकांवर बाणांची वृष्टी करीत असतां अर्जुनानें नेम धरून त्याच्या घोड्यांचे लगाम तोडून टाकले. त्याबरोबर घोडे उधळून त्याचा रथ कर्णाच्या सैन्याकडे वेजन गेले. अर्जुन पुन्हां संशासकांचा नाश करूं लागला. इतक्यांत उत्तर दिशेकहून पाण्डव-सैन्यांत आरडा-ओरड चाललेली श्रीकृष्णांनी ऐकली. तेथें मगधदेशाचा राजा दण्डधार हत्तीवर बस्न त्या सैन्याचा नाश करीत होता. लगेच श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचा रथ तिकडे नेला. तेव्हां दण्डधारानें श्रीकृष्ण व अर्जुन या दोघांवरही बाण सोहून मोठ्यानें गर्जना केली. हतक्यांत अर्जुनानें आपल्या बाणांनीं त्याचे धनुष्य, त्याचे दोन्ही हात आणि मस्तक तोडून त्याचा नाश केला आणि हत्तीलाही मारलें. तें पाहून त्याचा माज दण्ड अर्जुनावर चालून आला. त्याचेही मस्तक अर्जुनानें उडिवलें, आणि दक्षिणेकडे जाजन संशप्तकांचा नाश करण्यास पुन्हां आरंभ केला.

इकडे पाण्ड्य राजा कर्णांच्या सैन्याचा नाक्षा करीत आहे, हें पाहून अश्वत्थामा त्याला आडवा आला. त्या वेळी अश्वत्थाम्यानें वाणांचा पाउत्सच पाडला. आठ आठ बैल जोडलेल्या आठ गाड्यांत भरलेले वाण दीड तासांत अश्वत्थाम्यानें सोडले. ते सर्व वाण पाण्ड्य राजानें वायु अख्य सोडून उडवून लावले. अश्वत्थाम्यानें त्याच्या रथाचे घोडे मारल्यावर तो एका हत्तीला व पाण्ड्य राजालाही यमाच्या नगरीला पाठविलें. आतां नकुळ आणि कर्ण यांचें युद्ध करूं लागला. तेव्हां अश्वत्थाम्यानें आपल्या वाणांनी त्या हत्तीला व पाण्ड्य राजालाही यमाच्या नगरीला पाठविलें. आतां नकुळ आणि कर्ण यांचें युद्ध जुंपकें. त्या युद्धांत कर्णानें नकुळाचे घोडे आणि सारथी यांचा नाक्ष केल्यावर नकुळ पढ़ें लागला असतां त्याच्या गळ्यांत घनुष्य अडकवून कर्ण त्याला महणूं लागला, " आमच्याक्षी युद्ध करण्याचें सोडून दे. तुला आमही मारी आहोत." असें बोल्डन कुन्तीला वचन दिल्याप्रमाणें कर्णानें त्याला सोडून दिलें, व तो पाण्डव-सैन्याचा नाक्ष करूं लागला. हें युद्ध दुपारों झालें.

दुसरीकडे धर्मराजा व दुर्थोधन यांचे युद्ध होत असतां धर्मराजाच्या बाणानें दुर्योधन मूचिंछत पडलेला पाहून भीम म्हणाला, " झाला मी मारणार आहें. तुम्ही मारूं नका." इतक्यांत कृपाचार्य दुर्योधनाच्या साझाला आलेले पाहून भीम गदा घेऊन त्यांच्या सैन्यावर धांवून गेला. तें युद्ध तिसच्या प्रहरीं झालें.

संध्याकाळीं कर्णाला पुढें करून कौरवांचे सैन्य युद्धाला आल्यावर अर्जुनानें बाणांच्या वृष्टीनें आकाश मरून टाकलें. तेन्हां कर्णानें अस्त्र सोडलें, आणि अर्जुनाचे बाण तोडून पाण्डव-सैन्याचा नाश त्याच अस्नानें चालिवला. तें पाहून अर्जुनानें आपल्या अस्नानें त्या अस्नाचा नाश करून कौरव-सैन्याचा धुन्या उडविला. आतां सूर्यास्त झाल्यामुळें कौरव-सैन्य शिबिरांत गेलेलें पाहून पाण्डव-सैन्यही आपल्या निवासस्थानीं (शिबिरांत) आलें. अशा रीतीनें सोळान्या दिवशीं युद्ध झालें.

सतराच्या दिवशीं सकाळीं कर्ण दुर्योधनाला म्हणाला, "आज अर्जुनाळा मारल्यावांचून मी परत येणार नाहों. जरी अर्जुनाच्या धनुष्या-पेक्षा माझें धनुष्य श्रेष्ठ आहे, तरी त्याला जसा श्रीकृष्ण सारशी आहे, तसा मला जर शब्य सारथी मिलेल तर अर्जुनाचा नाश मी अवस्य करूं शकेन." तें ऐकून दुर्योधन शस्यास 'कर्णाचा सारयी होण्यास विनर्वृ लागला. परन्तु शस्य फार रागावळा आणि दुर्योधनाळा म्हणाळा, " मी क्षत्रिय राजा असून मला एका ' सूताचा ' सारथी होण्यास सांगतोस ? हा अपमान मला सहन होणार नाहीं. असें असेल तर भी आपला घरीं जातों." तेव्हां दुर्योधनानें त्याची फार स्तुती केली आणि सांगितलें कीं, "श्रेष्ठानें कनिष्ठाचा सारथी होण्याची चाल पूर्वींपासून चालत आली आहे. बांकरांनीं त्रिपुरासुरांचा वध केला, त्या वेळी त्यांच्या रथावर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव सारयी होते. तुम्ही कृष्णापेक्षां सुद्धां उत्तम सारयी आहात. तुम्ही जर कर्णांचे सारथ्य कराल तर कर्णाला निश्चयानें विजय मिळेल. " शस्य म्हणाला, '' सर्वांसमक्ष त् मला कृष्णापेक्षां श्रेष्ठ म्हणतीस म्हणून भी अत्यंत सन्तुष्ट झालों आहें. भी कर्णांचे सारथ्य अवस्य करीन. पण एकच अट आहे. भी कर्णाला वाटेल तसें बोलेन. तें स्थानें सहन केलें पाहिने." ती अट दुर्थोधन व कर्ण ह्या दोघांनाही मान्य झाल्यावर बाल्य रथावर बसला, आणि कर्ण रथांत बस्न युद्धाला निघाला.

जेवहां कर्ज अर्जुनाला मारण्याच्या बढाया मारूं लागला, तेवहां त्याचा युद्धाचा उत्साह कमी करण्याकरितां कर्णाची क्राष्ट्यानें वाटेल तशी निंदा केली. कारण कर्णांचा तेजो-भंग करीन असें 'उद्योग-पर्वांत' क्राष्ट्यानें धर्मराजाला

आश्वासन दिलें होतें. त्याप्रमाणें त्यानें केलें. तें ऐकून कण रागावलेला पाइन स्याला आणखी चिडविण्याकरितां शब्यानें त्याला एक गोष्ट सांगितली. "एक श्रीमान् वैस्य ससुद्रतीरी राहत असे. त्याला पुष्कळ पुत्र होते. ते प्रति-दिवशीं नानाप्रकारची पकार्के खाऊन उरलेलें उष्टें एका कावळ्याला देत असत. त्यांचे उप्टें खाऊन तो कावळा माजला आणि 'कोणताच पक्षी आपली बरोबरी करणार नाहीं. ' असे समजूं लागला. एके दिवशीं सम्द्र-तीरी पुष्कळ हंस आले. वैक्याच्या पुत्रांनी कावळ्याला म्हटलें, "तं तर सर्व पक्षांत श्रेष्ठ आहेस." त्याला तें खेरे वाद्दन तो हंसांबरोवर उडण्याची बढाई मारूं लागला. इंस म्हणाले, ''तं आमच्यावरोवर कसा उर्दे बाकशील ?'' कावळा म्हणाला, '' उडण्याचे एकशें एक प्रकार मला माहीत आहेत, आणि एकेका प्रकाराने बीभर योजने भी उहूं शकूतों.'' एक हंस म्हणाला, " सव पक्ष्यांप्रमाणें मलाही उहतां येतें." नंतर दोधे उहूं लागले. समुद्रा-वर दूर गेह्यावर कावळा दसला, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी आहे व उतरा-वयाला झाडबीड कांहीं नाहीं, असे पाहून तो फार घाबरला. पुढें त्याऱ्यानें उडवेना. तो समुद्राच्या पाण्यांत गरंगळ्या खाऊं लागला, तेव्हां हंसाला स्थाची दया आली, आणि ''हा उडण्याचा कोणता प्रकार आहे ? या प्रकाराचें नांच काय ?'' इत्यादि बोल्टन कावळ्याळा हंसानें आपल्या पाठीवर घेतलें, आणि समुद्राच्या कोठावर आणून सोडरूं."

ही गोष्ट सांगून शल्य कर्णांटा म्हणाला, "त्या कावळ्यासारखाच तूं कौरवांच्या उष्ट्यावर पोसलेला आहेस, आणि गर्वांने फुगून अर्जुनाला जिंकण्याची इच्छा करीत आहेस. अरे, उत्तर गोप्रहणाचे वेळी एकटा अर्जुन सांपडला असता त्याला तूं का मारलें नाहींस? खरोखर अर्जुन सूर्यं आहे, आणि तूं आहेस काजवा. कोल्हा व सिंह, ससा व हत्ती, उंदीर व मांजर, झुना व वाघ, खोटें व खरें आणि विष व अमृत यांप्रमाणेंच तुझ्यांत व अर्जुनांत अंतर आहे. तूं त्याची बरोबरी सुद्धां करूं शकत नाहींस, तर, त्याला जिंकण्याची गोष्ट तर दूरच राहिली."

दाल्याचे बोल्जो ऐकून कर्ण फार रागावला. त्याने शल्याची, त्याच्या देशाची, त्याच्या आचारांची फारच निन्दा केली, आणि सांगितलें कीं, "आतांच तुला मारून टाकलें असतें, पण वचन देऊन बसलों आहें. पुन्हां जर असें भाषण करशील तर तें भी सहन करणार नाहीं." त्यांचें असें भांडण चाललेलें पाहून दुर्योधनानें दोघांचीही समजूत केली. त्यानंतर कर्ण युद्धाला प्रवृत्त झाला.

(१७) सतराज्या दिवशीं युद्धाला आरंभ झाला. त्या वेळीं संशासकांचा नाश करण्याकरितां अर्जुन दक्षिणेकडे गेला, व कर्ण पाण्डव-सैन्याचा नाश करूं लागला. धर्मराजानें कांहीं वेळ कर्णाशीं युद्ध केलें, पण शेवटीं पराभव पायून तो पळून जार्ड लागला. कर्णानें त्याचा पाठलाग केला. पण छन्तीला दिलेलें आश्वासन आठवून त्यानें धर्मराजाला सांगितलें कीं, "जा, तुला मी जिवंत सोडतीं. पुन्हां माझ्याबरोबर युद्ध करूं नकीस." त्यानंतर भीमाचा पराक्रम पादून कौरव-सैन्य पळं लागलें. कर्ण भीमापुढें युद्धाला आला, पण भीमसेनाच्या बाणांनीं तो मूच्छित पडला. तेव्हां त्याचा रथ शक्यानें दूर नेला. नंतर दुर्योधनाचे बन्धू भीमावर चालून आले, पण तेष्टी अग्नीवर पडलेख्या किड्यांग्रमाणें महन्न गेले. पुन्हां कर्ण पाण्डव-सैन्याचा नाश करूं लागला.

इतक्यांत संशतकांना पळवून छावून अर्जुन उत्तर दिशेकहे आछा. तेव्हां अश्वत्याम्याचे व त्याचे भयंकर युद्ध झालें. त्या युद्धांत अर्जुनाचे बाण लागृन अश्वत्यामा मृच्छित पडल्यामुळें त्याचा रथ सारथ्यानें तूर नेला. नंतर दुर्योधन धर्मराजाधरोबर युद्ध करीत असतां कर्ण येजन धर्मराजाधर बाणांची घृष्टी कर्ल लागला. नकुळ व सहदेव धर्मराजाच्या साद्याला होते. कर्णानें धर्मराजा व नकुळ यांच्या रथाचे घोडे मारच्याचर ते दोघे सहदेवाच्या रथांत बसले. त्या वेळीं शत्य कर्णाला म्हणाला, ''कर्णा, यांना मारून तुला काय मिळणार आहे ? अर्जुनाच्या वधासाठीं दुर्योधनानें तुझा एवढा (एव्हढा) मान ठेवला आहे, म्हणून त्याला मारणें हेच तुझें कर्तव्य आहे. दुसरें, दुर्योधन मीमसेनाबरोबर युद्ध करीत आहे. त्याला वांचविण्याचें सोद्धन येथें काय आपळी शक्ती वायां घालवितोस ?'' ते ऐकून कर्ण दुर्योधनाकडे गेला, आणि धर्मराजाला कर्णांचे बाण फार लागल्यामुळें तो शिबिरांत येजन आंथरुणावर पद्धन राहिला.

धर्मराजा युद्धांत कोठें दिसेना, म्हणून त्याचा बोध करीत श्रीकृष्ण व अर्जुन शिबिरांत आले. त्यांना पाहून ते कर्णांला मारूनच आले, असं समजून धर्मराजाने त्यांची फार स्तुती केली. पण अर्जुनाने जेव्हां खरी गोष्ट सांगितली, तेव्हां तो धर्मराजा फारच रागावला आणि अर्जुनाची निन्दा करून " तूं आपलें गाण्डीन धनुष्य दुसऱ्याला देऊन टाक, म्हणजे तो तरी कर्णांचा नाश करील." असे म्हणाला. त्याबरोबर अर्जुन खड्ड उपसून धर्म-राजाला मारण्यास निघाला. अर्जुनाने आपल्या मनांत अशी प्रतिज्ञा केलेली. होती कीं, " जो गाण्डीव धनुष्य दुसऱ्याला दे असे म्हणेल, लाचा शिरच्छेद करावयाचा.'' ती गोष्ट श्रीकृष्णांना समजल्यावर त्यांनी अर्जुनाची चांगळीच कानउवाडणी केली. हिंसा आणि अहिंसा, सत्य आणि असत्य यांचा विचार समाजवारणेच्या दृष्टीने कसा करावा ते अर्जुनाला समजावृन सांगितलें. एका ब्याधानें सर्वे समाजास त्रासदायक झालेल्या श्वापदाची हिंसा करून सुद्धां तो स्वर्गास कसा गेला, आणि एक तपस्वी ब्राह्मण चौरांना खरा मार्ग दाखबून चोरांनी त्या मार्गांने गेलेक्या लोकांची हिंसा केल्यासुळें कसा नरकांत पडला, तें सांगितल्यावर श्रीकृष्ण म्हणाले, ''श्रेष्ठाला 'तूं असें म्हणून त्याचा अपमान केल्यास त्याचा वध केल्यासारखाच होतो. तूं धर्म-राजाची निन्दा कर, म्हणजे तुझी प्रतिज्ञा पूर्ण केक्याप्रमाणे होईल. ११ त्याप्रमाणे अर्जुनाने धर्मराजाची निन्दा केल्यावर अर्जुन पुन्हां खङ्ग चेऊन उभा राहिला आणि " वडील बन्धूचा अपमान माझ्या हातून घडस्यामुळें मी आत्महत्या करतों.'' असें म्हणाला. तेन्हां श्रीकृष्ण हंसून म्हणाले, ''ध्यासाठीं एवर्ढे कशाला पाहिजे ? तूं आपत्या तोंडानें स्वतःची स्तुती कर म्हणजे झालें." स्याप्रमाणें अर्जुनानें आत्मस्तुती केलेली ऐकल्यावर पूर्वी केलेल्या निन्देमुळे रागावलेला धर्मराजा वनांत जायला निवाला. तेन्हां श्रीकृष्णांनीं त्याचे पाय धरून स्याला शांत केलें. अर्जुनानेंही धर्मराजाला नमस्कार केला, आणि कर्ण-वधाची प्रतिज्ञा करून अर्जुन युद्धाला निघाला.

रणांगणांत आरयावर अर्जुनानें युद्ध करीत असलेख्या भीमाला धर्मराजार्चे कुशल कळविलें, आणि ते दोधे कौरव-सैन्याचा नाश करूं लागले. अर्जुनाने रथ, बोडे व पायदळ यांचा आणि भीमानें हतींचा नाश करण्याचा सपाटां चालिं छेला पाडून दुःशासन भीमावर धांवून आला. त्या दोघांचे कांहीं केळ युद्ध झाल्यावर भीमसेनानें आपली गदा दुःशासनावर अशी मारली की, तो रथांत्न उद्भन चाळीस हात दूर जाऊन पडला. लागलीच हातांत खड़ वेऊन भीम धांवत गेला. ज्या हातानें त्यानें भारतवर्षाच्या साम्राज्ञीचे— द्रौपदीचें केस ओढलें होते, ज्या हातानें पाण्डवांचा सर्वश्रेष्ठ मानिं दूर असलेंद्या द्रौपदीचें वस्त्र फेडण्याचा निर्मृण प्रयत्न केला होता, तो दुःशा-सनाचा हात तोद्धन भीमसेन त्याच्या कंठावर पाय देऊन उभा राहिला. आणि "ज्याच्या अंगांत धेर्य असेल त्यानें द्याला-नरपश्ला-वांचवांनें. भी याचें रक्त पिणार आहें." असें कोरवांकडील मोठ्या-मोठ्यांची नांवें घेऊन औरद्धन सांगितत्यावर दुःशासनाचें वक्षःस्थळ फाइून त्यांतील गरम रक्त आंत्रह्वन सांगितत्यावर दुःशासनाचें वक्षःस्थळ फाइून त्यांतील गरम रक्त आंत्रह्वन संगितत्यावर दुःशासनाचें वक्षःस्थळ फाइून त्यांतील गरम रक्त आंत्रह्वन सेन्य पळून गेलें. पण दुर्योधनाचे दहा बन्धू भीमावर आणि कर्णांचा युत्र वृषसेन अर्जुनावर चाल्यन आले. भीमानें त्या दहा जणांचा आणि अर्जुनानें वृषसेनाचा कर्ण व दुर्योधन यांच्यासमक्ष वध केला.

अर्जुनानं आपल्यासमक्ष वृषसेनाचा वघ केळेला पाहून मोठ्या रागानं कर्ण अर्जुनाबरोबर युद्ध करूं लागला. त्या दोघांच्या युद्धाच्या वेळी युद्ध याहण्यास आळेल्या देव दैत्यांमध्ये सुद्धां दोन तर पहले. अर्जुनाकहे इन्द्रादि देव होते, व कर्णाचा पक्ष सूर्य आणि दैत्य यांनी घेतला होता. युद्धांत दोघांनीही निरनिराल्या अखांचा प्रयोग चालविला होता. कोणाचाच जय किंवा पराजय दिसेना. अर्जुन आरोपत नाहीं, हें पाहून कर्णानें इतके दिवस युजून ठेवलेला, आणि खास अर्जुनासाठींच राखून ठेवलेला, सर्पमुख बाण अर्जुनावर सोहला. त्याच बाणांत खाण्डव-वनांत्न निसटलेला 'अश्वसेन' नाग येजन अर्जुनाचा सूद्ध घेण्यासाठीं बसला होता. तो बाण सुटलेला पाहतांच श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचा रथ खाली दाबला. त्यामुळे तो बाण अर्जुनाचा मुकुट घेजन गेला. नंतर अर्जुनानें डोक्याला ग्रुम वस्र बांधलें. जो नाग बाणांत बसला होता, तोच नाग कर्णांकडे जाजन "युन्हां मला सोड, म्हणजे मी अर्जुनाला मारतों." असे म्हणाला. पण "दुसऱ्याच्या भरंवशावर युद्ध करण्याची माकी इच्छा नाहीं.' असे कर्णांनें सांगितत्यावर

तो नाग स्वतःच अर्जुनावर बाणासारखा धांवून आला. ते पाहून अर्जुनाने बाण सोबून स्थाचे तुकडे केले.

पढें कांहीं वेळ कर्णार्जुनांचें युद्ध चाललें होतें. इतक्यांत कर्णाला ( शापा-मुळें ) अस्त्रांचे मन्त्र आठवत नाहींसे झाले, आणि त्याच्या रथाचें डावें चाक ( ज्ञापामुळें ) पृथ्वीनें गिळलें. तेव्हां कर्णानें धर्माची निन्दा केली. तो खालीं उतरला, आणि अर्जुनाला म्हणाला, "मी रथाचे चाक उपसून काढीत आहें. या वेळीं माझ्यावर बाण सोडशील तर तें धर्माच्या विरुद्ध होईल." त्याचें तें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण कर्णाला म्हणाले, "आतां तुला धर्म आठवती, पण ज्या वेळीं भर समेत भारतवर्षांची साम्राज्ञी-महासती द्वीपदीची रजस्वलावस्थेंत विदंबना केलीत, पाण्डवांना जाळण्याचा प्रयत्न केळांत, भीमाला विषाच खाऊं घातळेंत, एकट्या अभिमन्यूला पुष्कळांनी मिळून मारळेंत, त्या वेळीं तुझा धर्म कोठें गेला होता? (तेव्हां गेला होता कोठें राधासुता तुझा धर्म ( मोरोपंत ) ) आतां धर्म तुझें रक्षण करण्यास असमर्थ आहे. ' अर्जुना! बघतोस काय? सोड बाण नि तोड कर्णांचा कण्डनाल.' '' श्रीकृष्णाचे बोलणें ऐकृन कर्णानें लाजेनें मान खालीं घातली. चाक पृथ्वीत्न निघालें नाहीं. तो तसाच युद्ध करूं लागला, पण आतां त्याच्यांत कोहीं त्राण राहिलें नव्हतें. अर्जुनानें एकच बाण मारून त्याचा वध केला. आणि कर्णांच्या शरिरांत्न निवालेलें तेज सूर्यांला जाऊन मिळालें.

कणाँचा वध झाल्यावर कौरवांकडे कोणालाच युद्धाचा उत्साह राहिला नाहीं. सैन्य पळालें. दुर्योधनानें कितीही सांगितलें तरी तें परत फिरेना. तेव्हां शल्याच्या सांगण्यावरून युद्ध थांबवून सर्वजण आपल्या निवासस्थानीं (शिबिशंत) गेले. ते शिबिशंत गेल्यावर मोट्या आनन्दानें पाण्डव-सैन्यही आपल्या निवासस्थानीं (शिबिशंत) आलें. त्यानें मोटमोट्यानें गर्जना चालविल्या. श्रीकृष्ण व अर्जुन धर्मराजाला आनन्दानें भेटले, आणि कर्णव्याची वार्ता त्यांनीं त्याला सांगितली. धर्मराजा कर्णार्जुनींचें युद्ध पाहण्यास एकड़ां रणांगणावर गेला होता, पण घायाल झालेला असल्यामुळें त्याला अधिक वेळ त्या ठिकाणीं राहतां आलें नाहीं. आतां कर्णांचा वध झालेला ऐकून तो मुद्दाम रणांगणांत गेला, आणि कर्ण मृत होऊन पडलेला आहे हें म.सा.(खं.२)३

जेव्हां त्याने प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलें, तेव्हां त्याला झालेव्या आननदाच्या भरांत त्याने कृष्णार्जुनांना प्रेमानें आलिंगन देऊन सांगितलें, "आज मी धन्य आहें. आजच मला जय मिळाला असे मी समजतों. तेरा वर्षे कर्णांच्या भीतीनें मला झोप येत नव्हती. आज मी मोठ्या आनंदानें झोंपी जाईन." असें बोल्ज त्यानें श्रीकृष्ण व अर्जुन यांना धन्यवाद दिले.

—: कर्णपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:—

# महाभारतसारांतील ' शल्यपर्वा 'चा मराठी सारांश

वैशम्पायन जनमेजय राजाला पुढें सांगूं लागले—

एकोणिसान्या दिवशीं सकाळीं सञ्जय हस्तिनापुराला आला. त्यानें राजा धतराष्ट्राला, दुर्योधनादि सर्वांचा नाश झाला, कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिथे कौरवांकडचे व पांच पाण्डव, अक्रिष्ण आणि सात्यकी असे सात पाण्डवांकडचे मिळून एकंदर दहा जण ह्या युद्धांत्त बांचले, असें सांगितलें. तें ऐकृन सर्व पुत्रांच्या आणि विशेषतः दुर्योधनाच्या मृत्यूमुळे दुःख होऊन धतराष्ट्रानें फार शोक केला व नंतर सञ्जयाला युद्धांचे वर्णन करण्यास सांगितलें.

तेव्हा सक्षय म्हणाला—कर्णाचा मृत्यु झाव्यावर तुर्योधनादि सर्व सैन्य पळून शिबिरांत आलं. तेव्हा कृपाचार्यांनी दुर्योधनाला सांगितलें कीं, "आतां तरी पाण्डवांना राज्य देऊन त्यांच्यावरोवर सन्धि कर. सैन्याचा नाश झाला तेवढा पुरे झाला. उरलेख्या सर्वांना आनन्दाने आपापख्या घरीं जाऊं दे." ते ऐकून दुर्योधन म्हणाला, "गोष्ट इतक्या थराला आख्यावर पाण्डव ऐकणार नाहींत, आणि पाण्डवांना शरण जाणें माझ्याकढून होणार नाहीं. इतक्या लोकांचा नाश केल्यावर मी पाण्डवांना शरण जाहैन तर लोक मला काय म्हणतील ? आणि मुख्य म्हणजे आतांपावेतों माझ्याकरितां ज्यांनी प्राणत्याग केला, त्यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्याकरितां मला युद्ध केलेंच पाहिजे." असं बोळ्त दुर्योधनानें अश्वत्थाम्याला विचारलें कीं, ''कर्णांच्या मागून सेनापति करण्यास कोण योग्य आहे ?' तेव्हां अश्वत्थाम्याने शाल्याचें नांव सुचविलें. तें सर्वांना पसंत पडल्यामुळें दुर्योधनानें शल्याला सेनापति-पदाचा अभिषेक केला.

धतराष्ट्रानें प्रश्न केळा—''सञ्जया, कर्णांचा मृत्यु झाळा तेव्हां दोन्होंकडे किती किती सैन्य उरलें होतें, तें ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.'' सञ्जय महणाला, ''कौरवांकडे रथ अकरा सहस्र (११,०००), हत्ती दहा सहस्र (१०,०००), घोडे दोन लक्ष (२,००,०००), आणि पायदळ तीन कोटी (३,०००००००) इतकें सैन्य होतें. तर पाण्डवाकडे रथ सहा सहस्र (६,०००), हत्ती सहा सहस्र (६,०००), घोडे दहा सहस्र (१०,०००), आणि पायदळ दोन कोटी (२,०००००००) इतकें सैन्य होतें."

(१८) अठराज्या दिवशीं सकाळीं दोन्ही सैन्यें समोरासमोर आख्यावर युद्धाला प्रारंभ झाला. ला युद्धांत कर्णाचा पुत्र चित्रसेन याचा नकुळानें वध केला. तें पाहून सुपेण आणि सत्यसेन या नांवाचे कर्णाचे दुसरे दोन पुत्र नकुळावर बाण सोडीत धांबून आले. नकुळानें त्यांचाही नाश केलेला पाहतांच कौरव-सैन्य भीतीनें पळं लागलें. त्याला धीर यावा म्हणून शल्य पाण्डवांशीं युद्ध करूं लागला. त्यानें पाण्डव-सैन्यांतील पुष्कळांचा नाश केला, व धर्मराजावर बाणांचा वर्षांव केला. तेव्हां भीमाला राग येजन त्यानें हातांत गदा बेतली व शल्याच्या रथाचे घोडे मारून सारथ्यालाही मारून टाकलें. सारथी पडल्यावर शल्य पळ्न गेला. भीमसेन गदा बेजन युद्धासाठीं शल्याला हाका मारूं लागला, तेव्हां दुर्योधनादि कौरव-सैन्य त्याच्यावर चालून आलें. भीमाच्या साह्याला पाण्डव-सैन्य आल्यावर जें युद्ध झालें, त्यांत दुर्योधनानें पाण्डवांकडून युद्ध करणाऱ्या चेकितान नांवाच्या यादवाचा वध केला.

शाल्यानें पुन्हां थेऊन धर्मराजायर तीक्ष्ण बाण सोडले. तेव्हां धर्मराजानें आपल्या लोकांना सांगितलें कीं, ''शाल्य माझा वांटा समजून मी त्याचा नाश करणार आहें. म्हणून माझ्या रथांत सर्वे शखें सज्ज ठेवा. माझ्या आपल्या रथांच्या डावीकडे ध्ष्ट्रधुम्न, उजबीकडे सात्यिक, मागें अर्जुन आणि पुढें मीम असें असल्यावर मी शल्यास जिंकूं शकेन.'' त्याप्रमाणें व्यवस्था केल्यान्वर धर्मराजा आणि शल्य एकमेकांवर बाण सीहं लागले. धर्मराजानें शल्याच्या रथांचे बोडे आणि ध्वज पाडला, तेव्हां अश्वत्थामा शल्याला आपल्या रथांचे बोडे आणि ध्वज पाडला, तेव्हां अश्वत्थामा शल्याला आपल्या रथांवर घेऊन पळ्न गेला. कांहीं वेळानें दुसऱ्या रथांत बस्त् शल्य धर्मराजाबरोबर युद्ध करण्यास पुन्हां आला. त्या दोघांचे युद्ध होत असतां धर्मराजानें शक्ति नांवाच्या शस्त्रानें शस्त्राचा नाश केला. त्यावरोबर दुर्योधन नको-नको म्हणत असतांना सुद्धां शल्याच्या सैन्यांतले सातशें (७,००) रथी पाण्डव-सैन्यावर चालून गेले. त्यांचा नाश भीम, अर्जुन, नकुल आणि

सहदेव णांनी केला. तेव्हां कौरवांचे सैन्य मीतीने पळून जाऊं लागलें. स्याला धेर्य देण्याकरितां दुर्योधनानें ओजस्वी भाषण केल्यावर तें सैन्य पुन्हां युद्धाला सिद्ध झालें. त्यांपैकीं म्लेच्छांचा राजा शाल्व मस्त हत्तीवर बसून पुढें सरसावला. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें त्या हत्तीला गदेनें मारलें आणि सालकीनें एक बाण सोडून शाल्वाचा नाश केला. पुन्हां सैन्य पळूं लागलें. त्याला मोठ्या कष्टानें परत फिरवून दुर्योधन युद्ध करूं लागला. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें त्याच्या रथाचे घोडे आणि सारधी मारला. मग दुर्योधन एका घोड्यावर बसून शकुनीकडे पळून गेला. त्याच्या मागोमाग अश्वत्यामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा हेही गेले.

सक्षय म्हणतो—''त्या वेळी धृष्टगुम्नाबरोबर आम्ही' पांचजणांनी युद्ध केळें, पण आमचा पराभव होऊन आम्ही पळाळों. इतक्यांत सात्यकीनें येऊन माझ्या सैन्याचा नाज्ञ केळा आणि मळा जिवंत घरळें.''

दुर्योधन पळाख्यावर त्यांचे भाऊ भीमसेनावर चाळून गेले. त्यांचा नाश मीमानें केला आणि सहस्रावधि हत्ती, रथ इत्यादि सैन्यालाही यमलोकाला पाठविलें. आतां दुर्योधन व सुदर्शन हे दोनच तुभे पुत्र घोडेस्वारांच्या सैन्याच्या मध्यभागीं होते. त्या सैन्याचा नाश करण्यास भीम, अर्जुन व सहदेव हे तिये आले. तेव्हां सुदर्शन भीमाशीं आणि त्रिगतं-देशाचा राजा सुशर्मों व शकुनि अर्जुनाशीं मिडले. अर्जुनानें आपल्या बाणांनीं सत्यकर्मा, सत्येषु आणि सुशर्मा यांचा व त्यांच्या सैन्याचा नाश केला, आणि भीमानें सुदर्शनाचा वध केला. तेव्हां शकुनि व त्याचा पुत्र उल्लेक हे सहदेवावर धांवून गेले. सहदेवानें अगोदर उल्लेकाला आणि नंतर शकुनीला बाणांनीं यमलोकास पाठविलें. नंतर उरलेल्या सर्व सैन्याला दुर्योधनानें आज्ञा केली कीं, ''पाण्डवांचा नाश करूनच परत या.'' त्या आज्ञेप्रमाणें तें सर्व सैन्य पाण्डवसैन्यावर धांवून गेलें, आणि त्या सर्वांचा नाश पाण्डव-सैन्यानें केला.

धृतराष्ट्राने विचारलं —कौरवाचे सर्वे सन्य नष्ट झाले तेव्हां पाण्डवांकडे किती सैन्य उरले होते ?

सञ्जय म्हणाला—दोन सहस्र (२,०००) रथ, सातशें (७००) हत्ती, पांच सहस्र ( ५,००० ) घोडेस्वार आणि दहा सहस्र ( १०,००० ) पायदळ इतकें सैन्य पाण्डवांकडचें उरलें होतें. दुर्योधनाचा घोडा युद्धांत पडल्यामुळे दुर्योधन हातांत गदा घेऊन एकटाच डोहाकडे निघाला. त्याच वेळी धृष्ट-द्युम्नाच्या सांगण्यावरून सात्यकी मला मारणार होता, पण व्यास महर्षीनी येऊन सांगितल्यामुळें त्यानें मला जिवंत सोडलें. मी हातांतलें शस्त्र टाकून हस्तिनापुराकडे चाललों असतां एक कोस (२ मैल) झाल्यावर मला दुर्योधन भेटला. तो मला मोठ्या दुःखाने म्हणाला, "धृतराष्ट्राला जाउन सांग कीं, तुमचा पुत्र दुर्योधन डोहांत शिरला आहे." असे बोलून तो त्या डोहांत शिरला आणि मन्त्रसामर्थ्यांनें तळाशीं जाऊन स्वस्थ बसला तो डोहांत गेल्यावर कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिघे त्याचा शोध करीत तेथें आले. मीं त्यांना दुयोंधन जिवंत असल्याचें व तो डोहांत जाऊन बसल्याचे सांगितलें. इतक्यांत त्याचा शोध करण्याला पाण्डव येत आहेत असें पाहन त्यांनी मला रथांत घेतलें आणि आम्ही शिबिराकडे आलों. सर्व सैन्याचा नाश झाल्याची वार्ता शिविरांत कळल्यावर सर्व स्त्रिया ऊर बढवून आक्रोश करूं लाग्ह्या. दुर्योधनाचे प्रधान त्या खियांना घेऊन हस्तिना-पुराकडे निघाले, तेन्हां धर्मराजाला विचारून युयुत्सु त्यांच्याबरोबर गेला.

## — गदापर्व —

शिबिरांत्न सर्व निघून गेल्यावर अश्वत्थामादि तिघांना तेथें राहणें बरें वारेना. ते त्या डोहाकडे जाण्यास निघाले. इकडे पाण्डवांनी दुर्योधनाचा पुष्कळ शोध केला. पण त्याचा शोध न लागल्यामुळें निराश होऊन तें आपल्या निवासस्थानीं (शिबिरांत) आले. ते शिबिरांत आल्यावर हे तिघे त्या डोहापाशीं जाऊन पोंचले. ते तिघे दुर्योधनावरोवर बोलत असतां कांहीं व्याध तेथें आले. दुर्योधन डोहांत आहे ही गोष्ट त्यांच्या लक्षांत आली, आणि त्यांनीं ती गोष्ट पाण्डवांना जाऊन सांगितली. त्यावरोवर धर्मराजादि सर्वंजण मोठ्या आनन्दाने दुर्योधनाच्या नाशाकरितां तेथें जाण्यास निघाले. त्यांचे शब्द दुरूनच ऐकून "पाण्डव येत आहेत, तेव्हां

आमही आतां जातों '' असें सांगृन ते तिवे दूर जाऊन एका वडाच्या झाडा-खालीं बसले.

ते तिघे गेल्यावर पाण्डव तेथें आहे. श्रीकृष्णांच्या सांगण्यावरून धर्म-राजानें दुर्योधनाची चांगली (खूप) निन्दा केली. तेव्हां संतापून तो पाण्याच्या बाहेर आला. धर्मराजानें त्याला कवच (चिल्लत) आणि शिरस्नाण ( जिरेटोप ) दिख्यावर तें घालून व हातांत गदा घेऊन भीमावरोवर युद्ध करण्यास तो सिद्ध झाला. इतक्यांत बलराम तीर्थयात्रा करून तेथे आले. त्यांच्या सांगण्यावरून ती सर्व मण्डळी कुरु-क्षेत्रावर आली, तेथें त्या दोघांचें (भीमसेन व दुर्योधन ) युद्ध होऊं लागलें. कोणाचाच जय किंवा पराजय होतांना दिसेना. तेव्हां अर्जुनाच्या प्रश्नावरून श्रीकृष्णांनीं सांगितलें, " भीम त्याच्यापेक्षां शक्तिमान् आहे खरा, पण गदायद्वाचा अभ्यास दुर्योधनाचा अधिक असल्यासुळें अन्याय केल्यावांचून सीम त्याला मारू शकणार नाहीं. भीमानें त्याची मांडी फोडण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. त्याप्रमाणे केलें तरच दुर्योघन जिंकला जाणें शक्य आहे." तें ऐकृत अर्जुनानें भीमाला दिसेल अज्ञा रीतीनें आपल्या ढाल्या मांडीवर थाप मारली. तें पाइन भीसाच्या लक्षांत ती गोष्ट जाली आणि युद्ध होतां होतां भीमानें एकदम आपली गदा दुर्योधनाच्या डाच्या मांडीवर मारली. त्यावरोवर दुर्योधन खाली कोसळला. तो खाली पडल्यावर, "तूं आम्हांला भर समेंत गाय रे गाय असे म्हणून हंसत होतास, त्याचें हें फळ भोग," असे बोळून भीमाने त्याच्या मस्तकावर लाथ मारली. **:**यामुळे धर्मराजाला फार दु:ख झालें. आणि बलराम तर नांगर घेऊन भीमाला मारावयालाच घावले. तें पाहून श्रीकृष्णांनीं त्यांची कशी तरी समजूत केल्यावर ते रागाने द्वारकेकडे निघन गेले.

नंतर दुर्योधन श्रीकृष्णांना म्हणाला, "तूं फार दुष्ट आहेस. भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा इत्यादींना अन्यायानें मृत्यु येण्याचें कारण तूंच आहेस. भी भीमाबरोबर युद्ध करीत असतां भीमाला डान्या मांडीवर गदा मारण्या-साठीं तूण करण्यास अर्जुनाला नें तूं सांगितलेंस तें माझ्या लक्षांत आलें नाहीं, असे नाहीं. असा अन्याय करण्यास तुला लान वाटायला हवी होती. तुक्या अन्यायामुळेंच आमचा परामव झाला." दुर्योधनाचें तें बोलेंगे ऐकून

श्रीकृष्ण म्हणाले, "तूं आपल्या पातकां मुळंच मेलास, त्याचा दोष मला छावूं नकोस. भीमाला विष देणें, पाण्डवांना लाक्षागृहांत जाळणें, भर समेत रजस्वला अवस्थेत असलेल्या, महासती—द्रौपदीची विदम्बना करणें, अभिमन्यूला पुष्कळांनी मिळ्न मारणें इत्यादि अन्याय तूं केले नसतेस, पाण्डवांना त्यांचें राज्य अगोदरच दिलें असतेंस तर भीष्म-द्रोणांचा आणि सुझाही नाश झाला नसता. आम्ही केलेले अन्याय हे तुझ्या अन्यायांची अतिक्रियाच होती म्हणून आम्हांला दोष न देतां स्वतः केलेल्या कर्मांचीं फेंकें भोग."

त्यानंतर श्रीकृष्णांसह सर्वजण शिविरांत आले. श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला स्थावरून अगोदर खाली उत्तरण्यास सांगितलें आणि आपण मागृन उत्तरले, तेन्हां आपलेंही काम झालें असें समजून मारुतीही निघून गेला. श्रीकृष्ण उत्तरतांच अर्जुनाचा रथ जळ्न गेला. तें आश्चर्य पाहून अर्जुनानें तसें होण्याचें कारण विचारलें. तेन्हां श्रीकृष्ण म्हणाले, "मी तुऱ्या रथावर सार्थी असल्यामुळें आणि तुझें काम पुरें झालें नसल्यामुळें तुझा रथ आतां-पर्यन्त जळला नाहीं. पण आतां तुझें काम संपर्ले. मला सारथी म्हणून त्या रथावर बसण्याचें कारण नाहीं, म्हणून युद्धांत मीष्म-द्रोणादिकांनीं सोडलेख्या दिन्य अक्षांमुळें तुझा रथ जळून मस्म झाला."

स्थानंतर पाण्डव-सैन्य कौरवांच्या शिबिरांत शिरलें. त्याला तेथें चांदी, सोनें, हिरे, माणकें, दास-दासी इत्यादि पुष्कळ छूट सिळाली. श्रीकृष्णांनीं पाण्डव व सात्यकी यांना सांगितलें कीं, आपण आतां शिबिराच्या बाहेर रात्र काहूं या. त्याप्रमाणें ते सर्व ओघवती नदीच्या कांठीं राज्ञभर राहण्यास गेले. तेथें गेल्यावर घमराजाच्या मनांत गान्धारीच्या रागाची व कदाचित्र आपल्याला ती शाप देऊन भस्म करील या गोष्टीची चिन्ता उत्पन्न झाली. म्हणून त्यानें श्रीकृष्णांना गान्धारीकडे पाठविलें. श्रीकृष्ण हरितनाप्रला जाऊन घृतराष्ट्र आणि गान्धारी यांना मोठ्या युक्तीच्या भाषणानें शांत करून पुन्हां पाण्डवांकडे आले.

कृपाचार्योदि तिघांना दुर्योधन पडल्याची बातमी लोकांकडून कळतांच ते दुर्योधन पडला होता तेथें आले. अकरा अक्षीहिणी सेन्याचा स्वामी दुर्योधन तेथं पूळ खात पडळेला पाहून त्यांनीं फार शोक केला. अश्वत्थामा तर असे म्हणाला कीं, " प्रत्यक्ष माझ्या पित्याच्या मृत्यूपेक्षां, राजा, तुझ्या ह्या दीन स्थितीचें मला फार दुःख वाटत आहे. मी प्रतिज्ञा करून सांगतों कीं, मी आज कोणत्याही उपायानें पाण्डव-सैन्याचा नाश करून टाकीन. या गोष्टीला तुझी मात्र संमती हवी." तें ऐकून दुर्योधनाला आनंद झाला आणि कृपाचार्यांच्या हातून अश्वत्थाम्याला त्यानें सेनापतीचा अभिषेक करविला. अभिषेक झाल्यावर दुर्योधनाचा निरोप घेऊन ते तिथे तेथून निघाले आणि दुर्योधन रात्रभर तेथेंच आपल्या हातांनी मोठ्या कष्टानें मांडीचे लचके तोडणाऱ्या गिधाडांना हाणीत, रक्तबंबाळ स्थितींत पडून राहिला.

—: श्रह्यपर्वांचा मराठी सारांश समाप्तः—

### महाभारतसारांतील ' सौप्तिकपर्वा 'चा मराठी सारांश

कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिचे दुर्योधनाजवळ्न निघाल्या-वर एका अरण्यांत मोठ्या वडाच्या झाडाखाली रथ सोहून संध्या केल्यावर थक्न गेलेले असल्यामुळें तेथें जिमनीवरच निजले. दोघांना तर झोप लागली. एण अश्वत्थामा मात्र रागामुळें व दुःखामुळें झोपीं गेला नाहीं. चांगली रात्र झाल्यावर त्या वडाच्या झाडावर झोपीं गेलेल्या कावळ्यांना एक घुवड येजन मारून टाकीत आहे, असे अश्वत्थाम्याला दिसलें. तें पाहून घुवडानें आपल्याला गुरूपदेश केला असें समजून निजलेल्या पाण्डव-सैन्याचा असाच नाश करावा, हा विचार मनांत ठरवून त्यानें झोपीं गेलेल्या त्या दोघांना जागें करून आपला विचार सांगितला. तेव्हा "असें करणें योग्य नाहीं, हा अधर्म आहे, यानें तुझी लोकांत छी-थू होईल." इत्यादि कृपाचार्यांनीं सांगृन पाहिलें. एण तें न ऐकून जेव्हां अश्वत्थामा पांडवांच्या शिविरांत जाण्यासाठीं रथांत बसला, तेव्हां ते दोघे सुद्धां त्याच्यावरोवर निघाले.

पांडवांच्या निवास-स्थानाजवळ (शिबिराजवळ) गेल्यावर अश्वत्थामा म्हणाला, "तुम्ही दोघे दरवाजावर राहून आंत्न पळून येणाऱ्यांना ठार मारा. मी आंत जाऊन झोपळेल्या लोकांचा नाश करतों." इतकें बोळून तो प्रथम घृष्टद्युम्नाजवळ गेला, आणि लाथांनीं त्याला मारूं लगाला. घृष्टद्युम्न जागा होऊन उठूं लगाला, तेव्हां अश्वत्थाम्यानें त्याला दोन्ही हातांनीं घरून मूमीवर आपटलें, आणि शस्त्रावांचून एखाद्या पञ्चला मारावें, त्याप्रमाणें त्यानें घृष्टद्युग्नाला ठार मारलें. यानंतर शिखण्डी, द्रौपदीचे पुत्र इत्यादि जे तेथें होते, त्या सर्वांचा नाश अश्वत्थाम्यानें केला. जे पळून जाण्याच्या विचारानें शिबिराच्या दरवाजावर आले, त्यांचा नाश कृपाचार्य व कृतवर्मा यांनीं केला. सर्वांचा नाश केल्यावर मोठ्या आनंदानें ते तिवे दुर्योघनाकडे आले, आणि त्यांनीं तो सर्व वृत्तांत त्याला सांगितला. तो ऐकून तशाही स्थितींत त्याला आनंद झाला, आणि थोड्याच वेळानें त्यानें प्राण सोडला.

सञ्जय म्हणतो—हे घृतराष्ट्र राजा! तुझ्या वाईट सल्ल्यामुळें, अन्यायी वागण्यामुळें व घोर अपराधामुळेंच अशा रीतीनें कौरवांचा आणि पाण्डव-सैन्याचा युद्धांत सम्पूर्ण नाश झाला, आणि दुर्योधनाच्या मृत्यूनंतर व्यासीनीं पूर्वी मला दिलेली दिन्य-दृष्टि नष्ट झाली.

वैश्वम्पायन जनमेजय राजाला म्हणाले—राजा, प्रातःकाळी घृष्टशुम्नाचा सारथी धर्मराजाकडे येजन सांगूं लगाला—"शिविरांतील सर्व सैन्य कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा या तिघांनीं मारून टाकलें. मी कृतवर्म्यांच्या हात्न कसा तरी निसटलों." तें ऐकल्यावर धर्मराजानें कांहीं वेळ शोक करून द्रौपदीला आणण्यास नकुळाला पाठिवलें आणि तो स्वतः सर्वांसह शिविरांत गेला. कांहीं वेळानें द्रौपदी तेथें आली. पुत्रांच्या मृत्यूमुळें तिला फार दुःख झालें. त्या दुःखानें ती द्रौपदी म्हणाली, "माझ्या पुत्रांचा धात करणारा अश्वत्थामा जिवंत असेपर्यन्त मी कांहीं न खातां, न पितां येथेंच वस्तृन राहणार आहें." असे म्हणून ती तेथेंच वसली. तेव्हां धर्मराजानें तिला विचारलें, "अश्वत्थामा पळून गेला आहे. त्याला युद्धांत जिंकल्याचें तुला कशावरून खरें वाटेल तें सांग." द्रौपदी म्हणाली, "अश्वत्थाम्याच्या मस्तकावर जन्मतःच एक मणी आहे. तो आणून तुमच्या मस्तकान्यर शोभा देतांना पाहिला, तरच मी जिवंत राहीन, एरव्हीं नाहीं."

तें ऐकतांच भीमसेन रथांत बसून अश्वःथाम्याच्या नाशाकरितां निघाला. नकुळ त्याचा सारथी होता. भीम निघालेला पाहून श्रीकृष्ण धर्मराजाला महणाले, "भीमाला एकट्याला जाऊं देणें योग्य नाहीं. कारण अश्वःथामा जसा शूर आहे, जसा शखास्त्रवेत्ता आहे, तसाच अत्यंत दुष्ट्ही आहे. त्याच्या दुष्ट्रपणाची एक गोष्ट सांगतों. द्रोणाचार्यांनी अर्जुनाला ब्रह्मास्त्र दिलें. तें ऐकून अश्वःथामा एकान्तांत द्रोणाचार्यांना ब्रह्मास्त्र मार्गू लागला. तो दुष्ट आहे म्हणून द्रोणाचार्यांनी तें त्याला दिलें नव्हतें. पण या वेळीं त्यानें फारच गयावया केल्यामुळें त्यांनी तें अस्त्र त्याला दिलें, आणि सांगितलें कीं, हें अस्त्र मनुष्यांवर सोंद्रं नये असा याचा नियम आहे. पण तूं दुष्ट असल्यामुळें हा नियम पाळणार नाहींस. ब्रह्मास्त्र मिळाल्यावर एकदां अश्वःथामा द्वारकेला आला. यादवांनीं मोख्या आदरानें त्याला ठेवून

चेतलें. एके दिवशीं तो माझ्याकडे येजन माझें सुदर्शन-चक्र मागूं लागला. मीं स्थाला वे म्हटल्यावर तो चक्र उचलें लागला, पण त्याला ते उचलेना. तेव्हां त्याला फारच लाज वाटली. नंतर भी त्याला विचारलें, 'तूं चक्र घेजन काय करणार ?' तो म्हणाला, 'भी ब्रह्माखानें इतरांना जिंकूं शकेन, पण तुम्हांला जिंकूं शकणार नाहीं. तेव्हां तुमच्या जवळून चक्र घेजन तुम्हांलाच जिंकावें असा माझा विचार होता.' त्यानंतर कांहीं दिवसांनी तो द्वारकेंत्न निघून गेला. तर धमराजा, तो असा दुष्ट आहे. म्हणून एकटा भीम जाणें योग्य नाहीं.' असे बोळन श्रीकृष्ण रथांत बसले. धमराजा आणि अर्जुन त्याच रथांत बसून निघाले.

भीमसेन निघाला तो गंगेच्या कांठावर ज्यास महर्पीच्या आश्रमांत आला. कारण, तो दुष्ट नराधम अश्वरथामा तेथंच आहे अशी बातमी मीमाला माहीत होती. भीमाच्या मागोमाग श्रीकृष्णांचाही रथ आला. ते पाहून, आतां हे आपल्याला मारणार या भीतीने पाण्डवांच्या नाशासाठीं अश्वरथाम्याने ब्रह्मास्त सोडलें. तेव्हां श्रीकृष्णांच्या सांगण्यावरून पाण्डवांच्या आणि सर्वांच्याच रक्षणाकरितां अर्धुनाने सुद्धां ब्रह्मास्त्र सोडलें. दोन्ही अस्त्रांचे तेज सर्वं लोकांचा नाश करील, म्हणून ज्यास महर्षी व देविष नारद यांनी मध्ये पहून दोवांनाही अस्त्र आवरून घेण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें अर्धुनाने ताबडतोव ब्रह्मास्त्र आवरून घेतलें. पण अश्वरथाम्याला तें आवरतां येद्दंना, तेव्हां ऋणी म्हणाले, '' जेथं ब्रह्मास्त्रांचे युद्ध होतें, त्या ठिकाणी बारा वर्षे पाउस पडत नाहीं, आणि दुष्काळ पडतो. आमच्या सांगण्यावरून अर्धुनाने अस्त्र आवरलें आहे. तुला अस्त्र आवरतां येत नसेल तर तुक्या मस्तकावर असलेला मणि पाण्डवांना वे आणि हें अस्त्र पाण्डवांना वर सोडूं नको. तरच तूं जिवंत राहशील.'' ते ऐकृन त्याने ते अस्त्र दत्तरेच्या गर्भावर सोडलें.

तें पाहून श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, '' उत्तरेच्या गर्भाला तर मी जिवंत करीनच, पण गर्भहत्या (श्रूणहत्या) करणारा तूं महा दुष्ट आणि पातकी असल्यामुळें या पापाचें फळ याच जन्मीं (याचि देहीं, याचि ढोळां— तुकाराम) तुला भीगावें लागेल, तीन सहस्र (३,०००) वर्षे तुङ्या अंगोत्न प्रिपिश्रत रक्त वाहत राहील. ती दुर्गन्धी सहन करीत तुला अरण्यांत एकट्याला भटकावें लागेल. तुला कोणीही ओळखणार नाहीं." तें ऐकून मोठ्या दुःखानें पाण्डवांना आपला मणी देऊन अश्वत्थामा अरण्यांतः निघून गेला.

नंतर पाण्डच मणी घेऊन आपल्या निवास-स्थानीं (शिविरांत) आले. द्रीपदीच्या सांगण्याप्रमाणें तो मणि धर्मराजानें स्वतःच्या मस्तकावर धारण केला. तेव्हां द्रीपदी प्राणत्यागाच्या निश्चयानें बसली होती, ती मोठ्याः आनन्दानें उठली.

-: सोतिकपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:-

## महाभारतसारांतील 'स्त्रीपर्वा 'चा भराठी सारांश

वैश्वस्पायन पुढें जनमेजय राजाला सांगूं लागले—त्यानंतर शोकानें व्याकुळ झालेख्या घृतराष्ट्राला सञ्जयानें आणि विदुरानें पुष्कळ उपदेश केल्यावर गान्धारी, कुन्ती इत्यादि खियांना बरोबर घेऊन घृतराष्ट्र राजा हिस्तनापुराच्या बाहेर पडला. एक कोस (२ मेल) गेल्यावर त्याला कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्यामा हे तिचे मेटले. युद्धांत दुर्योधनासुद्धां सर्वं सैन्याचा नाश झाला, आमही तिघेच जिवंत राहिलों असें सांगून ते निवृन गेले. त्यांपैकी कृपाचार्यं हिस्तनापुरास गेले, कृतवर्मा द्वारकेला गेला आणि अश्वत्थामा व्यासमहर्पीच्या आश्रमास गेला. अश्वत्थामा व्यासमहर्पीच्या आश्रमास गेल्यावर पूर्वी सांगितल्याग्रमाणें पाण्डवांनी तेथें जाऊन त्याला जिंकलें.

त्रुतराष्ट्र हस्तिनापुराहूनं निघाला हैं ऐकून धर्मराजा सर्वांना बरोबर धेऊन स्थाला जाऊन भेटला. धृतराष्ट्रानें धर्मराजाला आलिंगन दिलें आणि मीमाला भेटण्याची इच्छा दर्शविली. तेव्हां त्याच्या मनांतील दुष्ट भावना भोळखून श्रीकृष्णांनीं भीमाला मार्गे ओढलें आणि दुर्योधनानें गदा-युद्धाचा अभ्यास करण्याकरितां भीमाची जी लोखंडाची प्रतिमा केली होती, ती धृतराष्ट्राच्या पुढें केली. खरा भीम हाच, द्यानेंच आपल्या सर्व पुत्रांचा नादा केला, म्हणून मोठ्या रागानें तथा मूर्तींचे धृतराष्ट्रानें चूर्ण केलें आणि तो रक्त ओकीत जिमनीवर पडला. लगेच सञ्जयानें त्याला सावरलें. राग गेदयावर घृतराष्ट्र भीमाच्या मृत्यूमाठीं जेव्हां शोक कर्क लागला तेव्हां श्रीकृष्णांनीं त्याला खरी गोष्ट सांगितली आणि आतां पाण्डव तुला मुला-अमालें आहेत, त्यांच्यावर कोच करणें तुला योग्य नाहीं, असा उपदेश केला.

घृतराष्ट्राका भेटल्यावर पाण्डव गान्धारीकडे गेके. गान्धारी पाण्डवांवर फार रागावळेळी पाहून व्यासमहर्षी न रागावण्याविषयी उपदेश करीत होते. त्या वेळी गान्धारी महणाळी, "मीमानें अधर्म करून दुर्योधनाळा मारकें नसतें तर मळा राग आळा नसता." इतक्यांत पाण्डव तेथें जाऊन पोहोंचके. तेव्हां भीमानें सांगितळें कीं, " दुर्योधनानें भर सभेत महासाध्वी

द्रीपदीला आपली डावी मांडी उघडी करून दाखिव ब्यावर मीं जी प्रतिज्ञा केली ती पूर्ण करण्याकरितों मला तसें करावें लागलें. त्याबद्दल त्याची दूं क्षमा कर." त्यावर गान्धारी म्हणाली, "तरी सुद्धां दुःशासनाचें रक्त पिणें हें तुझ्याकडून मीठें पातक घडलें आहे." तेव्हां भीम म्हणाला, "ही गोष्ट माझ्या हातून कशी घडेल वरें ? दुःशासन माझा भाऊ होता. मी दूंशराला स्मरून सांगतों कीं, प्रतिज्ञा पूर्ण केली हें लोकांना दाखिवण्या-करितां केलेलें तें नाटक होतें. दुःशासनाचें रक्त माझ्या बोठांच्या आंत गेलें नाहीं, याला देव साक्षी आहे." तें ऐकून गान्धारी म्हणाली, "तरी पण आमच्या शंभर पुत्रांपैकीं ज्यानें तुझा थोडा अपराध केला असेल अशा पुखाद्याला आम्हां अधिल्यांची काठी म्हणून तूं जिवंत ठेविलें असतेंस तर मला इतकें दुःख झालें नसतें."

त्यानंतर गान्धारीनें ''धर्मराजा कोठें आहे ?'' असें मोठ्या रागानें विचारलें. त्याबरोबर धर्मराजा हात जोडून भीतीनें थरथर कांपत गान्धारीला नमस्कार करूं लागला. त्या वेळी गान्धारीच्या डोळ्यांवर बांधलेल्या पट्टींतून तिची जळजळीत दृष्टि धर्मराजाच्या नखांवर गेली. त्याबरोबर त्याच्या हाताचीं बोटें काळीं ठिक्कर पडलीं. इतकें झाल्यावर पाण्डव कुन्तीला भेटले.

त्यानंतर सर्वं मण्डळी युद्धाच्या ठिकाणी आली. तेथें पुष्कळ शोक केच्यावर गान्धारीनें श्रीकृष्णांना शाप दिला. गान्धारी महणाली, ''श्रीकृष्णां, कौरव-पाण्डवांचें युद्ध न होऊं देणें तुश्या हातीं असतां ज्या अर्थी कौरव-कुळाचा नाश तूं आपल्या समक्ष होऊं दिलास, त्या अर्थी आजपास्न छित्तसाच्या वर्षी यादव-कुळाचा नाश तुश्या समक्ष होईं ल आणि तुला अरण्यांत अनाथासारखें मरण येईं ल.''

तं गान्धारीचें बोलणें ऐकृत श्रीकृष्ण हंसले व म्हणाले, ''गान्धारी, तूं को बोललीत तें मला माहीतच आहे. यादवांचा नाश माह्याशिवाय दुसरा कोणीच करूं शकत नाहीं, कारण ते देवेन्द्राला सुद्धां अवध्य आहेत.'' मतर धृतराष्ट्रानें धर्मराजाला युद्धांत मेलेल्यांची संख्या विचारली, तेव्हां धर्मराजा महणाला, ''या युद्धांत (१,६६,००,२०,०००) एक अब्ज

सहासष्ट कोटी, वीस हजार वीर लोक मेले. शिवाय इतर मेलेल्यांची संख्या (२४,१६५) चोवीस हजार, एकशें पासष्ट ही आहे.''

त्यानंतर धृतराध्राच्या सांगण्यावरून धर्मराजानें सक्षय, विदुर, धोम्य ऋषी इत्यादिकांस आज्ञा केव्याप्रमाणें त्यांनीं चंदन, कापूर, काछें इत्यादि-कांच्या चिता करून सर्वांना अग्नि दिला. मग सर्व मण्डली मृतांना पाणी देण्यासाठीं गंगानदीवर आली. ते सर्वांच्या नांवानें पाणी देत असतां कुन्तीनें पाण्डवांना सांगितलें कीं, "कर्ण तुमचा वडील बन्धु आहे. त्यालाही पाणी चा." तें ऐकून धर्मराजाला फार दुःख झालें. परंतु इतके दिवस कुन्तीनें ती गोष्ट गुप्त ठेवल्यामुलें धर्मराजानें शाप दिला कीं, " खिथांच्या मनांत यापुढें गुप्त गोष्ट राहणार नाहीं." नंतर सर्वांच्या नांवानें पाणी देजन ती मंडली गंगेच्या कांठावर आली.

--: स्त्रीपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:--

## महाभारतसारके 'भीष्मपर्व 'का सारांश-(हिंदी)

जनमेजय राजाके पूछनेपर वैशम्पायन ऋषि आगे बताने छगे-

दोनों सेनाओंके, कुरुक्षेत्रपर इकट्ठा होनेपर युद्ध-सम्बन्धी निथम निश्चित किये गये। दोनों सेनाओंको युद्धार्थ सिद्ध देखकर ज्यास महिषि एतराष्ट्रसे बोले, "युद्ध देखनेकी अगर इच्छा हो तो कहो में तुम्हें दिज्य दृष्टि दे रखता हूँ। उनके इनकार करनेपर ज्यास महिष्ने सञ्जयको वह वर प्रदान किया, "इसे सब ज्ञान दिज्य दृष्टि-द्वारा प्राप्त होता रहेगा, और यह तुम्हें युद्धकी वार्ता सुनाएगा।" अनन्तर ज्यास महिष् और सञ्जय दोनों चले गये। दसवें दिन शामके समय सञ्जयने युद्धमें भीष्म पितामहके धराशायी होनेका वृत्त घृतराष्ट्रको कह सुनाया। सुनकर और कुछ शोक करनेपर घृतराष्ट्रने युद्धका पूरा समाचार सुननेकी अपनी इच्छा ज्यक्त की। सञ्जय बताने लगा—

स्योदिय होतेही दोनों सेनाएँ शस्तास्त्रोंसे युक्त, युद्धोत्सुक हो गयों। रणवाद्य बजने लगे। भीष्माचार्यंने सबके लिए उत्साहवर्षंक भाषण दिया। श्रीहृष्णकी सूचनाके अनुसार अर्जुनने जय-प्राप्तिके लिए भगवतीकी प्रार्थना की। भगवतीने इच्छानुसार वर प्रदान किया और अर्जुन रथपर सवार हुआ। तदुपरान्त श्रीहृष्ण और अर्जुनने अपने शंख बलएवंक बजाये। तब पाण्डवोंकी तरफ़के सभी बड़े-बड़े, वीर योद्धाओंने अपने-अपने शंख बजाये। अब युद्ध प्रारम्भ हो ही रहा था कि अर्जुनने अपना रथ दोनों सेनाओंके बीच खड़ा करनेके लिए श्रीहृष्णसे कहा। वहाँ रथके पहुँचतेही अर्जुनने दोनों सेनाओंमें देखा कि " यहाँ कोई हमारे गुरुवर्य हैं, कोई पितामह, प्राप्तामह, इष्ट सिन्न, बन्धु, युन्न, योत्र आदि आदि हों।" उन्हें तलवारके घाट उतार राज्य पानेकी अपेक्षा भिक्षा माँगकर पेट पालना लाख गुना अच्छा अर्जुनको प्रतीत हुआ और वह अपने उन भावोंको श्रीहृष्णपर प्रकट करने लगा। अपने उन विचारोंसे किंकर्तव्यमुद्ध होकर हाथके तीर-कमानको छोड़, निरुत्साह होकर चटसे रथमें सेन्ना-शून्यसा बैठ गया। अर्जुनके उस मोहको दूर करनेके लिए श्रीहृष्णने उसे अपनी गीता सुनायी।

म.सा.(खंड२)४

अर्जुन दो प्रकारोंसे मोहमें आ गया था। एक मोह यह था कि भीष्मा-दिकोंके दारीर-नाराके साथ-साथ उनकी आत्माका नारा होता है, और दूसरा मोह, क्षात्र-धर्म-युद्धको वह अधर्म समझने लगा था और भिक्षांदेहि अधर्मको धर्म। अविनाशी आत्माको, अर्जुन नारावान समझ रहा था और धर्मको अधर्म और अधर्मको धर्म समझ रहा था। इसलिए "आत्माका नारा कोई नहीं कर सकता है, और त् क्षत्रिय होनेके कारण युद्ध करना तेरा धर्म है। उसको त् कदापि त्थाग नहीं सकता। त्याग देगा तो तुझे पाप लगेगा। युद्धमें तुझे पापकी आदांका होती हो तो कर्तव्योंको निवाहते पापोंसे अलिस रहनेकी योग-युक्ति इस प्रकार है,—जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दु:ख दोनोंमें समबुद्धिसे काम ले।" इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्के उपदेश करतेही अर्जुन युद्धके लिए पुनः कटिबद्ध हुआ। पुनः शंख बजे। देव, गंधर्व, सिद्ध आदि युद्ध देखनेके लिए आसमानमें एकत्र हुए।

इतनेमें धर्मराजा शख नीचे रखकर, कवच उतारकर, हाथ जोड़कर चुपकेसे पैदल्ही प्रविका तरफ़ स्थित कौरवाँकी सेनाकी ओर जाने उद्यत हुए। उनके पीछे उनके बन्धु, श्रीकृष्ण और चोटी-चोटीके राजा-महाराजा भी प्रस्तुत हुए। धर्मराजाने सीधे भीष्म, द्रोण, कुप, शल्यके पास पहुँचकर उनसे प्रार्थना की कि उन्हें संशाममें विजयश्री प्राप्त हो। उनमेंसे भीष्मने बताया कि तू फिर कभी आ जा; मुझे जीत लेनेका उपाय में तुझे बताऊँ। द्रोणाचार्यने बताया कि मैं जब शस्त्र नीचे रखूँ, तभी कोई मेरा वध कर सकेगा; अन्यथा मेरा वध असंभव है। सभीने धर्मराजाको आशीर्वाद दिया कि तेरी जय निश्चित है। इतना सब होनेपर धर्मराजा अपनी सेनाको छौटने लगे। इसी बीच श्रीकृष्णने कर्णको पाकर उससे कहा कि भीष्मके युद्धमें रहते अगर तू कौरवाँकी तरफ़से युद्ध करना नहीं चाहता है तो पांडवोंकी तरफ़से युद्ध कर। लेकिन इस बातको कर्णने नहीं माना। धर्म-राजाने दोनों सेनाऑके बीच खड़े होकर उच्च स्वरसे कहा, "कौरवाँका पक्ष छोड़कर इसारे पक्षमें आनेकी जिनकी इच्छा हो वे हमारी तरफ़ आ जाएँ।" वह सुनकर घृतराष्ट्रका पुत्र युयुरसु पांडवोंकी तरफ आ गया।

अनन्तर धर्मराजा सबको अपने साथमें छेकर अपनी सेनामें आ पहुँचे और संग्रामके छिए प्रस्तुत हुए।

- (१) पहले दिन भीष्मने दिनभर बमासान युद्ध किया। विराट राजाका पुत्र श्वेतका वध किया और पांडवोंकी बहुतसी सेना नष्ट कर दी। भीष्म-पितामहका पराक्रम देखकर आज जय प्राप्त करनेकी संमावना नहीं है समझकर शामको पांडवोंने युद्ध स्थगित किया। दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिरको चली गयीं।
- (२) दूसरे दिन सबेरेही सेनाको क्रींच-ब्यूहमें आबद्ध करके पांडव स्योदियकी राह देखने लगे। स्योदियके होतेही भीष्माचार्यजीकी, महान्युहसे आवद् कौरव-सेना पांडवोंपर चढ़ आयी। इस दिन भी भीष्माचार्यन पांडवोंकी सेनाका बहुतही नाश किया। तब उनसे युद्ध करने अर्जुन प्रस्तुत हुआ। कोई किसीको जीत न सका। इसी समय भीमने कलिंग देशके राजा श्रुतायु और निषाद-राजा केतुमानका वध किया। उनकी सेनाका इस प्रकार नाजा किया कि भीम साक्षात् यमराजही है ऐसा आभास कौरव-सेनामें निर्माण हुआ। तब भीमके साथ भीष्म युद्ध खेलने प्रस्तुत हुए। इतनेमें सात्यिकने भीष्मके सारधीको मार डाला। उस समय घोडे बेकाबू होकर युद्ध-क्षेत्रके बाहर भीष्माचार्यंके रथको लेकर दौड़ पड़े। दुर्योधनके पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्युके बीच युद्ध छिड़ गया। उनकी सहायतामें एक तरफ़से दुर्योधन और दूसरी तरफ़से अर्जुन वहाँ पहुँच गये। उस समय अर्जुनने रथ, बोड़े, हाथी, पदाति जो भी सामने खड़ा हो जाता उसका काम तमाम करना सपाटेसे सुरू कर दिया। तब कौरवींकी सेना तितर-बितर होने छगी। इतनेमें सूरज इबनेका समय हो आया। भीष्माचार्यने युद्ध स्थानित किया और दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिर विश्रामके लिए चली गयीं।
  - (३) तीसरे दिन भीष्माचार्यने अपनी सेनाको गरुड-व्यूहमें आबद्ध किया। उधर पांडवोंने अर्धचन्द्र-व्यूहकी रचना की थी। युद्धके आरंभ होतेही अर्जुनने कौरवोंकी सेनाका अत्यधिक नाश किया। तब सेना भाग जाने लगी। दुर्योधनने अपने सैनिकोंको धीरज वैधाया तब कहीं वे सब

युद्धके लिए लीट पड़ें। परन्तु दुर्योधन मीष्म-द्रोणके पास जाकर कहते लगा, "आप अपने दिलसे युद्ध नहीं खेल रहे हैं। पांडवोंपर आप तरस खाते हैं। आपके रहते पांडवोंका विजयी होना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब दिलसे युद्ध खेलनेकी कृपा करें।" सुनकर मीष्माचार्थ कुछ हँस दिये और क्रोधसे बाँखें तरेरकर दुर्योधनसे बोले, "अबतक कई बार तुझको बताया कि पांडव अजेय हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अपनी शक्तिमर कर्तव्य-वश युद्ध खेल ही रहा हूँ।" कौरवोंकी सेना युद्धके लिए फिरसे लौटनेपर अर्जुनने महेन्द्र अस्त्रका प्रयोग किया। उस अस्त्रके प्रयोगसे कौरवोंकी सेनाका बहुतही संहार हुआ। संध्या होनेको आयी इसलिए युद्ध स्थिगित हुआ। पांडवोंकी सेना अपनी जय पुकारते हुए खुशी-खुशी अपने शिविरको चली गयी।

(४) चौथे दिन सबेरे फिरसे दोनों दल आमने-सामने डट गये। रणवाद्य बजने लगे और युद्धमें आरंभ हुआ। दुर्योधनको देखकर उसे मारते भीम तेज़ीसे दौड़ पड़ा तब दुर्योधनने मगध-देशीय दस हज़ार हाथियोंकी. सेना भीमपर मेजी। भीमसेनने उस तमाम सेनाका काम जब तमाम किया तब दुर्योधनने गुस्सेमें आकर आदेश दिया कि 'सब मिलकर पहले इस भीमको नष्ट करों '। उसी दम उसके चौदह भाई भीमपर टूट पड़े। उनमेंसे आठ भाइयोंका भीमने वध किया और शेष भाग गये।

इतनेमें भगदत्त हाथीपर सवार भीमपर चढ़ आया। तब घटोत्कचने. उसका प्रतिकार किया। घटोत्कच अपनी मायाकी ओटमें जब युद्ध खेळने छगा तब ''अब शाम होनेको है। इस समय इस दुष्ट निशाचरके साथ युद्ध खेळनेसे जय कदापि होनेवाळी नहीं है। हम थक गये हैं। पांडवोंके शस्त्रास्त्रोंसे इम घायळ भी हुए हैं। इसिळए कळही युद्ध करें।'' इस प्रकार भीष्माचार्यने द्रोणाचार्य तथा दुर्योधनसे सळाह करके युद्धको स्थगित रखनेका आदेश दिया। तब कौरवोंकी सेना अपने शिविरको चळी गयी।

(५) पाँचवें दिन सबेरे कौरव, मीष्माचार्यको आगे करके और पांडव, भीमको अगुआ बनाके युद्ध करने छगे। मीष्मने भीमपर तीर चलाया तो भीमने उनपर शक्ति चलायी। भीष्मने तीर चलाकर शक्ति तोड़ डाली। इतनेमें भीमने हाथमें धनुष्य-बाण उठाया, वह भी भीष्मने तोड़ डाला। यह देखकर सात्यिक भीष्मपर तीर चलाने लगा। भीष्मने उसके सार्थीको मार डाला। तब बोड़े सात्यिकके रथको लेकर तूर भाग खड़े हुए। उसके बाद भीष्मने पांडवोंकी सेनाके कई वीरोंका नाश किया। सात्यिक पुनः तीर चलाते हुए आ पहुँचा तब दुर्योधनने उसके प्रतिकारमें दस हज़ार एथ भिजवाये। उन सबका नाश सात्यिकने किया। तब बड़े कोधसे मृरिश्रवा सात्यिकपर चढ़ आया। सात्यिकके दस पुत्र उसका अवरोध कर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। आख़िर भूरिश्रवाने सात्यिकके दसों पुत्रोंके धनुष्योंको और अनंतर उनके मस्तकोंको काट डाला। वह देखकर सात्यिकको बढ़ा गुस्सा आया। वह मूरिश्रवापर बढ़े वेगसे चढ़ आया। उन दोनोंने भयानक युद्ध हुआ। दोनोंने एक दूसरेके घोड़े मार डाले और हाथमें ढाल-तलवार लेकर युद्ध खेलना प्रारंभ किया। तब भीमने सात्यिकको और दुर्योधनने भूरिश्रवाको अपने रथपर बिटा लिया।

हसी समय जबिक भीष्मने पांडवोंकी सेनाका अध्यक्षिक संहार किया अर्जुन युद्ध करने सामने प्रस्तुत हुआ। तब दुर्योधनने पचीस हज़ार (२५०००) रथियोंको उसके प्रतिकारमें भिजवाया। अर्जुन-द्वारा उनका संहार होते-होते सूर्यास्त होनेको आया। तब युद्ध स्थगित घोषित करके दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिविर चली गर्थी।

(६) रातभर विश्राम छेकर छठे दिन सबेरे पुनः दोनों सेनाएँ युद्धके छिए रणक्षेत्रपर आ डटी। भीमने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया। द्रोणाचार्यने भीमपर नौ तीर छोड़े। प्रत्युत्तरमें भीमसेनने तीर छोड़कर द्रोणाचार्यका सारधी मारा। तब घोड़ेका छगाम पकड़कर रथ चलाना और साथ युद्ध खिलना दोनों काम साथ-साथ कर दिखाके द्रोणाचार्यने पांडवोंकी सेनाका बहुतही विष्वंस किया। उसी तरह भीषमने भी भयंकर विष्वंस किया। भीम और अर्जुनने भी कौरवोंकी सेनाकी वही गत कर डाली। अनन्तर भीम कौरव सेनाकी हद तोड़कर भीतर हुस पड़ा। उसको जिंदा पकड़नेके

हेतु बहुत वीर उसे घेरकर युद्ध करने छगे। तब भीमसेन हाथमें गदा उठाकर अपने रथसे नीचे उतर पड़ा। उसने अपनी गदासे उस सारी सेनाका नाक किया। भीमको कौरवोंकी सेनामें घुसते देखकर उसकी सहायताके छिए घष्ट्युम्न दौड़ पड़ा। उसने भीमको अपने रथपर बिटा छिया और प्रमोहनास्त्रका प्रयोग करके कौरव-सेनाको मोहित कर दिया। उससे क्या करें, क्या न करें कुछ समझ न पाकर वह सैन्य इघर-उघर बेतरतीब दौड़ने छगा। वह देखकर द्रोणाचार्थने प्रज्ञास्त्रका प्रयोग करके प्रमोहनास्त्रका अपफल कर दिया। इसी तरह अभिमन्यु और निकर्ण, दुःशासन और केकय देशके पाँच वीर, दुर्योधन और द्रोपदिके पाँच पुत्रोम युद्ध हुआ। इस समय भीधम उत्तर दिशाकी तरफ पांडव-सैन्यका और अर्जुन दक्षिणकी तरफ कौरव-सैन्यका विध्वंस कर रहे थे। स्यांस्तके समय दुर्योधनने भीमपर घावा बोल दिया। भीमने उसके रथके घोड़े मारे, और तीरोंसे दुर्योधनको मूर्चिलत गिरा दिया। मीध्मने पांडव-सैन्यका बहुत विध्वंस किया। सूर्यास्त हो गथा था इसलिए युद्ध स्थिगत हुआ और दोनों दलोंके सैनिक अपने अपने शिबिर चले गये।

भीमके तीरोंसे लहू-लुहान दुर्थोधन भीष्मके पास पहुँच गया। भीष्मा-चार्यने उसे एक जड़ी दे दी। उस जड़ीसे दुर्थोधनके शरीरके सारे वण दुरुस्त हो गये।

(७) सातवें दिन सबेरे पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवोंकी तरफ मंडलब्यूह और पांडवोंकी तरफ वज्र-ब्यूह की रचना थी। उस दिन दोनों
पक्षोंके वीर दाँत पीस-पीसकर छड़ रहे थे। युद्ध करते-करते भीष्मका रथ
धर्मराजाके रथके निकट आ गया। दोनोंने एक दूसरेपर सैकड़ों बाण छोड़े।
इतनेमें भीष्मने धर्मराजाके रथके घोड़े मारे तब उसने नकुछके रथका
सहारा छिया। उन्होंने अपनी सारी सेनाको आदेश दिया कि सब मिछकर
भीष्मको नष्ट करें। वह सुनकर पांडवोंकी अटूट सेना भीष्मके इर्द-गिर्द
इकट्ठा होकर युद्ध करने छगी। उन भीष्मके बाणोंसे पांडवोंकी सेनाके
सिर ताड़ग्रक्षके फछके समान टप-टप टूट नीचे शिरने छगे। दोणाचार्यने भी
पांडवोंकी सेनाका भारी विध्वंस किया। सूर्यांस्ततक युद्ध चछता रहा।

रक्तकी सरिता बहने लगी। रक्त, मांस खानेके लिए सियार, निशाचर, पिशाच, चारों ओर दिखाई देने लगे। तब दोनों दल युद्ध खेलना बंद करके अपने-अपने शिविर चले गये।

(८) आठवें दिन सबेरे फिरसे युद्ध आरंभ हुआ। भीष्मके बाणोंसे पांडव-सैन्यका बहुतही नाश होने लगा। तब धर्मराजाने पूरी सेनाको भीष्मपर चढ़ जानेकी आज्ञा दी। भीष्मकी सहायताके लिए दुर्योधन अपने बंधुओं-समेत पहुँच गया। तब भीमने भीष्माचार्यंके सारथीको मार डाला। जब कि उनका रथ रणक्षेत्रसे हट गया सुनाभ आदि तेरे पुत्रींका नाश भीमने किया। दुर्योधनको उसका अपार दु:ख हुआ। वह भीष्मा-चार्यके पास पहुँचा, और बताने लगा कि भीम अब सर्वनाशपर तुला हुआ है। भीष्म कहने लगे, '' पहले तूने हमारी एक भी नहीं सुनी। भीम तुममेंसे अब किसीको ज़िंदा नहीं रख रहा है। युद्धके सिवा अब कोई चारा नहीं है।" आगे चलकर युद्धमें अलम्बुष राक्षसने अर्जुनके पुत्र इरावानुका वध किया। ऐरावत नागकी पुत्रवञ्ज विधवा हुई। इसलिए कि गरुडने उसका पति मार डाला था। उसके पुत्र न होनेसे ऐरावतने अर्जुनके द्वारा प्रत्न उत्पन्न करवा लिया था। उसका नाम इराबान था। अलम्बुष राक्षसके हाथों उसका वध होते देख घटोत्कच आपेसे बाहर हो गया। उसने अपना माथा-जाल फैला दिया। उस माथाके कारण 'सब छोग भरे पड़े जा रहे हैं।' इस प्रकारका आभास कौरव-सेनामें निर्माण हो गया और परिणास कौरव-सेना भाग जाने लगी।

संजय कहता है, —मैं और भीष्म दोनों चिल्ला-चिल्लाकर बता रहे थे कि यह सब माया है, युद्ध करो, भाग मत जाओ। लेकिन हमारी सुनने कोशी तैयार न था, सभी भागते ही रहे। तब भीष्माचार्य पुनः पांडव-सैन्यका नाश करने लगे। भीमसेन घुस आगे बढ़ा। उसका तेरे पुत्रोंने प्रतिरोध किया। कइयोंका भीमने वध किया। बचे-खुचे भाग खड़े हुए। भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य अर्जुनके साथ युद्ध खेलने लगे। उस युद्धमें दोनों तरफ़के कई हाथियों, घोडों, रथों और पदातियोंका संहार हुआ। सूर्यास्त होनेपर भी युद्ध चाल्र ही रहा। लेकिन जब अंधेरा बढ़ा और कुल

दिखाई न देने लगा, तब युद्ध स्थगित किया गया और दोनों सैन्य अपने-अपने शिबिर चले गये।

उस रातमें दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और कर्ण इन चारोंने 'पांडवोंका नाश कैसे हो ?—' बातपर विचार करना शुरू कर दिया। कर्णने कहा, दुर्योधन, भीष्माचार्यके दिल्ला शुकाव पांडवोंकी तरफ़ है। वे तहे दिल्से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तू उन्हें शख नीचे रखने कह दे। में सब पांडवोंका निःपात किये देता हूँ। दुर्योधनने जाकर भीष्माचार्यपर वह सब प्रकट किया। वह सुनकर वे बहुतही कुपित हुए। क्रीधावेशमें विशेष कुछ न कहकर उन्होंने इतनाही कहा कि, "विराट नगरीमें जब अर्जुनने सबके क्ष हर लिये थे, घोष-यात्राके समय तुम सबको कैदी बनाके गंधवे ले जाने लगे, उस समय कर्णका बल-पौरष कहाँ लिप गया था? खर। कल मैं वह पौरूष प्रकट करूँगा कि सब लोग मेरी स्तुतिही करेंगे। लेकिन मैं शिखंडीको नहीं मारूँगा। वह जन्मसे खी था। बादमें किसी यक्षकी झपासे उसे पुरुषस्व प्राप्त हुआ है। इसलिए उसपर मैं तीर नहीं चलाऊँगा।" वह सब सुनकर दुर्योधन अपने स्थान आकर सो गया।

(१) नीवं दिन भीष्माचार्यंने अपनी सेनाको सर्वतीभद्र-व्यूहमें आबद्ध किया। इघर पांडवोंने महा-व्यूहकी रचना की। युद्धमें आरंभ हुआ। उस दिन भीष्मने वह पराक्रम दिखाया कि जो भी सामने आ जाता वह कहीं का न रहता। उनके सामने खड़े होनेकी किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती। पांडवोंकी सेना भाग खड़ी होने लगी। वह देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको भीष्मके रथके सामने ला खड़ा कर दिया। भीष्म और अर्जुनके बीच दारुण युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्मके सामने अर्जुनके पौरुषको अप्रतिम देखकर श्रीकृष्णने वोड़ोंके लगाम छोड़कर हाथमें सुदर्शनचक्र धारण किया। और वे भीष्मको मारने दौड़ पड़े। तब कौरवोंकी सेनाम अर्जीव तहलका मच गया। इतनेमें अर्जुन दौड़ता आ पहुँचा। उसने श्रीकृष्णके चरणोंमें सिर नवाकर उनसे प्रारंग की कि, "आप हाथमें कास्र धारण न करनेकी प्रतिज्ञाका मंग न कीजिएगा। में अब युद्ध करके ही दिखाता हूँ।" तब फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन रथपर सवार हुए और युद्ध चाल्द हुआ। रक्तकी

निदयाँ बहने लगीं। कितपय वीरोंके सिर, हाथ, पाँच टूट गये। भीष्मके आगे पांडवोंकी एक भी न चलने लगी। पांडव-सैन्य भाग जाने लगा। इतनेमें सूर्यास्त हो जानेके कारण धर्मराजाने युद्ध बंद करवा दिया और होनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिर चली गयीं।

उस दिन पांडव-सैन्यका भारी विध्वंस हो जानेके कारण शिविर पहुँचतेही धर्मराजाने बड़ेही दु:खके साथ श्रीकृष्णसे कहा, "में यह युद्ध नहीं चाहता हूँ, राज्य भी नहीं चाहता। मैं अब अरण्यमें जाकर अपनी देहका सार्थक कराऊँगा। भीष्म-पितामहस्रे लडकर व्यर्थ जान देनेकी अपेक्षा तपश्चर्या करना लाख गुना अच्छा!" वह सुनकर श्रीकृष्ण बोले, " तुम मुझे आज्ञा दो। क्या में, क्या अर्जुन, हम दोनों एकही हैं। मैं कलही भीष्माचार्यका वध किये देता हूँ। " लेकिन धर्मराजाने उस बातको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भीष्मने मुझे पहलेही दिन बताया है कि, तू फिर कभी आ। मुझे जीतनेका उपाय में तुझे बताऊँगा। तद-जसार हम अब भीष्मके पास चले जाएँ। धर्मराजाकी वह बात सबको पसंद आई। वे सब भीष्माचार्यके पास चले गएँ। भीष्मने उन सबका बड़े आनंदसे आगत-स्वागत किया। धर्मराजाने भीष्मसे उनको जीतनेकी युक्ति पूछी। भीष्मने बताया, तुम शिखंडीको आगे करके लड़ो। मैं उसका मुँह भी न देखुँगा। इसलिए कि वह जनमसे सी है। उसकी ओटमें रहकर अर्जुन सुझपर तीर चलाएँ। तब में अपना जीवन-कार्य समाप्त किये दूँ। युक्ति पाकर पांडव अपने निवास स्थानपर छौट आये।

(१०) दसवें दिन युद्धके प्रारंभ होतेही भीष्माचार्यने पांडवेंका बहुत सैन्य मार डाला। तब धर्मराजाके आदेशानुसार अर्जुनने शिखण्डीको आगे करके भीष्माचार्यपर इतने तीर चलाये कि उनका शरीर छलनी-छलनी हो गया। तीरोंके लगतेही भीष्म उन तीरों-समेत रथपरसे नीचे गिर पड़े। देवोंने उनपर पुष्प-वर्षों की। गिरते-गिरते स्यूँ दक्षिण की तरफ झक गया है—बात उनके ध्यानमें आ गयी। इसलिए उत्तरायणके लगनेतक वे तीरोंकी फ्लेजपर बैसेही छेटे पड़े रहे। भीष्मके गिर पड़तेही युद्धको स्थगित करके दोनों दलोंके वीर भीष्माचार्यके पास बद्धांजलि होकर खड़े रहे। उनका

स्वागत करके भीष्मने कहा, "मेरा मस्तक छटक रहा है। उसे आधार चाहिए।" वह सुनकर बहुतेरे नरम-नरम तिकये छे आये। वह देखकर भीष्म हँसे। उन्होंने अर्जुनकी तरफ देखा। भीष्मजीका अभिप्राय ध्यानमें छेकर अर्जुनने तीन तीर इस ढंगसे छोड़े कि उनका एक तिकयाही छग गया। उससे भीष्मके छटकते मस्तकको आधार मिछ गया। अनन्तर जहाँ भीष्म पड़े हुए थे वहाँ उनके चारों तरफ खाई खुदवा दी गयी। भीष्मजीकी सुरक्षा कर देनेके बाद सभी उनका आदेश छेकर भारी दुःखके साथ अपने-अपने स्थान चछे गये।

दूसरे दिन सबेरेही सब लोगोंके पहुँचतेही भीष्मने उनसे जल माँगा। कह्योंने उनके सामने खानेकी चीज़ें और जलके कलका रखे। लेकिन यें अब मेरे किसी कामके नहीं हैं कहकर मीष्माचार्यने जल देने अर्जनसे कहा। अर्जुनने घरतीमें तीर चलाकर अमृत जैसा मधुर और सुगंधित जलका सोता खिचवा लिया और भीष्माचार्यकी प्यास बुझाकर उन्हें नप्त किया। भीषमजीने अर्त्तनकी स्तृति की और दुर्योधनसे कहा, " देख छिया तुमने अर्जुनका पराक्रम ? पांडवोंको जीतना संभव नहीं है। उनसे कीना छो ड दो। उन्हें उनका आधा राज दे-दिलाकर चैन-अमनसे दिन बिताओ।" लेकिन यह बात दुर्योधनको नहीं जँची। बादमें सब लोगोंके अपने-अपने निवास-स्थान चले जानेपर कर्ण भीष्मसे सिलने पहुँचा। " तुम्हारी आँखोंमें खटकनेवाला तुम्हारा शत्रु—मैं कर्ण आ गया हूँ। " उनका कहना सुनतेही भीष्माचार्यंने आँखें खोलीं। बड़े प्रेमसे कर्णको पास बुलाका कहा, " सूर्यसे, कुन्तीकी कोखसे जन्मे तुम 'कौतेय ', याने पांडवोंके सगे भाई हो। तुम्हें पांडवोंसे स्नेह-पूर्वक रहना चाहिए। वैरको भुला दो, जिससे कि युद्ध तथा संहार न बढ़े। सब राजा-महाराजा सुन्नी-सुन्नी अपने घरको चले जाएंगे। मैंने तुमको अवतक जो भी भला-बुरा कहा वह केवल इसीलिए कि कौरव-पांडवोंका वैर-विद्वेष न बढ़ने पाए। तुम्हारी वीरतासे में पूरी तरह पश्चित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पतनके साथही यह संग्राम समाप्त हो।" इस अकार भीष्माचार्यने कर्णको बहुत कुछ समझाया। उसपर कर्ण बोछा, " मैं जानता हूँ कि मैं कुन्तीका पुत्र हूँ। लेकिन मैंने दुर्थोधनका नमक खाया है। में उनका विश्वासघात नहीं कर सकता। " वह सुनकर भीष्मके कहा, "अगर तुम्हें वैर भुला देना ठीक न लगता हो, तो न सही, तुम क्षात्रधर्मके उचितही युद्ध करोगे। अर्जुनके हाथों तुम्हें मृत्यु तथा सद्गति भी मिलेगी। मेंने लाख कोशिशें की कि युद्ध न हो, परन्तु उसमें में असफल ही रहा। भीष्माचार्यका वह सब सुनकर उन्हें प्रणाम करके उनकीं आज्ञासे कर्ण दुर्योधनके पास लौट पड़ा।

( भीष्मपर्वका हिंदी सारांश समास )

## महाभारतसारके ' द्रोणपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

भोष्म पितामहके लिए जब कि घृतराष्ट्र शोक कर रहा था, पंद्रहवें दिन रातमें संजय उसके यहाँ पहुँचा। भीष्माचार्यके पतनके बाद क्या हुआ ?—एच्छा घृतराष्ट्रने संजयसे की। तब संजयने कहा, "भीष्मके निधनपर सबको कर्णका स्मरण आया। इतनेमें पूर्व पर्वमें बताये अनुसार कर्ण भीष्मजीसे मिलकर लीट पड़ा था। दुर्याधनने कर्णसे पूछा कि अब भीष्मजीके पश्चात सेनापित-पद किनको प्रदान करें। कर्णके द्रोणाचार्यजीका नाम सूचित करने-पर दुर्योधनने उनको सेनापित-पद दे दिया। सेनापित बननेपर द्रोणाचार्यने पाँच दिन बड़ाही जोरदार युद्ध किया। एक अक्षौहिणीसे भी अधिक वीरोंका नाम किया। लेकन आख़िरमें दुष्ट घृष्टद्युम्नने उनका वध किया। उसका चृत्त सुनतेही घृतराष्ट्रने द्रोणाचार्यकी मृत्युपर भारी शोक प्रकट किया। और युद्धका पूरा विवरण बतानेके लिए संजयको आदेश दिया। उसपर संजय बताने लगा—

द्रोणाचार्यके सेनापति होनेपर उन्होंने दुर्योधनसे पूछा कि, "मेरे हाथसे, तेरी क्या इच्छा है, बता, कोनकोनसे काम हों।" दुर्योधनने कहा, "गुरुदेव, मेरी यह इच्छा है कि युद्धमें धर्मराजाको तुम जीवित पकड़ लाओ।" उसका कारण, द्रोणाचार्यके पूछनेपर, दुर्योधनने बताया और अपने हृदयका छळ-कपट प्रकट करके सुनाया। धर्मराजाको हम मरवा डालें तो मीम, अर्जुन आदि दूसरेभी हम सबका पूरा नाश किये बग़ैर दम नहीं लेंगे। और अगर धर्मराजाको जीवितही पकड़ ला सकें तो हम पुनः उनसे यूत खेल सकेंगे और उन्हें पूर्ववत् वनवासको भिजवा दे सकेंगे। दुर्योधनके दिलकी वह दुष्ट वासना सुनकर द्रोणाचार्य बोले, "अच्छी बात है। में उस कामको करके दिखाऊँ। बद्दातें कि अर्जुनको दिसरी तरफ कहीं फँसानेपर में धर्मराजाको जीवित पकड़ ला सकुँगा। अर्जुनके समक्ष यह बात कदापि होनेवाली नहीं है।"

(११) इस प्रकारकी बातचीत हो जानेपर दोनों सेनाएँ आमने-सामने आ डट खड़ी हुई और ग्यारहवें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। उस दिनके युद्धमें द्रोणाचार्यने पांडवोंकी सेनाका बहुतही संहार किया। अपना रथ धर्मराजाके रथतक पहुँचवा दिया। वह देखकर राजा नष्ट हुआ, धर्मराजाका विनाम हुआ, इस तरह हाहाकार पांडवोंकी सेनामें मच गया। वह देखकर अर्जुन वहाँ पहुँच गया और उसने वह पराक्रम दिखाया और वे-वे तीर चलाये कि जहाँ-तहाँ अधियारा छा गया। कोन अपना, कोन पराया कुछ समझमेंही नहीं आता रहा। इतनेंमें सूरज डूब गया। द्रोणाचार्यने युद्धको स्थागत घोषित किया और दोनों दल अपने-अपने शिविर चले गये। भिलकर खूबही कोशिश की, फिर भी अर्जुनके वहाँ पहुँचनेपर आज धर्मराजा को जीवित पकड़नेमें हम असफल रहे। अर्जुनको जीतना असंभव है हि इसलिए अब अर्जुनको दूसरी तरफ किसी-न-किसी उपायसे रोक-फँसा देना

मिलकर ख्वही कोशिश की, फिर भी अर्जुनके वहाँ पहुँचनेपर आज धर्मराजा को जीवित पकड़नेमें हम असफल रहे। अर्जुनको जीतना असंभव है। इसलिए अब अर्जुनको दूसरी तरफ़ किसी-न-किसी उपायसे रोक-फँसा देना चाहिए। वह सुनकर त्रिगर्त देशका राजा सुशर्मा और इसके भाई, अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी शपथ लेकर अपनी सेनाके साथ सज्जद्ध हो। गये। जीतेंगे या तो युद्धमें मर मिटेंगे इस प्रकारकी प्रण-प्रतिज्ञा कर लेनेसे वे संशासक कहलाते थे। श्रीकृष्णाने दुर्योधनको जो अपना सैन्य दिया था वह नारायण गण नामसे प्रसिद्ध था। वह भी संशासकोंके साथ चल पड़ा। बारहवें दिन इधर युद्धके श्रिए चुनौती प्राप्त होनेपर ना न कहनेकी अर्जुनकी प्रतिज्ञा थी। धर्मराजाकी सुरक्षाका काम पांचाल्य राजपुत्र सत्थितित्को सौपकर अर्जुन संशासकोंसे युद्ध करने दक्षिण दिशाकी तरफ चला गया और उधर युद्धमें काफी संशासकोंका और नारायण गणका संहार करना उसने ग्रुरू कर दिया।

(१२) अर्जुनके संशासकोंकी तरफ जानेपर बारहवें दिन सबेरे फिरसें युद्ध ग्रुरू हुआ। द्रोणाचार्यने पांडव-सैन्यका भयंकर संहार करके खुनकी निदयाँ बहायीं। और उनका रथ धर्मराजाके रथके निकट पहुँच गया। तक सत्यजित् सुरक्षार्थं सामने आकर युद्ध करने छगा। लेकिन द्रोणाचार्यने

उसका वध किया। वह देख, सहमकर धर्मराजा भाग गये। अनन्तर विराट राजाका छोटा भाई शतानीक सामने आ गया। उसकाभी नाश द्रोणाचार्यने किया। तब पांडव-सैन्यमें भगद्द मच गयी। वह देखकर दुर्योधनको अपार हर्ष हुआ। परंतु इतनेमें भीम दोणाचार्यकी सेनाका सामना करने चढ आया। तब राजा भगदत्त हाथीपर सवार होकर युद्ध करने प्रस्तुत हुआ। उसने अपने हाथीको भीमके रथपर चलाया। उस हाथीने भीमके रथको नष्ट कर दिया। भीम उस हाथीके पेटपर नीचेसे सुष्टि-प्रहार करने रुगा। तब वह हाथी कुम्हारके चक्रके समान गोलाकार घूमने लगा. और भीमको पकड़में लाने मौका हूँ हने लगा। लेकिन भीम उसके पेटके नीचेसे सटक गया। हाथी पांडव-सैन्यका संहार करने लगा। कोई उसकी रोक न सका। पांडव-सैन्य रोते-चिल्लाते भागने लगा। वह वार्ता सुनकर भगदत्तके वधके लिए श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको उस तरम् मोड दिया। क्रिकिन संशासकोंने युद्धके लिए हाँक दी इसलिए फिरसे उनसे युद्ध करके सर्जनने दस हजार त्रिगर्त-वीरों और चार हजार नारायण गणको नष्ट किया और भगदत्तकी खबर छेने वह इस तरफ प्रवृत्त हुआ नहीं कि फिरसे सुशर्मा पर्यात सैन्यके साथ युद्ध करने पहुँच गया। तब सुशर्माके भाईका वध करके और खद सुशर्माको बेहोश करके अर्जुन भगदत्तकी तरफ आ पहुँचा। अर्जुनने हाथी और भगदत्तको छक्ष्य करके अनगिनत तीर चळाये। प्रत्युत्तरमें भगदत्तने अर्जुनपर वैष्णवास्त्र चळाया। उस अस्त्रको श्रीकृष्णने अपने सीनेपर झेल लिया। उस दम वह अस्त्र श्रीकृष्णके कंडमें वैजयन्ती नामकी कमलोंकी माला बनकर शोभने लगा। बहुत पहले धारतीने अपने पुत्र नरकासुरके लिए वह अस्त्र विष्णुसे माँग लिया था। नाकासुरका वध श्रीकृष्णके हाथों होते ही वह अस्र भगदत्तको प्राप्त हुआ था। वह वैष्णवास्त्र अजेय होनेके कारण उससे अज़ैनको बचानेके लिए श्रीकृष्णने उस असको अपनी छातीपर श्रेल लिया ।

अनन्तर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, '' भगदत्त बहुतही बृढ़ा हो गया है। माथेपरकी सिकुडनें ऑखपर आ लटकनेसे उसे कुछ दिखाई नहीं देता इस-लिए उसने माथेपर पट्टी बाँध रखी है।'' सूचनाके भिलतेही अर्जुनने तीर चलाकर उस पट्टीको तोड़ दिया। परिणाम भगदत्तको दिखाई देनेमें कठिनाइयाँ आ पड़ी। तब अर्जुनने तीर चलाकर हाथी और साथ-साथ भगदत्तका संहार किया। भगदत्तका वध करनेपर अर्जुन दक्षिण दिशाकी तरफ युद्ध करने चला गया। तब द्रोणाचार्यने फिरसे पांडव-सैन्यका संहार करना आरंभ किया। वह देखकर नील नामका राजा कौरवींके साथ युद्ध करने आगे बढ़ा। उसका नाश अथव्यामाने किया। तव पांडव-सैन्य फिरसे आगने लगा। काश, अर्जुन यहाँ होता—इस प्रकारके विचार सबके दिमागुमें मेंडराने लगे।

इतनेमें संशासकोंको पराभूत करके अर्जुन वहाँ प्राप्त हुआ और दोणाचार्य-की सेनाको तबाह करने लगा। कौरवोंकी सेना भागी जा रही है देखकर युद्ध खेलने कर्ण आगे बढ़ा। अर्जुनने उसपर अनेक तीर चलाकर उसके तीन भाइयोंका काम तमाम किया। भीमने भी अपनी गदा चलाकर कर्णकी सेनाका बहुत-बहुत संहार किया। इतनेमें सूरज डूब गया। इसलिए युद्ध स्थिगत हुआ और दोनों दल अपने शिविरोंको चले गये।

(१३) तेरहवें दिन सबेरे दुर्थोधनने द्रोणाचार्यसे कहा, "तुम्हारा संकल्प यह दिखाई देता है कि हमारा नाश हो। धमराजाको तुमने करू नहींही पकड़ लिया।" द्रोणाचार्य बोले, "तेरे लिए मैं भरसक कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी तू इस तरह उलाहना क्यों दे रहा है ? ख़ैर, आज देख। पांडवोंकी तरफ़के किसी महान् योद्धाको मार गिराऊँ, तभी दम छँ। लेकिन एक बात। अर्जुनको कहीं दूर रकवा देना पड़ेगा। वह सुनकर संशासकोंने अर्जुनको दक्षिणकी तरफ़ युद्धमें ललकारा। तदनुरूप अर्जुनके चले जानेपर द्रोणाचार्यने चक्र-व्यूहकी रचना की। वह रचना देखकर धमराजा चकरा गये। किंकतव्य-विमुद्ध हो गये। उन्होंने अभिमन्युसे कहा, " चक्र-व्यूहका भेदन करने प्रस्थान छोड़कर और कोई नहीं जानता है। तब तू चक्र-व्यूहका भेदन करने प्रस्थान कर। व्यूह-मीतर प्रवेशनेपर हम तेरे पीले-पीले उसी रास्ते आही जा रहे हैं।"

चक्र-व्यूहका भेदन करके अभिमन्युके भीतर प्रवेशनेपर भीम आदि पांडव अभिमन्युके पीछे-पीछे जाने छगे। परन्तु जयद्वथने उनका मार्ग

रोक लिया। पांडवोंको उसने भीतर नहीं जाने दिया। वनपर्वमें बताये अनुसार भगवान् शंकरका जयद्रथको विशेष वर प्राप्त था। न्यूहके भीतर घुसतेही अभिसन्यु समृचे सैन्यका विध्वंस करने लगा। वह देखकर दुःशासन उससे छड्ने आया, छेकिन अभिमन्युके तीरोंसे वह मुर्च्छित हो गया। इसलिए उसके सारथीने उसका रथ बाहर निकाल लिया। अनन्तर कर्ण अस्तुत हुआ। अभिमन्युने उसके धनुष्यको तोडा। तब कर्णका सगा भाई सामने बढ़ा। वह अभिमन्युके तीरोंका शिकार हो गया। उसके बाद वसातीय राजा, शल्यका प्रत्र रुक्मरथ, उसके साथमें रहनेवाले सैकडों राजपुत्र और दुर्योधनका पुत्र रुक्ष्मण आदिका अभिमन्युने वध किया। तब कृपाचार्य, दोणाचार्य, अश्वत्थासा, कर्ण, कृतवर्मा और बृहद्वल इन छह वीरोंने अभिमन्युको घेर लिया। उनमेंसे बृहद्वलको अभिमन्युने नष्ट किया। तब द्रोणाचार्यके कहनेसे कर्णने उसका धनुष्य तीड़ा। कृतवर्माने घीड़ोंके प्राण हर लिए। बाकी तीनोंने उसपर बाणोंकी बौछार की। अभिमन्युने हाथमें ढाल-तलवार उठाईं। द्रोणाचार्यंने ढाल-तलवारको तोड दिया। अनन्तर उसने चक्र धारण किया। उसको भी सबने तोड़ दिया। बाहुमें अभिमन्युने गदा उठाकर बहुतेरे वीरोंका नाश किया। तदनन्तर दुःशासनका पुत्र और अभिमन्यु दोनोंमें गदा-युद्ध जब छिड़ा तब दोनों एक दूसरेके गदाघातसे मुर्च्छित हो गिरे, परंतु दुःशासनका पुत्र पहले होशपर आया। अभिमन्य सँभलकर उठ खड़ा हो ही रहा था कि दुःशासनके पुत्रने उसके मस्तकपर गदा-प्रहार किया। उसी दम अभिमन्यु मृत्युके अधीन होकर नीचे गिर पड़ा। अभिमन्युका वध होनेपर दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिर चली गयीं।

अभिमन्युकी मृत्युके कारण धर्मराजा बहुतही शोक करने छगे। तब व्यास महिष वहाँ पहुँचे। उन्होंने धर्मराजाको मृत्युकी कथा सुनाई। "विधान ताने ही प्रजाका नाश करनेके हेतु उसको निर्माण किया है। जनमा प्राणी आख़िर मृत्यु-प्रस्त होगा ही। अभिमन्यु युद्धमें छडते-छडते मृत्यु-प्रस्त हुआ इसछिए वह स्वर्ग छोकको चला गया है। उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उपवेश देकर ज्यास महिष वहाँसे चले गये।

अनन्तर संशासकोंको परामृत करके श्रीकृष्ण और अर्जुन वापस छोटे।
अर्जुनने अभिमन्युके लिए बहुत शोक किया। बाद जब उसे पता चला
कि जयद्रथके कारण पांडव अभिमन्युकी सहायतामें नहीं जा सके,
और इसीसे अभिमन्युका वध हुआ, नहीं तो पांडवोंने उसको अवश्य
बचा लिया होता, तब अर्जुनने, "कल सूर्यास्तसे पहले जयद्रथका वध
करूँगा, न कर सकूँ तो खुद जलकर मस्मसात् हो जाऊँगा।" इस प्रकार
भीषण प्रतिज्ञा की। वह वार्ता जयद्रथके कानोंपर पड़ते ही वह अपने घर
जानेकी तैयारियाँ करने लगा। लेकिन द्रोणाचार्यने, 'हम तुम्हारी रक्षा
करेंरी, तुम डरो नहीं।"—आधासन दिया, तभी वह रुक गया।

उस रातमें श्रीकृष्णको नींद नहीं आयी। उन्होंने दारुकसे कह रखा कि, "कल सबेरे मेरे रथको सभी शस्त्रास्त्रों-समेत तैयार रख। प्रसंग पड़नेपर मैं अपना शंख विशेष ढंगसे बजाऊँगा। उस समय रथको सजा छे आ। अर्जुन और मुझमें तनिक भी भेद न होनेके कारण उसके हाथों प्रतिज्ञा-पूर्ति न होनेपर में उसको निभाऊँगा।

(१४) चौदहवें रोज़ सबेरे द्रोणाचार्यने कौरव-सैन्यको ब्यूहाबद करके जयद्रथसे कहा कि तुम यहाँसे छह कोसोंपर ब्यूहके बीच जाकर बैठी। वहाँ तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। जयद्रथकी रक्षाके लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शक्य, वृषसेन और कृपाचार्यकी नियुक्तियाँ हुईं। उनकी सहायतामें एक लाख बोड़े, साठ हज़ार रथ, चौदह हज़ार हाथी और इक्कीस हज़ार शखाखोंसे युक्त पदाति इतना सैन्य दिया हुआ था। जयद्रथ उन सबके साथ अपने स्थान चला गया। शक्ट-ब्यूह चौबीस कोस लम्बा, पीछे दस कोस चौड़ा बना था। उसके भीतर आगे चक्र-ब्यूह और पीछेकी तरफ पद्म-ब्यूहकी रचना की गयी थी। इन सब ब्यूहोंके मध्य भागमें सूईसा लम्बा सूची-ब्यूह था। सूची-ब्यूहके मोहड़ेपर द्रोणाचार्य और एकदम पीछेकी तरफ जयद्रथ था। द्रोणाचार्यजीकी सुरक्षाके लिए उनके पीछे कृतवर्मा था। दुःशासन और विकर्ण सैन्यकी अगाड़ीमें थे।

तमाम तैयारियाँ हो जानेपर रण-वाद्य बजने छगे। पांडवोंकी सेना भी पहुँच गयी। चौदहवें दिन युद्ध आरंभ हुआ। इतनेमें अर्जुनने तेज़ीसे आगे म.सा.(खं.२)५

बढकर अगाडीके हाथियोंके सैन्यको छिए खड़े दु:शासनको पराभूत किया। तब दुःशासन दोणाचार्यके पास माग गया। अनन्तर अर्जुन द्रोणाचार्यके सामने प्रस्तुत हुआ। गुरु द्रीणसे प्रार्थना करके वह आगे बढने लगा। 'मुझे जीत लिए बग़ैर आगे बढना संभव नहीं।' द्रोणाचार्यने कहा। उसपर ध्यान न देकर अर्जुन आगे चल निकला: वह देखकर. ' शत्रुको जीते बग़ैरे तू कभी आगे नहीं बढ़ता है न ?' इस प्रकार द्रोणाचार्य के टोकनेपर आगे बढ़ते-युसते अर्जुनने जवाब में कहा, "आप मेरे लिए शात्र नहीं हैं, गुरुदेव हैं। मैं तुम्हारा शिष्य याने पुत्रही हूँ। " कहते वह कृतवर्माके सन्मुख जा पहुँचा। अर्जुनके रथके पहियोंकी रक्षा करनेके छिए युधामन्यु और उत्तमौजा, दो वीर थे। उनसे युद्ध खेळनेमें छगे कृतवर्माको देख अर्जुन अकेलाही आगे बढ़ने लगा। उन दोनोंको कृतवर्माने व्यूहके भीतर नहीं घुसने दिया। अर्जुनको आगे बढ्ते देख काम्बीज देशका राजा श्रतायध हाथमें गदा लेकर सामने आ गया। वह गदा उसे अजेय बनानेके हेत वरुण देवने दी थी। देते समय वरुण देवने बताया था कि, युद्ध न करनेवालेपर इसका प्रयोग करो तो गदा तुन्हींको नष्ट कर देगी। लेकिन भूछ-वश श्रुतायुधने गदाका उपयोग श्रीकृष्णपर किया। श्रीकृष्ण युद्ध न करनेवालों में होनेके कारण गदाने लौटकर श्रुतायुधका विनाश किया।

उसके अनन्तर श्रुतायुधका पुत्र सुदक्षिण, उसकेबाद श्रुतायु व अच्युतायु, अनन्तर उनके पुत्र नियुतायु व दीर्घायु, उनके बाद अम्बष्ठ राजा, सबका और बहुतेरे वीरोंका नाम करनेपर अर्जुनके सामने खड़े होनेकी हिम्मत किसी की न हुई। दुर्योधनने जब यह देखा कि अर्जुन बेरोक-टोक जयद्रथकी तरफ बढ़ रहा है तब उसने द्रोणाचार्यसे कहा, "आपको जीतना किसीको संभव नहीं है, तब अर्जुन आगे कैसे बढ़ा? मेरा खाकर आप पांडवोंका हित सोचते रहते हैं। " वह सुनकर द्रोणाचार्यको खेद हुआ। वे बोले, "अर्जुन तरुण है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उसका सारथ्य भगवान् श्रीकृष्ण कर रहे हैं। उसके घोड़े बहुतही तेज़ हैं। अर्जुन जिन बाणोंको छोड़ता है उनसे भी आगे एक कोस अर्जुन पहुँच जाता है, इतना वेग, अर्जुनके रथका क्या दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ व्यूहके

अग्रभागमें पांडवोंका सैन्य है; अर्जुन यहाँ नहीं है। धर्मराजाको जीवित पकड़ने यह अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। मैं यहीं युद्ध करता हूँ। तू अर्जुनकी ओर जा।" दुर्योधनने कहा, " तुम्हारे सामनेसे जो निकल आगे बढ़ा उसे मैं कैसे रोक सकूँ ?" उसपर दोणाचार्यने मंत्रोच्चार करके दुर्योधनको अंगभर कवच पहना दिया। कवचको धारण किये, दुर्योधन अर्जुनकी ओर पर्याप्त सैन्य साथमें लेकर चल पड़ा। और दोणाचार्य अपनेही स्थान युद्ध करते रहे।

अर्जुनको आगे बढ़ते देख अवन्ति देशके राजा विद और अनुविद युद्धके लिए सामने डटे। उनका नाश करनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, "हमारे घोड़े बहुत थक गये हैं। खोलकर उनका सानी-पानी कर ली।" इतना कह-कर अर्जुनने तीरोंका एक घर-सा बना लिया। घरतीका भेदन कर वहाँ एक सरीवर निर्माण किया। तब श्रीकृष्णने रथके घोड़ोंको खोला। उनके शरीरके तीरोंको निकाला। उन्हें खूब लोटने दिया, पानी पिलाया, तैराया, चना-चवेना आदि खिला-पिलाकर फिरसे उन्हें रथमें जोड़ दिया। कौरवोंकी सेना अचरजसे एकटक देखती ही रही; उनसे प्रतिकारमें कुछ भी करते नहीं बना। अनन्तर अर्जुन आगे बढ़ने प्रस्तुत हुआ। दुर्योधनने उसका प्रतिकार किया। उसके शरीरपर कवच था; वह देखकर अर्जुनने अपने तीर उसके नाखूनों और मांस-प्रथियोंकी जोड़ोंमें चलाये। तब दुर्योधनको समान्तक वेदनाएं होने लगी। दुर्योधनकी सुरक्षा तथा सहायतामें जो सैन्य साथमें था उसका अर्जुनने विनाश कर दिया। वह देखकर श्रीकृष्णने अपना शंख जोरसे बजाया।

वहाँसे जयद्रथ बहुत दूर नहीं था। दुर्योधनकी वह हालत देखकर भूरिश्रदा, अश्वत्थामा आदि वीर जो कि जयद्रयकेर क्षणार्थ थे, अब अर्जुनसे युद्ध करने लगे।

इधर धर्मराजा गुरु दोणके साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध में उनके घोड़े मारे जानेके कारण वे सहदेवके रथपर सवार होकर युद्ध-क्षेत्रसे हट गये थे। अनन्तर केकय देशके राजा बृहत्क्षत्रने कौरवोंकी तरफ्के क्षेमधूर्ति राजाका वध किया। चेदिदेशके राजा ध्रष्टकेतुने कौरवोंकी तरफ्के वीरधन्वाका वध किया। मगधदेशके राजपुत्र ज्याघदत्त और उनकी सेनाका नाश सात्यिकिने किया। ऋष्यशृंगके पुत्र अलम्बुष राक्षसका, जिसका कि दूसरा नाम शाल-कटंकट था, वध घटोत्कचने किया। उसके बाद सात्यिक द्रोणाचार्यसे युद्ध कर रहा था।

इतनेमें पहले स्चित किये अनुसार श्रीकृष्णने जब अपना सांकेतिक शंख-रव किया वह रव धर्मराजाको सुननेको मिला। वह सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि अर्जुनपर बढ़ा मारी संकट मँडरा रहा है। धर्मराजाने सात्यिकको आज्ञा दी कि वे अर्जुनकी सहायतामें शीघ्र चले जाएँ। सात्यिक दोणाचार्यंके आगेसे अर्जुनकेही समान आगे बढ़ा। लेकिन दोणाचार्यंने उसका पीला किया। तब सात्यिकिने दोण गुरुके सार्यीको मारा। परिणाम, वोड़े चौंककर रथको व्यूहके मोहड़ेपर ले भाग लौटे। सात्यिकिका प्रतिकार जलसंधने किया। उसका नाश करनेके उपरान्त सात्यिकिने सुदर्शनका भी नाश किया। बाद दुर्योधनके सार्यीको नष्टकर उसे भी भाग जाने विवश किया; उसी तरह दुःशासनको भी जीत लिया।

ब्यूहके भीतर प्रवेश करनेपर सात्यकिसे दोणाचार्यने बाज़ी लगाकर युद्ध किया। उन्होंने केकय-राजा, बृहत्क्षत्र, चेदि राजा, धृष्टकेतु और उसका पुत्र, और जरासंघका पुत्र इनका वध करके सैन्यका भारी विध्वंस किया।

इधर अर्जुनकी चिंतासे धर्मराजाको भारी दुःख हुआ। अब उन्होंने भीमको उधर यह कहकर भेजा कि जातेही अर्जुनका क्षेम-कुशल प्रकट करनेके लिए त् ज़ोरसे गर्जना कर, कि मैं निश्चित हो जाऊँ। धर्मराजाके आदेशपर भीम चल पड़ा। द्रोणाचार्यने उसे रोका। गुरु-द्रोणका रथही भीमने उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार आठ बार रथ उठा फेंक देनेपर वह आगे निकल पड़ा। उससे युद्ध करने दुर्योधनके कुछ पुत्र प्रस्तुत हुए; उन सबका उसने नाश किया। इतवमांको जीतकर आगे बढ़नेपर सात्यिक और अर्जुनको कौरव-सेनाके साथ युद्ध करते उसने देखा। देखतेही उसने भीम गर्जना की। वह सुनकर इधर धर्मराजाको बढ़ाही आनंद हुआ। मीमकी गर्जना सुनकर कर्ण युद्धके हेतु आगे बढ़ा। घोड़ों और सारथीके मरनेपर वह वृषसेनके रथपर सवार होकर रण-क्षेत्रसे भाग निकला। उसी समय पहले कृतवर्भाने जिनको अर्जुनके साथ जानेसे रोका था, वे युधामन्यु और उत्तमोजा, दोनों बाहरसे दूसरी तरफ़के सैन्यका भेदन करके अर्जुनके पास पहुँच गये। फिरसे कर्ण, भीमसे छड़ने सामने आ खड़ा हुआ। उसके घोड़ों और सारथीका भीमने फिरसे नाश किया। तब वह दूसरे रथपर सवार हुआ। कर्णकी सहायतामें दुर्योधनने दुर्जय और दुर्मुख, दो बंधुओंको भिजवा दिया। भीमने उन दोनोंका वध करके कर्णके घोड़ों और सारथीका विनाश किया, और कर्णपर भी तीरोंकी वर्षा की, तब कर्ण भाग खड़ा हुआ।

अनन्तर दुर्मर्षण आदि पाँच, तेरे पुत्र रण-क्षेत्रपर युद्धके लिए पहुँचे। इनका भी वध मीमसेनने किया। फिर एक बार कणकी भगानेपर दुर्योधनके आदेशसे उसके चौदह भाई युद्धके लिओ आ गये। उन सबका वध भीमसेनने किया। उनमें विकर्ण एक था। उसने भरी सभामें "द्रौपदी दासी साबित नहीं है।" साहससे काम लेकर अपना मत न्यक्त किया था। वह याद करके विकर्णकी मौतसे भीमसेनको बहुतही दुःख हुआ। वह बोला, "सभी कौर-वोंका संहार करनेकी मेरी प्रतिज्ञा-पूर्तिमही मेने तेरा वध किया। सचमुच क्षान्न-धमें बड़ाही निच्छर है।" इस तरहसे तेरे इकतीस पुत्रोंको भीमके हाथों मौत मिली देखकर दुर्योधनको विदुरका हितोपदेश याद आया।

भीमसेन और कर्ण दोनोंमें फिरसे युद्ध ग्रुरू हुआ। भीमने कर्णके हाथके घनुष्योंको बार-बार तोड़कर उसके दलका बहुतही ख़राबा किया। तब कर्णकी बड़ा क्रोध आ गया। उसने अख़से भीमके रथ और घोड़ोंका नाश किया और सारथीपर तीर चलाया। भीमके सारथीने युधामन्युके रथका सहारा लिया। और भीम एक मृत हाथीकी आड़में जा छिपा। एक हाथीको उठाकर जब वह खड़ा हो गया तब कर्णने तीर चलाकर हाथीके अंग-अंगको तोड़ डाला। पश्चात् हाथी, रथ, घोड़े आदि भीमने जो भी फका वह सब कर्णने तोड़ डाला। तब भीमने अपनी मुट्ठी उठायी, पर कर्णके वधकी प्रतिज्ञा अर्जुनकी होनेके कारण उसने कर्णको नहीं मारा। उल्टे कर्णने भी कुंतीको दिये वचनको याद कर भीमको नहीं मारा। फिर भी धनुष्यके सिरेसे उसे जुभाया

और "पेट्स" आदि शब्दोंसे उसकी खूब निंदा की। भीमने जवाबमें उससे कहा, " युद्धमें देवेन्द्रकी भी कभी जय होती है तो कभी हार होती है। तू तो मेरे सामनेसे कई बार माग गया है। अब क्यों व्यर्थ बढ़-बढ़कर बातें करता है? " ये सारी बातें अर्जुनने देख छीं, और उसने कणपर तीखे तीर चलाये। तब कर्ण भीमको छोढ़ दूर चला गया और भीम भी सात्यिकिके रथ-पर सवार होकर अर्जुनकी तरफ चल पड़ा।

सात्यिकसे छड़ने अलम्बुष नामका राजा आ धमका। उसका नाश करके दुःशासन आदि जो प्रतिकार करने वहाँ पहुँचे उनको नाकों चने चबवाके सात्यिक अर्जुनके पास जा पहुँचा। इतनेमं मूरिश्रवा युद्धके लिए आ पहुँचा। सात्यिक और मूरिश्रवा दोनोंने एक दूसरेके घोड़े मारे, धनुष्योंको तोड़ा। बादमें ढाल-तलवार लेकर उन्होंने युद्ध किया। ढाल-तलवारके टूटनेपर वे दोनों बाहु-युद्ध करने लगे। मूरिश्रवाने सात्यिकको उठाकर ज़मीनपर पटका, और एक हाथमें तलवार लेकर और दूसरे हाथसे उसके केश पकड़ उसकी छातीपर लात जमाई: और उसका शीश काटने प्रस्तुत हुआ।

इतनेमें श्रीकृष्णकी सूचनापरसे अर्जुनने तीर चलाकर उसका खड़-युक्त दाहिना हाथ तोड़ डाला। तब मृरिश्रवा अर्जुनसे बोला, "में दूसरेसे युद्ध कर रहा था। मेरा हाथ तोड़नेका अति नीच कर्म तूने क्यों किया हिण्णकी सोहनतकाही परिणाम दिखाई देता है। उसपर अर्जुनने कहा, "क्षित्रिय चीर अपने दल-बलको साथमें लेकर लड़ते रहते हैं; उनको एक दूसरेकी रक्षा करनी पड़ती है; इसलिए उसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। लेकिन त् खुद अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, तब अपनी सेनाकी रक्षा तू क्या कर सकेगा।" यह सुनकर मूमिपर दर्भ विद्याकर मूरिश्रवा प्रायोपवेशनके लिए बैठ गया। तब सात्यिकिने हाथमें तलवार उठाकर सब लोगोंके रोकनेपर भृरिश्रवाका सिर धड़से अलग कर दिया। सात्यिकिकी निंदा करनेवाले लोगोंको सात्यिकिने जवाब दिया कि, "शत्रुको जो भी दुखदायी, यह सब कुछ अवस्य कर लेना चाहिए, इस प्रकार वाल्मीकि रामायणमें लिखा होनेके कारण इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है।"

साव्यकि-जैसे पराक्रमी वीरको मूरिश्रवा जमीनपर कैसे पटक सका ?

खतराष्ट्रके इस प्रश्नका उत्तर संजयने इस प्रकार दिया। यदुके वंशमें वसुदेव और शिनि दो बहादुर थे। देवककी कन्याका स्वयंवर था। शिनिने वसु-देवके लिए कन्याको अपने रथपर बिटा लिया। उस समय उपस्थित राजा-आंसे युद्ध हुआ। अन्योंको तो शिनिने पराभूत किया, पर सोमदत्तने आधा दिन घमासान युद्ध किया, और आख़िरमें बाहुं-युद्धमें शिनिने सोमदत्तको सबके सामने जुमीनपर पटक दिया। एक हाथमें तलवार लेकर, दूसरे हाथसे उसके केश पकड़ लिए, पर उसे न मारते हुए छोड़ दिया। सोमदत्त उस अपमानको बर्दाइत नहीं कर सका। उसने शंकरको प्रसन्न करके वर माँग लिया कि, मुझे वैसा पुत्र दो कि जो शिनिने जिस प्रकार मेरा अपमान किया, उसी प्रकार सबके समक्ष वह शिनिके पुत्रका अपमान कर पांजे। शंकरने वर प्रदान किया; और इसीलिए भूरिश्रवा उस दुर्घट कर्मको कर सका।

भूरिश्रवाके वधके पश्चात् अर्जुनने कौरव-सेनाका बहुत संहार किया। इतनेमें सूर्यास्तकी वेळा आ गयी। जयद्रथकी रक्षामें जो प्रधान-प्रधान बीर और सेना थी उनको सूर्यास्तसे पहले जीतना असंभव देखकर श्रीकृष्णने युक्ति चलाई। उन्होंने सूर्यको ढँक देनेवाला अधेरा निर्माण किया। उस समय सूर्यास्तका आभास होकर कौरव-सेना हर्षोत्पुल होकर उचक-उचककर आसमानकी तरफ ताकने लगी। उन सबमें जयद्रथ भी एक था।

श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, "वह देख जयद्रथ! तीर चलाकर उसका सिर इस क़दर उड़ा दे कि वह उसके पिता वृद्धक्षत्र जो कि कुरुक्षेत्रके बाहर तप-आर्या कर रहे हैं उनकी गोदीमें जा गिरे। कारण, जयद्रथका सिर जो मूमिपर गिराएगा उसीके सिरके दुकड़े-दुकड़े हो जाओंगे इस प्रकार उन्होंने बताया था। इससे एकही तीरसे दोनोंका नाश होगा।" उसपर अर्जुनने तीर चलाया। उस तीरसे जयद्रथका सिर संध्या-वंदनमें संलग्न वृद्धक्षत्रकी गोदीमें अचूक जा गिरा। वृद्धक्षत्रके जप करके उठतेही वह मस्तक ज़मीनपर जा गिरा और वृद्धक्षत्रकी उसी दम मौत हो गयी। जयद्रथके वधके उपरान्त श्रीकृष्णने सूरजको ढाँकनेवाला अधियारा दूर किया। उपरान्त, श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, साद्यिक, युधामन्यु और उत्तमीजा सबने अपने-अपने शंख

उच्च स्वरसे बजाए। वह स्वर सुनकर धर्मराजा समझ गये कि जयद्रथका वध हुआ और उन्होंने भी बाजे बजा कर समुची पांडव-सेनाको समुदित किया।

जयद्रथका वध होनेके बाद कृपाचार्य और अश्वत्थामाने अर्जुन पर चढ़ाई की। उनका परामव अर्जुन-द्वारा होनेपर वहाँ कर्ण आ पहुँचा। सात्यिकिने उसको रोका। लेकिन सात्यिकिके लिखे स्वतंत्र रथ न होनेके कारण श्रीकृष्णने अपने शंखसे विशेष संकेत किया। उसी दम दारूक रथ लेकर पहुँचा। उस-पर सवार होकर सात्यिकिने कर्णकी परामूत किया। तब कर्णने दुर्योधनके रथका सहारा लिया। इतनेमें सूरज दूब गया, तब श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यिके आदि सभी धर्मराजासे मिलने गये। धर्मराजा सभीसे बड़े प्रेमसे मिले।

उस रात युद्ध फिरसे शुरू हुआ। पांडवोंके बढ़ते प्रतापको देखकर दुर्थी-धनको बहुतही दुःख हुआ। तब कर्णने कहा, "में जाकर सभी पांडवोंका नाम किये देता हूँ।" उसके इस बढ़ाई मारनेपर कृपाचार्य और अध-धामाने उसकी निन्दा की। तब कर्ण और अध्ध्यामाके बीच मुआमला संगीन हो गया। लेकिन दुर्योधनने बीच-बचाव करके दीनोंको समझा दिया। अनन्तर कर्ण युद्ध करने लगा। उसने पांडव-सैन्यका बहुतही विध्यंस किया। भीम, अर्जुन, साध्यिक और ध्रष्टयुक्त इन्होंनेभी कौरव-सेनाका वैसाही विनाम किया। उस युद्धमें साध्यिकने सीमदत्तका वध किया। बादमें घना अंधेरा छा गया और हाथको हाथ न सूझता रहा। तब दोनों सेनाओं में मसालें जलाकर युद्ध होने लगा।

सात्यिकने भूरिका नाश किया। भीमसेनने दुर्योधनकी और कर्णने सह-देवको रण-क्षेत्रसे हटाया। उस युद्धमें कर्णके आगे किसीकी एक न चली। और उसका प्रताप सबको असहा हो गया। कर्णके पास अर्जुनके लिए ही सुर-क्षित एक शक्ति संगृहीत थी। इसलिए श्रीकृष्ण अर्जुनको उसके सामने नहीं जाने देते थे। तब अर्जुनने घटोत्कचको कर्णसे लड़ने भिजवा दिया। जटासुरका पुत्र अलम्बुष राक्षस उसका प्रतिकार करने आ पहुँचा। उसका वध घटोत्कचके हार्यो होनेपर अलायुध नामका राक्षस युद्धके हेतु आ गया। उसका भी नाश उसने किया। उपरान्त घटोत्कच और कर्ण दोनोंमें युद्ध प्रारंभ हुआ। घटोत्कच काबुमें नहीं आ रहा है देखकर कर्णने अस्त चलाया और उसके रथ, सारथी और घोड़ोंका नाश किया। तब घटोत्कच आँखसे ओझल हो गया, और लुक-छिपकर युद्ध करने लगा। उसने अपनी माया फैला दी। उससे कौरव-सेनापर दशों दिशाओंसे तरह-तरहके शख आकर आघात होने लगे। और सबका बहुतही नाश होने लगा।

तब सभीने कर्णसे कहा कि, "अर्जुनके लिओ जो शिक्त तृने खास रखी है उसका प्रयोग अब तू घटोत्कचपर कर दे। आजके इस मयानक संहारमेंसे बच गये तो सब मिलकर अर्जुनके विनाशकी योजना कर लेंगे।" उनके आग्रहपरसे कर्णने खास अर्जुनके लिए सुरक्षित इन्द्रकी दी हुई वासवी शक्तिका घटोत्कचपर प्रयोग कि या। उसी क्षण घटोत्कची मायाका संवरण होकर घटोत्कचका भी नाश हो गया। घटोत्कचने मरते-मरते अपना शरीर इतना फुलाया कि उसके मृत शरीरके नीचे आकर कौरवांकी एक अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई। घटोत्कचका वघ होतेही उधर कौरवांकी अपार हर्ष हुआ और कर्णके पासकी दुर्धर शक्तिके नष्ट होनेसे इधर श्रीकृष्ण भी फूले न समाये। अनन्तर युद्ध लगातार चलता रहनेसे सभीको थकानके मारे भारी नींद आने लगी। युद्ध करनेका किसीको कुछ सुझाईही नहीं देने लगा। तब अर्जुनकी सूचनाके अनुसार सभी आराम करने चले गये। कुछ समय बाद चाँद उगा। जहाँ-तहाँ प्रकाश फैला। तब दस घटिका रात्रि शेष बची थी। अनन्तर दोनों सेनाएँ जग पड़ों और उनमें फिरसे युद्ध प्रारंभ हुआ।

उस समय दोणाचार्यने द्रुपद राजा, विराट राजा और द्रुपद राजाके तीन पौत्र इनका वध किया। इतनेमें सूर्योदय हुआ। सभी बीर अपने-अपने बाहनोंपरसे उत्तर पड़े। उन्होंने सूरजकी तरफ मुँह करके हाथ जोड़कर संध्या-समयका जप-जाप किया।

(१५) पंद्रहवें दिनके युद्धमें आरंभ हुआ। इस समय द्रोणाचार्यंने अलोका प्रयोग करके अख न जाननेवाली सेनाका बहुतही नाश किया। तब श्रीकृष्णने बताया, "युद्धमें द्रोणाचार्यंको जीतना संभव नहीं है। अगर उनपर झूटमुठ कोई यह प्रकट करे कि अध्यक्षामा चल बसा तो वे शस्त्रको त्याग देंगे। उसी समय उनका वघ हो सकेगा।" इतनेमें मालवदेशके राजा इंद्र-वर्माका अध्यक्षामा नामका हाथी भीमके हाथों देर हो गया। भीमने श्रीकृष्णकी सूचनाके अनुसार द्रोणाचार्यंपर ज़ोरसे चिल्लाकर प्रकट किया कि 'अध्यक्ष्यामा

चल बसा '। इसको असंभव मानकर दोणाचार्यने भीमकी बातपर ध्यानहीं नहीं दिया और वे अपना युद्ध चलाते रहे। उन्होंने ब्रह्मास्रका प्रयोग किया और लाखों सैनिकोंका संहार किया। वह देखकर बहुतसे ऋषि-मुनि गुरु दोणके पास पहुँचे और बताने लगे, "आप अधर्मसे युद्ध कर रहे हैं। तुम्हारी मृत्युकी वेला समीप आ पहुँची है। अब शस्त्रको त्यागनेका समय आ गया है। फिर ऐसा नीच कर्म करनेका कभी न सोचें।"

ऋषियोंका वह कथन, भीमका वह प्रकटन, और मौत देनेके लिए ही जन्मा प्रष्ट्युम्न सम्मुख उपस्थित देख-सुनकर द्रोणाचार्यंको बहुतही दुःख हुआ। उन बातोंमेंसे भीमके प्रकटनका तथ्यांश मालूम कर छेनेके लिए उन्होंने उसके संबंधमें धर्मराजासे पूछा। धर्मराजाने श्रीकृष्णके आग्रहपरसे और 'झूठ बोला जाए तो पाप लगता है, न बोला जाए तो जय-लाभ नहीं '-विचारसे द्रोणाचार्यंके पूछनेपर 'अधार्थामा चल बसा ' ज़ोरसे कहा और 'हाथी ' एकदम धीमी आवाज़में कहा। उतना झूठ बतानेके कारण धर्मराजाका रथ जो पहले चार अंगुल धरतीसे अधर-अधर घूमता था वह नीचे आ गया।

धर्मराजाके कहनेपर कि 'अश्वत्थामा चल बसा' द्रोणाचार्यकी तिनक भी शंका नहीं रही। उन्होंने दुःख-वश अपने शखको त्याग दिया। प्राणायाम करके समाधि लगाई। और परमात्माका ध्यान धरते-धरते शरीरको त्याग दिया। इतनेमें धष्टदुः झने झट आकर उनका सिर तलवारसे अलग कर दिया।

द्रोणाचार्यके वधकी वार्ता सुनकर अधारधामाने पांडवांकी सेनापर 'नारा-यणास्त्र का प्रयोग किया। तब श्रीकृष्णने बताया, "अपने-अपने वाहनीं-परसे नीचे उतर जाओ, हाथके शक्षोंको त्याग दो, तभी यह अस्त्र शांत हो जाओगा। इसका और कोई उपाय नहीं है।" आदेशानुरूप सभीने वैसा किया। ऐकिन भीम उटा रहा। वह अस्त्र तब भीमपर जा गिरा। तब श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंने अस्त्रके भीतर प्रवेश कर भीमके हाथोंसे शस्त्रोंको छीन लिया और उसे रथके नीचे ढकेल दिया। तब वह अस्त्र अपने आप शांत हुआ। उसके बाद कौरव-पांडवोंकी सेनाएँ अपने-अपने शिविर चली गई। इस तरह भारतीय युद्धके पंद्रह दिन पूरे हुए।

## महाभारतसारके 'कर्णपर्व 'का सारांश-(हिंदी)

वैशेपायनने कहा, "जनमेजय राजा, दो दिन युद्ध करके कंगेंके दिवंगत हो जानेपर संजयने हस्तिनापुर आकर वह वार्ता धतराष्ट्रपर प्रकट की। तब कर्णकी मृत्युपर, अब कौरवोंका विनाश अटल है, इस विचारसे धतराष्ट्रने बहुतही शोक किया, और युद्धका सविस्तर समाचार संजयसे पूछा। तब संजय कहने लगा—

द्रोणाचार्यकी मृत्युपर सभी कौरन कुछ देर शोक करते रहे। बादमें सबकी सम्मतिसे दुर्थोधनने सेनापतिके पद्पर कर्णकी नियुक्ति की। प्रातःकाल कौरन-सेनाकी, मकर-ज्यूहमें रचना करके कर्ण युद्धके लिखे प्रस्तुत हुआ। इधर पांडवॉने अपनी सेनाका अर्थचंद्राकार-ज्यूह बना लिया।

(१६) सोलहवें दिन दोनों सेनाओं में युद्धका आरंभ हुआ। उस युद्धमें, एक बार भीमसेन हाथीपर सवार जब कि घुस पड़ा था तब कुलूत देशका राजा क्षेमधूर्ति युद्धके लिए सन्मुख खड़ा रहा। वह भी हाथीपरही सवार था। उन दोनोंका युद्ध होते-होते आख़िर भीमने अपनी गदासे क्षेमधूर्ति और उसके हाथीका काम तमाम किया। अर्जुनके पुत्र श्रुतकर्माने अभिसार देशके राजा चित्रसेनका और धर्मराजके पुत्र अतिविध्यने चित्र राजाका वध किया। तब अश्वत्थामा भीमपर दौड़ा। भीमका और उसका बहुत समयतक युद्ध होनेके बाद वे दोनों एक दूसरेकें बाणोंसे रथोंमें मूर्च्छित हो गिरे। तब उनके सारिथयोंने उनके रथोको युद्ध-क्षेत्रसे बाहर कर दिया।

कुछ देर बाद होशमें आकर अश्वत्थामा, दक्षिण दिशाकी तरफ अर्जुन जहाँ संशक्षकों नाश कर रहा था, उसे युद्धके लिखे ललकारने लगा। तब श्रीकृष्णने रथको उधर मोड़ दिया। अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरेपर तीरोंकी यृष्टि कर रहे थे तब अर्जुनने निशाना लगाकर उसके घोड़ोंके लगाम तोड़ डाले। उससे घोड़े चौंककर उसके रथको कर्णकी सेनाकी तरफ ले गये। इधर अर्जुन फिरसे संशक्षकोंके संहारमें लग गया। इतनेमें उत्तर दिशाकी तरफ़से पांडवोंकी सेनामें हले-गुलेकी आवाज श्रीकृष्णको सुनाई दी। वहाँ मगध देशका राजा दंडधार हाथीपर सवार सेनाका विध्वंस कर रहा था। झट श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको उस तरफ़ मोड़ दिया। तब दंडधारने श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंपर तीर चलाकर बड़े ज़ोरसे गर्जना की। इतनेमें अर्जुनने अपने तीरोंसे उसका धनुष्य, उसके दोनों हाथ और मस्तक तोड़कर उसका नाश किया, और हाथीको भी मार डाला। वह देखकर उसका भाई दंड अर्जुनपर चढ़ आया। उसका भी सिर अर्जुनने मारा, और दक्षिण दिशाकी तरफ़ जाकर संशक्षकोंका नाश करनेका अपना काम ग्रुक् किया।

ह्यर पांढ्य राजा कर्णकी सेनाका नाश कर रहा है देखकर अश्वत्थामा उसका प्रतिकार करने लगा। उस समय अश्वत्थामाने बाणोंकी घोर दृष्टि की। आठ-आठ बेलांकी आठ गाड़ियोंमर बाण डेढ़ घंटोंमें अश्वत्थामाने छोड़े। उन सभी बाणोंको पांड्य राजाने वायव्याख चलाकर उड़ा दिया। अश्वत्थामाने उसके रथके घोड़े मारे। तब वह एक हाथीपर सवार होकर युद्ध करने लगा। तब अश्वत्थामाने अपने बाणोंसे उस हाथीको तथा पांड्य राजाको भी यम-सदन पहुँचवा दिया। इधर नकुल और कर्णमें युद्ध छिड़ा। उस युद्धमें कर्णने नकुलके घोड़े और सार्थीका नाश किया। तब नकुल भागने लगा। कर्णने उसके गलेमें घनुष्य डालकर उसे पकड़ लिया, और उससे कहा, "हम लोगोंसे युद्ध करनेका छोड़ दे। तेरे लिखे हम लोग भारी हैं। " इतना कह कर कुन्तीको वचन दिखे अनुसार कर्णने उसे छोड़ दिया। और वह फिरसे पांडव-सेनाका नाश करने लगा। यह युद्ध दोपहरमें हुआ।

दूसरी तरफ धर्मराजा और दुर्योधनके बीच युद्ध होते रहते धर्मराजाके बाणोंसे दुर्योधन मूच्छित पड़ा। उस हालतमें उसे देखकर भीम कहने लगा, '' इसे मारनेकी मेरी प्रतिज्ञा है, आप इसे न मारें।'' इतनेमें कृपाचार्यको दुर्योधनकी सहायतामें आते देखकर भीम गदा लेकर उनकी सेनापर दूद पड़ा। वह युद्ध तीसरे प्रहर हुआ।

शामको कर्णको आगे करके कौरवाँका सैन्य युद्धमें जब पहुँच गया तब अर्जुनने बाणोंकी वृष्टिसे आसमान छवा दिया। तब कर्णने अस्रके प्रयोगसे अर्जुनके बाणोंको तोड़कर उसी अस्रसे पांडव-सेनाका विध्वंस ग्रुरू किया। वह देखकर अर्जुनने अपने अखसे उस अखका नाश करके कौरव-सेनाका विनाश किया। अब सूर्यास्त हो जानेसे कौरव-सेना शिविरको चली गई देखकर पांडव-सेना भी अपने शिविरको लौट पड़ी। इस तरहसे सोलहवें दिनका युद्ध पूरा हुआ।

(१७) सन्नहवें दिन सबेरे कर्णने दुर्योधनसे कहा, " आज अर्जुनका वध किये बिना में वापस नहीं छीटूँगा। यद्यपि अर्जुनके धनुष्यसे भी प्रभावी मेरा धनुष्य है तब भी उसका सारथ्य श्रीकृष्ण कर रहे हैं और अगर शल्य मेरा सारथ्य कर सके तो अर्जुनका नाश करनेमें में अवस्य सफल हो ऊँगा।" वह सुनकर दुर्योधन शब्यसे कर्णका सारध्य करनेकी प्रार्थना करने छगा। उसपर शल्य बहुतही गुस्सा हुआ और दुर्योधनसे बोला, " मैं एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजा हूँ। और तू मुझे ' सूत का सास्थ्य करनेका आग्रह कर रहा है! यह अपसान में कदापि सहन करनेवाला नहीं हूँ। ऐसाही अगर चलनेवाला है तो में अपने घर लौट चला जाता हूँ।" तब दुर्योधनने उसकी बड़ी प्रशंसा की, और कहा कि, " यह प्रथा कि श्रेष्ठ कनिष्ठका सारध्य करे बहुत पहलेसे चली आ रही है। शंकरने त्रिपुरासुरका वध किया उस समय उनका सारथ्य प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवने किया था। तुम कृष्णसे भी बढ़कर कुशल सारथी हो। तुम अगर कर्णका सारथ्य करो तो कर्ण निश्चय-पूर्वक विजय प्राप्त करेगा।" शब्यने कहा, " सबके सामने तू सझे कुष्णासे भी बढ़कर मान रहा है इससे मैं बहुतही संतुष्ट हो गया हूँ। मैं कर्णका सारथ्य अवस्य करूँगा। है किन इस शर्तपर कि में जो भी जीमें आए कहता, सुनाता, अपमानित करता जाउँगा। उसे वह सब सह छेना पड़ेगा।" वह शर्त दुर्थोधन और कर्ण दोनोंको मंजूर होतेही शस्य सारध्य करने रथपर सवार हुआ और कर्ण भी युद्धके लिए प्रस्तुत हुआ।

जब कण अर्जुनका काम तमाम करनेकी ड्रांगें हाँकने लगा तब उसका युद्धोत्साह कम करनेके लिए उसने कण की मनमानी निंदा करना ग्रुरू किया। इस लिए उद्योग पर्वमें शहयने धमराजाको आश्वासन दिया था कि में कणका तेजोभंग करता रहूँ। तदनुसार उसने किया। शल्यकी बातें सुनकर कण तमतमा उठा। वह देखकर उसे और चिढ़ानेके लिए शल्यने

उसे एक कहानी सनाई। एक धनी वैश्य समुद्रके तटपर रहता था। उसके अनेक पत्र थे। वे प्रतिदिन तरह-तरहके पकवान खा-उडाकर बची-खची जरन एक कोएको देते रहते थे। उनकी जरुन खा-खाकर वह कोआ उन्यन हो गया। वह समझने लगा कि 'कोई भी पक्षी मेरी तल्यबलता नहीं कर सकेगा । एक दिन समद्रके तटपर अनेक हंस पहुँच गए । वैश्यके प्रत्रींने कीएसे कहा, '' त तो सभी पंछियोंमे श्रेष्ठ हैं। कीएको वह बात सही छगने लगी और वह हंसोंके साथ उडनेकी शेखी बघारने लगा। हंस बोले. "त हमारे साथ कैसे उड सकेगा ?" कौंआ बोला. " उडनेके एक सौ एक प्रकारोंकी जानकारी में रखता हूँ, और हरएक प्रकारसे में सौ योजन दर उड जा सकता है।" एक हंस बोला, " सर्वसाधारण पंछियोंके समान में भी उड़ना जानता हूँ।'' अनन्तर दोनीं उड़ने लगे। समुद्रपर दरतक उड़नेपर कीआ थक गया. जहाँ-तहाँ पानीका फैलाव और उतरने न कहीं कोई पेड-पौधा देखकर वह बहतही घवडा गया। आगे उससे नहीं उडा गया। वह समद्रकी लहरोंमें डूब-उतराने लगा। तब हंसने उसपर तरस खाई और, यह उडनेका कौन तरीका है ? तरीकेका नाम क्या है ? आदि बातें कहकर हंसने उसे अपनी पीठपर उठा लिया और समझके तटपर ला छोड दिया।

उक्त कथा सुनाकर शल्य कर्णंसे बोला, '' उस कोएके समान तू कौरवोंकी जूठनपर पुष्ट हुआ है, और गर्वसे फूलकर अर्जुनको जीत लेनेकी इच्छा व्यक्त कर रहा है। अरे, उत्तर गी-प्रहणके समय जब अकेला अर्जुन हाथ आ गया था तब तूने उसे क्यों नहीं मारा? सच पूछा जाए तो अर्जुन सूर्थंके समान है और तू जुगन्के समान है। सियार और शेर, खरगोश और हाथी, चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, झूठ और सच, विष और अमृत में जो, जितना अंतर है उतना तुझ और अर्जुनमें है। तू जहाँ उसकी बराबरी तक नहीं कर सकता तहाँ उसे जीतने की बात तो दर की है।"

बादयका भाषण सुनकर कर्ण बहुतही कुपित हुआ। उसने शहयकी, उसके देशकी, उसके आचारोंकी, भारी निन्दा की, और बताया कि, तुझे मैं अभी ज़रमही किये देता, लेकिन वचन-बद्ध हूँ। फिर कभी इस प्रकारकी बातें करे तो मैं हरिगज़ बरदाइत नहीं कर सकूँगा। उन दोनेंमें इस प्रकारकः बखेड़ा खड़ा होते देख दुर्योधनने दोनोंको खूब समझा-बुझाया। कुछ देर बाद कर्ण फिरसे युद्धमें प्रवृत्त हुआ।

सन्नहवें दिन जब कि युद्ध प्रारंभ हुआ संशासकोंका नाश करने अर्जुन दक्षिण दिशाकी तरफ चला गया और इधर कर्ण पांडव-सेनाका निःपात करने लगा। धर्मराजाने कुछ समयतक कर्णसे युद्ध किया, परन्तु आख़िर हारकर भाग जाने लगा। कर्णने उसका पीछा किया। लेकिन कुन्तीको दिये वचनकी याद कर उसने धर्मराजासे कहा, "जा तुझे में जीवित छोड़ देता हूँ। फिर कभी मेरे साथ युद्ध करनेका साहस मत कर। उसके बाद भीमके पराक्रमसे कौरव-सेना भाग जाने लगी। तब कर्ण भीमसे युद्ध करने बढ़ा। परन्तु भीमसेनके बाणोंसे वह मूच्छित गिर पड़ा। तब उसका रथ शल्यने रणक्षेत्रसे हटाया। अनन्तर दुर्योधनके भाई भीमपर चढ़ आये। लेकिन वे भीमके आगे जल-भुनकरही रह गये, जैसे आगके सामने कीड़े-मकोड़े। फिरसे कर्ण पांडव-सेनाका नाश करने लगा।

इतनेमें संशापतकोंको मार भगाकर अर्जुन उत्तर दिशाकी तरफ जा पहुँचा। तब अश्वत्थामासे उसका भयानक युद्ध हुआ। उस युद्धमें अर्जुनके बाणोंसे अश्वत्थामाके मूर्ण्डित होते ही उसका रथ सारथीने समरांगणसे हटा दिया। जब कि दुर्योधन धर्मराजाके साथ युद्ध कर रहा था, कर्ण वहाँपर पहुँचकर धर्मराजापर तीरोंकी वर्षा करने लगा। नकुल और सहदेव धर्मराजाकी सहायता करही रहे थे। कर्णने जब धर्मराजा और नकुलके रथोंके घोड़े मारे तब वे दोनों सहदेवके रथपर सवार हुए। उस समय शल्यने कर्णसे कहा, ''कर्ण, इन्हें मारकर तुश्चे क्या लाम होनेवाला है। अर्जुनके वधके लिए दुर्योधनने तुश्चे महत्त्व-पद दे दिया है, इसलिए उसीसे जो कुछ खेलना हो खेल और अपना कौशल्य दिखा। दूसरी बात, दुर्योधन मीम-सेनसे लड़ रहा है; उसे बचानेकी अपेक्षा यहाँ क्यों अपनी शक्ति याँही बरबाद कर रहा है ?'' उसपर कर्ण दुर्योधनकी सहायतामें दौड़ा। इधर धर्मराजा कर्णके मर्मान्तिक बाणोंसे विद्धल होकर अपने शिबरमें जा सेजपर लेटे रहे।

जब धर्मराजा युद्ध-क्षेत्रपर कहीं भी दिखाई नहीं देने लगे तब उनकी खोजते-खोजते श्रीकृष्ण और अर्जुन शिबिरको पहुँचे। उन्हें देखकर धर्म-राजाको ऐसा लगा कि वे दोनों कर्णको नष्ट करके तभी शिविरको लीटे हैं. और उन्होंने उन दोनोंकी बडी प्रशंसा की। लेकिन अर्जुनने जब सच-सच बताया तब धर्मराजा बहतही कृपित हुए और अर्जुनकी निन्दा करके बोले. <sup>4</sup> तू अपना गाण्डीव धनुष्य दूसरे किसीको दे दे, तो वह कर्णका नावा करेगा।' इतना सुनतेही अर्जुन समशेर खींचकर धर्मराजाको मारने प्रस्तत हुआ। अर्जुनने अपने मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो 'गाण्डीव धनुष्य दूसरेको दे दे ' इस प्रकार कहेगा उसका शिरच्छेद करूँ। यह बात श्रीकृष्णपर प्रकट होतेही उन्होंने अर्जुनको खूब आड़े हाथों लिया। हिंसा और अहिंसाका विवेक समाज-धारणाकी दृष्टिसे कैसे करें, अर्जुनकी समझा विया। एक व्याघ पूरे समाजको संत्रस्त करनेवाले पशुकी हिंसा करने-पर भी वह स्वर्गलोक कसे पहुँचा, एक तपस्वी बाह्मण डाकुओंको सच्चा मार्ग दिखानेपर उस मार्गसे बढ़े लोगोंकी हिंसा उन डाकुओंसे होनेपर. नरक लोकको कैसे पहुँचा: आदि आदि बतानेपर श्रीकृष्णने कहा, " श्रेष्टोंको कत में संबोधित करनेपर उनका अपमान हो जाता है जो उनके वधके समानही समझा जाता है। तू धर्मराजाकी निन्दा कर। उससे तेरी प्रतिज्ञा की पृति हो जाएगी। श्रीकृष्णके कहनेपर अर्जुनने धर्मराजाकी निन्दा की. और वह फिरसे खड़ खींचकर खड़ा हो गया और बोला, '' अब में बड़े बन्युका अपमानित करनेके पातकसे मुक्त होनेके लिए आत्महत्या कर लेता हैं।" तब श्रीकृष्ण हैंसकर बोले, "उसके लिए इतना काहेके लिए? तू अपने मुँहसे अपनी स्तुति कर छे कि बस है।'' तदनुसार अर्जुनने आहम-स्तुति की। वह सुननेके उपरान्त अर्जुनके द्वारा की गई निन्दाके कारण कृपित धर्मराजा बनको जानेके लिए प्रस्तुत हुआ। तब श्रीकृष्णने, उनके पैरों पड़कर उन्हें स्थिर-शांत कर दिया। अर्जुनने भी धर्मराजाको प्रणाम किया, और कर्ण-वधकी प्रतिज्ञा करके वह युद्धके लिए चल पडा।

समरांगणपर आकर अर्जुनने युद्ध खेलते भीमपर धर्मराजाका क्षेम-कुशल प्रकट कर दिया और वे दोनों कौरव-सेनाका नाश करने छगे। अर्जुनने स्थ, धोड़े और पदाितयोंका और भीमने हाि थयोंका संहार करना सपाटेसे आरंभ किया। उसपर दुःशासन भीमपर दौड़ा। उन दोनोंमें कुछ कालतक युद्ध चला। उपरान्त भीमसेनने अपनी गदा दुःशासनपर इतनी तेज़ीसे चलाई कि वह रथसे उड़कर चालीस हाथ दूर जा गिरा। झट हाथमें खड़ लेकर भीम दौड़ता चला गया। जिस हाथने भारतवर्षकी सम्राज्ञी-द्रौपदीके केश खींचे थे, जिस हाथने पांडवोंकी सर्वोपिर प्रतिष्ठा-द्रौपदीका वस्र उतारनेका निर्लेख प्रयत्न किया, उस दुःशासनके हाथको काटकर भीमसेन उसके गलेपर पाँव देकर खड़ा रहा और 'जिसमें हिम्मत हो वह इस नरपज्जको अब बचाए। में इसका रक्त-प्राशन करूँगा।' इस प्रकार कौरवोंकी तरफ़के बड़े-बडोंके नाम लेकर गरजकर ललकारनेपर दुःशासनकी छाती फोड़कर उसका गरम रक्त अंजलिसे पीने लगा। वह दृश्य देखकर यह प्रत्यक्ष राक्षस है, समझकर कौरवोंकी सेना भाग गई। लेकिन दुर्थोधनके दस भाई भीमपर और कर्णका पुत्र दृपसेन अर्जुनपर चढ़ आये। भीमने उन दसींका और अर्जुनने वृषसेनका कर्ण और दुर्थोधनके समक्ष वध किया।

अर्जुनने ऑलीं-सामने वृष्सेनका वध किया देखकर कर्ण बहुतही गुस्सेमें आकर अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा। उन दोनोंका युद्ध देखने प्राप्त देवों तथा दानवोंमें भी दो दल बन गए। अर्जुनके प्रति सहानुभूति रखनेवाले इंद्रादिक देव थे और कर्णका पक्ष सूर्य और दैत्योंने लिया था। युद्धमें दोनोंने भिन्न-भिन्न अल्लोंके प्रयोग चलाए। विजय-श्री किनका वरण करती है कुछ भी समझमें नहीं आता था। देखकर कि अर्जुन कावूमें नहीं आ रहा है, कर्णने खास अर्जुनके लिए अवतक सुरक्षित सर्प-मुख बाण अर्जुनपर चलाया। उसी बाणपर खांडव-वनसे सटका 'अश्वसेन रनामक नाग आकर अर्जुनका बदला लेनेके लिए बैठा था। बाणको छूटते देख श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको नीचे दवाया। उससे वह बाण अर्जुनके सुकुटकोही छिन्न-भिन्न करके विफल हुआ। उसपर अर्जुनने माथेमें श्रुभ वस्न लगाया। जो नाग बाणपर बैठा था वही नाग कर्णके पास आकर ' फिरसे सुझे छोड़ कि में अर्जुनको नाबूद किये देता हूँ 'कहने लगा। 'पर दूसरेके बलपर युद्ध करना में नहीं चाहता ' जब कर्णने कहा तब नाग खुदही म.सा.(खंड२)६

अर्जुनपर तीरके समान दौड़ता झपटा। अर्जुनने तीर चलाकर उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिये।

आगे कुछ समयतक कर्ण और अर्जुनमें युद्ध चलता रहा। इसी बीच कर्ण ज्ञापके कारण अस्त्रोंके मंत्र समृतिपर लाने अपनेको असमर्थ पाता गया. और उसके रथका बायाँ पहिया ( शापहीके कारण ) पृथ्वीने निगल लिया। तब कर्णने धर्मकी निन्दा की। वह रथसे नीचे उतरा, और अर्जनसे कहने छगा. " मैं रथका पहिया खींच निकाल ले रहा हूँ। इस समय मुझपर तीर चलाओ तो वह बात धर्मके विरुद्ध हो जाएगी "। उसका वह भाषण सनकर श्रीकृष्ण कर्णसे बोले, "अब तुझे धर्मकी बातें याद आ रही हैं. हेकिन जिस समय भरी सभामें महासती द्रौपदीकी, जो कि एकवस्ता. रजस्वला थी, विडम्बना की, पांडवोंको जलानेके प्रयत्न किये. भीमको विषास खिलाया, अकेले अभिमन्युको अनेकोंने मिलकर मारा उस समय तेरा धर्म कहा चला गया था ? ( " तेव्हां गेला होता कोठें राधासुता नुझा धर्म ?" [ मोरोपंत ] ) अब धर्म तेरी रक्षा करनेमें असमर्थ है। अर्जुन, क्या देख रहा है। तीर चला और तोड़ दे कर्णका कंठ।" श्रीकृष्णका भाषण सुनकर कर्णने लज्जा-वश गर्दन झुकाई। पहिला घरतीसे नहीं निकला। कर्ण उसी असहाय अवस्थामें युद्ध करने लगा। परंत अब उसमें उतना न्नाण नहीं बच पाया था। अर्जुनने एकही तीरमें उसका वध कर डाला। कर्णके शारीरसे निकला तेज सूर्थमें जा मिला।

कर्णका वध होनेपर कौरवोंकी तरफ किसीमें भी युद्ध के िए उत्साह नहीं रहा। सेना भाग गई। दुर्योधनके लाख कहनेपर वे वापस लौटने तैयार नहीं हुए। तब शल्यके कहनेपर युद्धको स्थागत करके सभी अपने-अपने निवास-स्थान (शिबर) को चले गये। उनके शिविरको जातेही बड़े आनन्दके साथ पांडव-सेना अपने शिबिरको पहुँच गई। वे ज़ोर-ज़ोरसे गरजने लगे। श्रीकृष्ण और अर्जुन धर्मराजासे बड़ेही आनन्दसे मिले और कर्ण-वध की वार्ता उनपर प्रकट की। धर्मराजा कर्णार्जुनका युद्ध देखने बीच एकबार समरांगणपर गये थे, लेकिन धायल होनेके कारण वे अधिक समय-तक वहाँ नहीं रह सके। अब कर्ण-वधका वृत्तांत सुनकर वे फिरसे वहाँ

चले गए, और कर्णको मरा पड़ा अपनी आँखोंसे देखा। तब आनन्दके आवेगमें उन्होंने कृष्णार्जुनको प्रेमसे गले लगा लिया। और कहा, "भाज में धन्य हो गया हूँ। आजही मुझे, में समझता हूँ, मुझे जय मिली है। तेरह बरस कर्णके आतंकसे मुझे नींदतक नहीं आती थी। आज में बड़े मज़ेमें, निश्चित भावसे सो जाऊँगा।" इस प्रकार कहकर उन्होंने श्रीकृष्ण और अर्जुनको धन्यवाद दिए।

(कर्णपर्वका हिंदी सारांश समाप्त)

## महाभारतसारके ' शल्यपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

वैशम्पायन जनमेजय राजाको आगे सुनाने लगे-

उन्नीसर्वे दिन सबेरे सञ्जय हस्तिनापुर पहुँचा। उसने राजा धतराष्ट्रको दुर्योधनादि सबका विनाश हुआ, कृपाचार्य, कृतवर्मा, और अश्वस्थामा, तीन कीरव-पक्षके और पाँच पाण्डव, श्रीकृष्ण और सात्यिक, सात पाण्डव-पक्षके, कुळ दस लोग भारतीय युद्धमें बचे, वृत्तान्त सुनाया। वह सुनकर सभी पुत्रोंकी और खासकर दुर्योधनकी सृत्युसे दुखी होकर धतराष्ट्रने बहुतही शोक किया और बादमें सञ्जयसे युद्धका सविस्तर वर्णन करने कहा।

तब सक्षयने बताया—कर्णकी मृत्युके बाद दुर्योधनादि समूचा सैन्य भागकर शिविरमें कौट आया। तब कृपाचार्यने दुर्योधनसे कहा कि अब भी पाण्डवोंका राज्य उनको छौटा दो और उनसे सिन्ध करो। सेनाका जो नाश हुआ उससे अधिक अब कुछ न हो। बचे वीरों तथा सैनिकोंको खुशीसे अपने घर जाने दे। उसपर दुर्योधनने कहा, बात अब यहाँतक पहुँच गयी है कि पाण्डव अब हमारी एक भी नहीं सुनेंगे, और पाण्डवोंकी शरणमें जाना मुझसे होगा भी नहीं। इतने छोगोंका नाश हो चुकनेपर में पाण्डवोंकी शरणमें जाऊँ तो छोग मुझे क्या कहेंगे? और विशेष बात यह है कि अवतक जिन्होंने मेरे छिए अपने सर्वस्वकी बिल चढ़ाई, उनके ऋणसे मुक्त होने मुझे युद्धही करना ज़रूरी है। इतना कहकर दुर्योधनने अश्वत्थामासे पूछा कि, कर्णके बाद सेनापति-पद किन सुर्योग्य व्यक्तिको दिया जाय? तब अश्वत्थामाने शख्यको सेनापति-पदका अभिषेक किया।

घृतराष्ट्रने प्रश्न किया—सञ्जय, कर्णकी सृत्यु जब हुई तब दोनों तरफ़् कितना सन्य शेष था ? सञ्जयने बताया—कौरवोंकी तरफ़् ग्यारह हज़ार स्थ (११,०००), दस हज़ार हाथी (१०,०००), दो लाख घोड़े (२,००, ०००) और तीन करोड़ पदाति सैन्य (३,००,००,०००) था; तो पाण्डवोंकी तरफ़ छह हज़ार स्थ (६,०००), छह हज़ार हाथी (६,०००), दस हज़ार घोड़े (१०,०००) और दो करोड़ पदाति सैन्य (२,००,००,०००) था। १८. अठाहरवें दिन सबेरे दोनों सेनाएँ युद्धके लिए आमने-सामने खड़ी हो गथीं। युद्ध युद्ध हुआ। उस युद्धमें नकुलके हाथों कर्ण-पुत्र चित्रसेनका वध हुआ। वह देखकर कर्णके दूसरे दो पुत्र, सुपेण और सल्यसेन तीर चलाते नकुलपर दोड़े। नकुलने उनका भी जब नाश किया तब कौरव-सेना भय-भीत होकर भागने लगी। उनका साहस बढ़ानेके हेतु शल्य पाण्डवोंसे युद्ध करने लगा। उसने पाण्डव-सेनाके बहुतेरोंका नाश किया और धर्मराजापर बाणोंकी वर्षा की। तब भीमको बड़ा कोध आया। उसने अपनी गदा चलाकर शल्यके रथके घोड़े मारे, सारथीको मार गिराया। सारथीके गिरतेही शल्य भाग गया। भीमसेन गदा घुमाकर युद्धके लिए शल्यको ललकारने लगा तब दुर्योधनादि कौरव-सेनाने भीमपर हमला चढ़ाया। भीमकी सहायतामें पाण्डव-सैन्यके आतेही जो युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधनने पाण्डवोंकी तरफ़्से युद्ध करनेवाले चेकितान नामक यादवका वध किया।

शस्यने छौटकर धर्भराजापर तीखे तीर छोड़े। तब धर्मराजाने अपने पार्थ-चर्तियोंसे कहा कि शल्यका काम मेरे हिस्सेका है। में उसका सामना करके उसे नष्ट करूँगा। मेरा रथ सभी शस्त्रास्त्रोंसे तैयार रखिए। मेरे रथके बाई तरफ घृष्टद्यम्न, दाहिने साध्यकि, पीछे अर्जुन, आगे भीमके रहनेपर मैं शब्यको जीत सकूँगा। इस तरहकी ब्यवस्था करके धर्भराजा और शस्य एक दूसरेपर तीर चलाने लगे । धर्मराजाने शल्यके रथके घोडों और ध्वजको गिराया, तब अश्वत्थामा शत्यको अपने रथपर सहारा देकर दूर हट गया। कुछ देर बाद दूसरे रथपर सवार होकर शख्य धर्मराजाके साथ छड़ने फिरसे आ गया। उन दोनोंका युद्ध चल रहा था तब धर्मराजाने शक्ति नामक शस्त्रसे शहयका नाश किया। उस समय दुर्योधनके रोकनेपर भी शाल्यकी सेनाके सात सी (७००) रथी पांडव-सेनापर चढ़ गये। भीम, अर्जुन, नकुछ और सहदेवने उन सबका काम तमाम किया। तब कौरवोंकी सेना भयसे भाग जाने लगी। उनको साहस दिलानेके लिए जब दुर्योधनने प्रभावी भाषण दिया तब सेना फिरसे युद्धके लिए कटिवद्ध हो गयी। उनमेंसे म्लेक्जोंका राजा शास्त्र मस्त हाथीपर सवार होकर आगे बदा। तब धृष्ट्युम्नने उस हाथीको गदावातसे देर कर दिया। और सालकीने एकही तीरमें शाल्वको नष्ट किया। फिरसे कौरवोंकी सेनामें भगदड़ मच गई। सेनाको बड़े कष्टके साथ छौटा छैकर दुर्योधन युद्ध करने छगा। तब षृष्टयुम्नने उसके रथके घोड़ों और सारथीको नष्ट किया। उसपर दुर्योधन एक घोड़ेपर सवार होकर शकुनीकी तरफ भाग गया उसके पीछे-पीछे अश्वत्थामा, क्रपाचार्य और कृतवर्मा भी गए।

संजय बताता है—उस समय भृष्टद्युम्नके साथ हम पाँच छोगोंने खुब युद्ध किया। छेकिन हमें पराभूत होकर भाग जाना पड़ा। इतनेमें सात्यिकने आकर मेरी सेनाका विध्वंस किया और मुझे जीवित पकड़ छिया।

दुर्योधनके भाग जानेपर उसके भाई भीमसेनपर टूट पड़े। भीमने उन सबका नाक्ष तो कियाही, साथ-साथ हज़ारों हाथियों, रथों, तथा बहुत-सारी सेनाको यमछोक पहुँचवा दिया। अब दुर्योधन और सुदर्शन दोही तेरे पुत्र युड्सवार सेनाके बीच रह गये। उस सेनाका नाक्ष करनेके छिए भीम, अर्जुन और सहदेव तीनों वहाँ पहुँच गये। तब सुदर्शन भीमसे और त्रिगते देशका राजा सुत्रमां और शकुनि अर्जुनसे झगड़ने छगे। अर्जुनने अपने बाणोंसे सत्यकर्मा, सत्येषु और सुत्रमांका और उनकी सेनाका नाक्ष किया, और भीमने सुदर्शनका वध किया। जब शकुनि और उसका पुत्र उसक सहदेवपर दौड़े तब सहदेवने पहछे उसकको और पश्चात् शकुनिको बाणोंकी सीढ़ियोंपरसे परछोक पहुँचवा दिया। अनन्तर बचे सभी सीनिकॉको दुर्योधनने आज्ञा दी कि, 'पांडवोंका नाक्ष करकेही मुँह दिखाओ।' उस आज्ञाके अनुसार वह सब सेना पांडव-सेनापर दौड़ चढ़ गई। छेकिन के सब पांडवोंकी सेना द्वारा मारे गए।

भृतराष्ट्रने पूछा, '' कौरवोंका पूरा सैन्य जब नष्ट हुआ तब पांडवोंकी तरफ कितनी सेना बची थी।"

संजयने बताया, " दो हज़ार (२,०००) रथ, सात सौ (७००) हाथी, पाँच हज़ार (५,०००) घुड़सवार और दस हज़ार (१०,०००) पदाति, इतना सैन्य पांडवोंकी तरफ़का शेष बचा था। दुर्थोधनका घोड़ा जब युद्धमें शिर पड़ा तब दुर्योधन हाथमें गदा लेकर अकेलाही दहकी तरफ़ चल पड़ा। उसी समय घृष्टद्युम्नके कहनेपर सात्यिक सुझे मार रहा था, पर ज्यास महर्षिके वहाँ पहुँचने और कहनेपर उसने मुझे ज़िन्दा छोड़ दिया। में शक्तास्याग करके जब कि हस्तिनापुरकी तरफ जा रहा था, एक कोसकी दूरीपर मुझे दुर्थोधन मिला। उसने बड़ेही दुःखके साथ कहा, "धतराष्ट्रसे जाकर कह दो कि आपका पुत्र दुर्योधन दहमें घुस पड़ा है।" इतना कहकर वह उस दहमें घुस पड़ा और मंत्रके बलपर तलमें पहुँचकर चुप छिपा बैठा। उसके दहमें चले जानेपर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों उसकी तलाश करते वहाँ पहुँच गए। मैंने उन्हें दुर्योधनके जीवित होनेका और दहमें जा लिपे बैठनेका वृत्त सुनाया। इतनेमें यह देख कर कि पांडच उसीकी खोजमें आ रहे हैं, उन्होंने मुझे रथपर बिठा लिया और हम शिवर पहुँच गए। पूरी सेनाके विध्वंसकी वार्ता शिवरमें मुनानेपर सभी खियाँ धाड़ें मारकर आक्रोश करने लगीं। दुर्योधनके मंत्री उन लियोंको लेकर हस्तिनापुरकी तरफ चल पड़े। तब धमराजाकी आज्ञा लेकर युयुरसु उनके साथ हो लिया।

## — गदापर्व —

हि विरमेंसे जब सभी चले गए, अश्वत्थामादि तीनोंको वहाँ रहना दूमर हो गया। वे उस दहकी तरफ जाने प्रवृत्त हुए। इधर पांडवोंने दुर्योधनकी ख् बोज की, लेकिन कुछ भी पता न चलनेपर वे निराश होकर अपने शिबिरको लौट आए। उनके, शिबिरको लौट आनेपर ये तीनों उस दहके पास पहुँच गए। वे तीनों दुर्योधनके साथ बातें कर रहे थे तब कुछ ब्याध वहाँ पहुँच गए। दुर्योधन उस दहमें छिपा पड़ा है यह बात उनपर खुल गई और उन्होंने वह बात पांडवोंपर प्रकट की। उसपर धर्मराजादि सभी जयधोषके साथ दुर्योधनको नष्ट करनेके हेतु वहाँ पहुँचेच चल पड़े। वह जयधोष दूरहीसे सुनाई देनेपर 'पांडव आ रहे हैं, अब हम निवृत्त होते हैं। कहकर वे तीनों दूर जाकर एक बरगदके पेड़के नीचे बैठ गए।

उन तीनोंके निवृत्त होनेपर पांडव वहाँ पहुँच गए। श्रीकृष्णके कहनेपर धर्मराजाने दुर्योधनकी बहुतही निर्मर्ट्सना की। तब वह कोधके मारे उवलकर पानीके बाहर आ गया। धर्मराजाके कवच और शिरखाण देनेपर

उनसे छैस होकर और हाथमें गदा छेकर दुर्योधन भीमके साथ युद्ध करने तैयार हुआ। इतनेमें बलराम अपनी तीर्थ-यात्रा पूरी करके संयोगसे वहाँ पहुँच गये। उनके कहनेपर वे सारे लोग कुरुक्षेत्र पहुँच गये, और वहाँ उन दोनों ( भीमसेन व दुर्योधन ) के बीच गदा-युद्ध हुए हुआ। कोई भी हारता-जीतता दिखाई नहीं देने लगा, तब अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्णने बताया, "भीम शक्तिमान है सही, लेकिन गदा-युद्धके अभ्यास तथा कौशलमें दुर्योधन चढा-बढ़ा है। बिना छक्के-पंजे किये भीमका विजयी होना असंभव है। भीमने दुर्योधनकी जाँघ तोडनेकी प्रतिज्ञा की ही है। उसके अनुसार भीम चलता है तो ही दुर्योधनको जीतनेकी संभावना है। " वह सुनकर अर्जुनने अपनी जाँघपर थपकी देकर इशारेसे भीमको सचित किया। इशारा पाकर भीम झट समझ गया और युद्ध के होते-होते बीचहीमें भीमने बकायक अपनी गदा दुर्घोधनकी बाई जाँघपर चलाई। उसी दम दुर्योधन ज़मीनपर गिर पड़ा। उसके नीचे गिरतेही ' तूने हमारी, भरी सभामें " गायरे गाय " कहकर खिल्ली उडाई। अब भुगत अपने उसी करमका फल । इतना कहकर भीमने उसके माथेपर एक लात जमायी। उससे धर्मराजाको बहुतही दुःख हुआ और बलराम तो हल उठाकर भीमको मारने दौडे। उसपर श्रीकृष्णने उनको ज्यों-त्यों करके समझा-बुझा दिया तब वे गुस्सेमें ही द्वारकाकी तरफ चले गए।

अनन्तर दुर्योधन श्रीकृष्णसे बोला, "तू बड़ाही दुष्ट है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, मूरिश्रवा आदि वीरोंकी अन्याय-पूर्ण मृत्युकी जड़में तू ही है। मैं जब भीमके साथ युद्ध कर रहा था तब अर्जुनके द्वारा भीमको इशारेसे बाई जाँधपर गदा चलानेकी सूचना जो तूने की, यह न समझ कि मैंने वह भाष न ली। इस प्रकारका अन्याय करनेमें तुझे शरम आनी चाहिए थी। तेरे अन्यायके कारणही हमारी हार हो गई।" दुर्योधनका वह भाषण सुनकर श्रीकृष्णने कहा, "तुने अपने पातकोंके कारणही मौत पाई, उसका दोष मुझपर मत मढ़। भीमको जहर खिलाना, पांडवांको लाक्षागृहमें जलानेका षड्यंत्र रचना, भरी सभामें रजस्वला महासती दौपदीकी विद्वना करना, अभिमन्युको अनेकों-द्वारा मिलकर मारना आदि बहुतसे

अन्याय त् न करता, पांडवोंको उनका राज्य पहलेही दे देता तो भीष्म, द्रोण और तेरा भी नाश न होता। हमारे अन्याय तेरे अन्यायोंकी प्रतिक्रिया ही थे। हसीलिए हमें दोषी न ठहराकर अपने किये पापोंके फल भुगत।"

उसके बाद श्रीकृष्णके साथ सभी शिविरको छौट आये। श्रीकृष्णने अर्जुनको रथसे पहले नीचे उतरनेके छिए कहा और आप पीछेसे उतरे। तब अपना उद्दिष्ट समाप्त समझकर हनुमान् भी वहाँसे चल दिया। श्रीकृष्णके उतरतेही अर्जुनका रथ जलकर राख हो गया। उस अचंसेको देखकर अर्जुनने उसका कारण पूछा। तब श्रीकृष्णने बताया, "में सारथीके नाते तेरे रथपर होनेके कारण और तेरा काम पूरा न हो पानेपर तेरा रथ अबतक नहीं जला, पर अब तेरा काम पूरा हुआ है। मुझे भी अब तेरे सारथीके रूपमें उस रथपर बेठनेकी आवद्यकता नहीं है। युद्धमें भीष्म-द्रोणादिकोंके चलाप दिव्य अस्त्रोंके कारण तेरा रथ जल कर ख़ाक हो गया।

उसके बाद पांडव-सेना कौरवोंके शि किरमें युस पड़ी। उसे वहाँ चाँदी, सोना, हीरे, मानिक, दास-दासी आदि बहुत कुछ छट में मिछा। श्रीकृष्णने पांडवों और सात्यिक से कहा कि अब हम आजकी रात शिविरके बाहर विताएँ। तद्तुसार वे सब ओघवती नदीके तटपर रातभरके विश्रामके छिए वहाँ चछे गए। वहाँ जानेपर धर्मराजाके मनमें इस बातकी चिंता उठी कि महापित-व्रता गांधारी कोध-वश शायद हमें शाप देकर भस्म तो नहीं करेगी। इस-छिए उन्होंने श्रीकृष्णको गांधारीको तरफ भेजा। श्रीकृष्णने एतराष्ट्र और गांधारीके पास जाकर बहुतही युक्तिपूर्वक अपने भाषणसे समझाया तथा शांत किया और फिरसे वे पांडवोंकी तरफ छोट आए।

कृपाचार्यादि तीनोंको लोगों-द्वारा जब यह समाचार मिला कि दुर्योधन आहत हुआ है, तब वे दुर्योधनके पास पहुँच गये। ग्यारह अक्षीहिणी सेनाके स्वामी दुर्योधनको वहाँ धूल फाँकते देखा तब उन्होंने बहुतही शोक किया। अश्वत्थामाने तो यहाँ तक कहा कि प्रतक्ष मेरे पिताजीकी मृत्युसे भी, राजन, तेरी इस विपन्न अवस्थाका मुक्षे भारी दुःख हो रहा है। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज किसी न किसी उपायसे पांडव-सेनाका विध्वंस करूँगा। इसके लिए तेरी स्वीकृति चाहिए। वह सुनकर दुर्योधनको बड़ा आनंद

हुआ और कृपाचार्यके हाथों अश्वत्थामाको उन्होंने सेनापतित्वका अभिषेक किया। अभिषेकके अनन्तर दुर्योधनसे विदा लेकर वे तीनों वहाँसे चल दिये और दुर्योधन रातभर वहीं अपने हाथों, अतीव कष्टसे, जंघाको नीचने-चाले गिद्धोंको हटाते लहू-लुहान हालतमें पड़ा रहा।

( शल्यपर्वका हिंदी सारांश समाप्त )

#### महाभारतसारके ' सौप्तिकपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

कृपाचार्यं, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों दुर्योधनसे विदा होकर एक जंगलको चले गये। वहाँ किसी बरगदके पेड़के नीचे रथ छोड़कर संध्या-चंदनके बाद थके-माँदे होनेके कारण वही ज़मीनपर लेट सो गये। दोनोंको तो नींद अच्छी आयी, पर अश्वत्थामा क्रोध तथा दुःखके मारे नींद नहीं ले सका।

रातके ख्ब बढ़नेपर अश्वत्यामाको दिखायी दिया कि उस बरगदके पेड़पर सोए कौओंको एक उल्लू आकर मार रहा है। वह दृश्य देखकर उल्लू नानो गुरूपदेशही दिया समझकर अश्वत्यामाने सोए अपने दोनों मित्रोंको जगाया और अपना विचार, कि क्यों न सोए पांडव-सन्यका विध्वंस किया जाय, उनपर प्रकट किया। उसपर वह अनुचित है, अधम है, उससे तेरी चारों तरफ छीछाछेदर होगी, आदि आदि कुपाचार्यने समझा दिया। पर जब अश्वत्थामा अपने उस उद्दिष्टकी पूर्तिमें पांडव-शिविरको जाने रथपर जा बैटा तब वे दोनों भी उसके साथ हो छिए।

पाण्डवोंके शिबिर-द्वारपर पहुँचनेपर अश्वत्थामाने कहा, "तुम दोनों दरवाजेपर रहकर भीतरसे बाहर भाग आनेवालोंको नष्ट करते रहो। मैं भीतर
जाकर सोतोंका नाश किये देता हूँ।" इतना कहनेपर वह पहले घृष्ट्युम्नके
पास पहुँचा और लातोंसे उसे शैंदने लगा। घृष्ट्युम्न जगकर उठनेकी कोशिश करने लगा। तब अश्वत्थामाने उसे दोनों हाथोंसे पकड़ उठा ज़मीनपर पटक दिया, और जिस प्रकार बिना शस्त्रके पशुकी हत्था कर देते हैं, उस तरहसे
उसने घृष्ट्युम्नका काम तमाम किया। उसके बाद शिखंडी, दौपदीके पुत्र
आदि जो भी वहाँ थे उन सबका नाश अश्वत्थामाने किया। जो भाग जानेके इरादेसे शिबिरके दरवाज़ेपर पहुँचे उनका नाश वहाँ कृपाचार्थं और कृतवर्माने किया। सबका नाश कर चुकनेपर बड़ीही प्रसन्नतासे वे तीनों दुर्योधनके पास आए, और उन्होंने वह सारा बृत्तांत उसे कह सुनाया। वह सब सुनकर उस बुरी हालतमें भी उसे बड़ा हर्ष हुआ और थोड़ेही समयमें उसके प्राण-पखेरू उड़ गए। संजय सुनाता है, "हे घृतराष्ट्र राजा, तुम्हारी दुष्ट मंत्रणासे, अन्याय-पूर्ण व्यवहारसे और घोर अपराधसेही इस तरहसे कौरवों और पांडवोंके सैन्योंका युद्धमें संपूर्ण विध्वंस हुआ और दुर्योधनकी मृत्युके अनन्तर व्यासजीकी कृपा-दृष्टिसे प्राप्त दिव्य दृष्टि छुन्त हो गयी।"

वैशंपायन जनमेजय राजासे बोले, "राजा, प्रातःकाल घृष्टशुम्नका सारथी धर्मराजाके पास आकर बताने लगा, "शिधिरकी सारी सेनाको कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनोंने मार डाला। में कृतवर्माके पंजोंसे ज्यों-त्यों करके सटक, बच गया हूँ। वह वृत्त सुनकर धर्मराजाने कुछ देर शोक करके द्रौपदीके लिए नकुलको बुला भेजा और वह खुद सबके साथ शिधिरमें पहुँचा। कुछ देर बाद द्रौपरी भी वहाँ पहुँची। पुत्रोंकी मृत्युसे उसे अतीव दुःख हुआ। दुःखके आवेगमें द्रौपदी बोली, "मेरे पुत्रोंका घात करनेवाला अश्वत्थामा जबतक जीवित है तबतक में बिना कुछ खाए, पिए यहीं बैठी रहूँगी। इतना कहकर वह वहीं बैठी। उसपर धर्मराजाने उससे पुछा, "अश्वत्थामा तो भाग गया है, उसको युद्ध ने जीत भी लिया तो तुझपर कैसे प्रकट होगा और तू उसका विश्वास कैसे कर सकेगी?" द्रौपदीन बताया, "अश्वत्थामाके माथेपर जनमसेही एक मणि है। वह मणि तुम्हारे माथेपर बिराजती देखूँगी तभी में जीवित रह सकूँगी, अन्यथा नहीं।"

वह सुनकर भीमसेन रथपर सवार होकर अश्वत्थामाका नाश करने चल पड़ा। नकुल उसका सारथी बना। भीमको चल पड़ते देख श्रीकृष्ण धर्मे राजासे बोले, "भीमको अकेले जाने देना उचित नहीं, इसलिए कि अश्वत्थामा जितना शस्त्रास्त्र-वेत्ता है, उतना दुष्ट भी है। उसकी दुष्टताकी एक कहानी सुनाता हूँ, "अश्वत्थामाने जबकि यह सुना कि द्रोणाचार्यने अर्धुनको ब्रह्मास्त्र सिखाया है तर वह एकान्तमें द्रोणाचार्यसे ब्रह्मास्त्र माँगने लगा। द्रोणाचार्यने उसकी अध्मताको देखकर उसे वह अस्त्र नहीं सिखाया। लेकिन वह जब बहुतही गिड़गिड़ाया, उन्होंने वह अस्त्र उसे सिखा दिया, और बताया कि यह अस्त्र मानवांपर नहीं चलाना चाहिए। उसका यही नियम है। लेकिन तू अधम होनेके कारण इस नियमका पालन तुझसे नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र-प्रांसिके बाद एक बार अश्वत्थामा द्वारका पहुँचा। यादवोंने बड़ी

आवभगतके साथ उसे रखवा लिया। एक दिन वह मेरे पास पहुँचा और मेरा सुदर्शन चक्र माँगने लगा। मैंने उसके कहा, "हाँ, कोई बात नहीं, उठा ले जा चक्र;" लेकिन उसे वह उठा न सका। तब वह बहुतही शरमिन्दा हुआ। बादमें मैंने उससे पृछा, "त्ने मेरा चक्र क्यों चाहा? क्या करने जा रहा था तू?" तब वह बोला, "में ब्रह्माखसे अन्योंको जीत सकता या। लेकिन तुम्हें जीतनेका कोई साधन मेरे पास नहीं था। तुमसे चक्र लेकर उसीसे तुम्हें जीतनेका मेरा विचार था।" उसके अनन्तर कुछ दिनों-बाद वह द्वारकासे चला गया। धमराजा, यह है अध्वत्यामाकी अधमता। इसलिए भीमका अकेले जाना इष्ट नहीं है।" इतना कहकर श्रीकृष्ण खुद रथपर सवार हो। ग्रम्। धमराजा और अर्जुन भी उसी रथपर साथ चल पड़े।

भीमसेन ज्यों चल पड़ा वह गंगाके किनारे ज्यास महर्षिके आश्रमपर
पहुँचा। भीमको यह समाचार मिला था कि वह दुष्ट नराधम, अश्वत्यामा
वहीं है। भीमके पीछेही पीछे श्रीकृष्णका भी रथ वहाँ धमका। वह सब
देखकर कि अब ख़ैर नहीं है, भय-भीत होकर पांडवोंके विध्वंसके लिए
अश्वत्यामाने ब्रह्माखका प्रयोग किया। तब श्रीकृष्णके कहनेपर पांडवोंकी
तथा सबकी रक्षाके लिए अर्जुनने भी ब्रह्माखका प्रयोग किया। दोनों अख्व
टकराकर सबँनाशका समय आ गया; तब ज्यास महर्षि और देविष नारदने
बीच-बचाव करके दोनोंको अपने-अपने अख समेट लेनेके लिए कहा। तदनुसार अर्जुनने तुरन्त अपने अखको समेट लिया; लेकिन अश्वत्यामाको उसे
समेटना मुझ्किल हो गया। तब ऋषि बोले जहाँ ब्रह्माखोंसे युद्ध होता है, उस
जगहपर बारह बरस वर्षा नहीं होती, और अकाल पड़ता है। हमारे कहनेपर
अर्जुनने अपना अख समेट लिया है। त अगर अपना अख्व समेट लेनेमें
आपको असमर्थ पाता है तो त माथेपरकी मिण पांडवोंको दे दे और अखको पांडवोंपर प्रयुक्त न कर; तभी त जिन्दा रह सकेगा। उसपर अश्वत्थामाने
अपना अख उत्तराके गर्भपर प्रयुक्त किया।

वह देखकर श्रीकृष्ण उससे बोले, " उत्तराके गर्मको तो में जीवित रख ही छूँगा, पर गर्म-हत्या ( श्रूण-हत्या ) करनेवाले तुझ महादुष्ट और पातकी-को अपने पापका फल इसी जन्ममें ( ' याचि देहीं, याचि डोळां '-तुकाराम ) भुगतना पड़ेगा। तीन हज़ार (३,०००) सालतक तेरे शरीरमेंसे पूय-मिश्रित खून बहता रहेगा। उस दुर्गंधिको सहते जंगलमेंसे तुझ अकेलेको भटकते रहना पड़ेगा। तुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा।" वह सुनकर बड़े दुःखके साथ पांडवोंको अपनी मणि सौंपकर अश्वत्थामा जंगल चला गया।

अनन्तर पांडय मणि प्राप्त करके अपने शिविर लीट आये। द्रौपदीकी इच्छाके अनुसार उस मणिको धर्मराजाने अपने माथे धारण किया। तब द्रौपदी, जो प्राण-स्थागके निश्चयसे धरना देकर बैठी थी, बड़ी प्रसन्न हुई।

(सौष्तिकपर्वका हिंदी सारांश समाप्त)

### महाभारतसारके ' स्त्रीपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

वैशंपायन आगे सुनाने लगे—उसके बाद शोकसे व्याकुल धतराष्ट्रको संजय और विदुरने जब बहुतही उपदेश किया तब गांधारी, कुंती आदि महिलाओंको साथमें लेकर धृतराष्ट्र राजा हस्तिनापुरके बाहर चल पढ़े। एक कोस (दो मील) जानेपर उनसे कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों मिले। "युद्धमें दुर्योधन-समेत समूचे सैन्यका विनाश हुआ, हम तीनोंही जीवित रहे "—सुनाकर वे चल दिये। उनमेंसे कृपाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे, कृतवर्मा द्वारका चला गया, और अश्वत्थामा व्यास महर्षिके आश्रमको प्राप्त हुआ। अश्वत्थामाके व्यास महर्षिके आश्रमको चले जानेपर पूर्व कथनानुसार पांडवोंने वहाँ जाकर उसे जीता।

यह सुनकर कि घृतराष्ट्र हस्तिनापुरसे रवाना हुए हैं, धमैराजा सबको साथमें छेकर उनसे जा मिछे। घृतराष्ट्रने धमैराजाको गर्छ छगा छिया और भीमसे मिछनेदी इच्छा ज्यक्त की। तब उनके दिछकी दुष्ट बात ताड़कर श्रीकृष्णने भीमको उन से मिछनेसे रोका, और उस छोहेकी प्रतिमाको घृतराष्ट्रके आगे बढ़ा दिया जो कि दुर्योधनने गदा-युद्धका अभ्यास बढ़ाने बनवा छी थी। उस प्रतिमाको ही सच्चा भीम समझकर और उसीने सभी पुत्रोंका नाजा किया विचार कर, बढ़े ही कोधसे, उस मूर्तिका आछिंगन करके बछ-पूर्वक चूर्ण किया, और खून उगछते ज़मीनपर गिर पड़ा। तुरंतही संजयने उसे सँभाछा। कोधके शांत होनेपर घृतराष्ट्र जब भीमकी मृत्युपर स्रोक करने छगे तब श्रीकृष्णने उन्हें साफ किस्सा सुना दिया और उपदेश किया कि अब पांडवही तुम्हारे छिए संतान-रूप हैं, उनपर कोध करना कदापि उचित नहीं है।

धृतराष्ट्रसे मिल लेनेपर पांडव गांधारीसे मिलने गये। गांधारीको पांडवोंपर बहुतही कुपित देखकर ज्यास महर्षि उसे क्रोध न करनेके संबंधमें उपदेश दे रहे थे। उस समय गांधारी बोली, '' मीम अधर्म करके दुर्योधनको नष्ट करनेका काम न करता तो में इतनी क्रोधाविष्ट नहीं हो पाती।" इतनेमें पांडव वहाँ आ पहुँचे, तब भीमने बताया कि दुर्योधनने भरी सभामें दौपदीको अपनी बाईं जाँच खुळी दिखाई तभी मैंने प्रतिज्ञा की और उसकी पूर्तिमें, जो नहीं होना चाहिए वह मुझसे हो गया। उसके लिए में हृदयसे क्षमा-प्रार्थी हूँ। उसपर गांघारी फिरसे बोळी, ''तब भी तुझसे एक यह पातक हुआ है कि तुने दुःशासनका रक्त पिया।'' उसपर भीमने कहा, "यह बात मुझसे कैसे संभव हैं? आख़िर दुःशासन मेरा भाई था। मुझे ईश्वरकी सौगंघ है, प्रतिज्ञा-पूर्तिको छोगोंपर प्रकट करनेके लिए वह मात्र दिखावा था। भगवान साक्षी है अगर दुःशासनके रक्तकी बूँद भी मेरे होठके नीचे उतर गई हो!'' उसपर गांघारीने कहा, "फिर भी हमारे सौ-पुत्रोंमेंसे जिसने तेरा तनिक भी अपराध नहीं किया, ऐसेको, हम अंधोंके लिए एक लकड़ी, तू जीवित रख छोड़ता तो मुझे इतना दुःख कभी न होता।"

अनन्तर गांधारीने, '' धर्मराजा कहाँ है ?'' बहुतही गुस्सेमें आकर पूछा। उस समय धर्मराजा हाथ बाँधकर भयसे धर-थर काँपते हुए गांधारीकी धंदना करने छगे। उस समय गांधारीकी आँखोंकी बंधी पट्टीमेंसे उसकी जछती नज़र धर्मराजाके नाख्नोंपर जा गिरी। उस दम उसके हाथोंकी उंग्रिखों नीछी-काछी पड़ गईं। उसके बाद पांडव कुंतीसे जा मिछे।

अनन्तर सब लोग युद्ध-भूमिपर पहुँच गये। वहाँ बहुत शोक करनेपर गांधारीने श्रीकृष्णको शाप दिया। गांधारी बोली, "श्रीकृष्ण, जब कि कौरव-पांडवोंके युद्धको रोक देना सब तरहसे तेरे हाथमें था, फिर भी कौरव-कुलका विध्वंस तूने अपनी आँखोंके सामने होने दिया तब आजसे छत्तीसवें साल यादव-कुलका विध्वंस भी तेरे समक्ष होगा और तुक्के अरण्यमें असहाय अवस्थामें मौत आ जाएगी।"

गांधारीकी बातपर श्रीकृष्ण हॅस पड़े और बोल उठे, "गांधारी, त्ने जों बताया उससे में पहलेसेही पूर्ण परिचित हूँ। यादवोंका विध्वंस मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता; इसलिए कि वे देवेन्द्रके लिए भी अवध्य हैं। बादमें धृतराष्ट्रके धर्मराजासे पूछनेपर कि युद्धमें मृतोंकी क्या संख्या है, धर्म-राजाने बताया, इस युद्धमें (१,६६,००,२०,०००) एक अब्ज, छियासठ करीड़, बीस हज़ार वीर निजधाम पहुँचे। सिवा बनके, और मृतोंकी संख्या (२४,१६५) चौबीस हज़ार, एक सौ पंसठ थी। इसके बाद धृतराष्ट्रके कहनेपर धर्मराजाने संजय, विदुर, धौम्य ऋषि आदिको आज्ञा दे दी कि सबका अग्नि-संस्कार किया जाए। तदनुसार चंदन, कपूर, काष्टादिकोंकी चिताएँ तैयार कर सबका अग्नि-संस्कार किया गया। बादमें सब लोग मृतोंको पानी देनेके लिए गंगाके तटपर पहुँच गये। वे सबके नाम जब पानी दे रहे थे तब कुंतीने पांडचोंपर प्रकट किया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा माई है। उसको भी पानी दो। कर्णके संबंधमें कुंतीसे वह बात सुनकर धर्मराजाको बड़ाही दु:ख हुआ। इतने दिनतक कुंतीने उस बातको छिपाया, इसलिए धर्मराजाने शाप दिया कि खियोंके दिलमें कोई भी गुप्त बात मिचप्यत्में टिक नहीं पाएगी। सबके नाम पानी देकर वे लोग गंगाके तटपर आ गए।

(स्त्रीपर्वका हिंदी सारांश समाप्त)

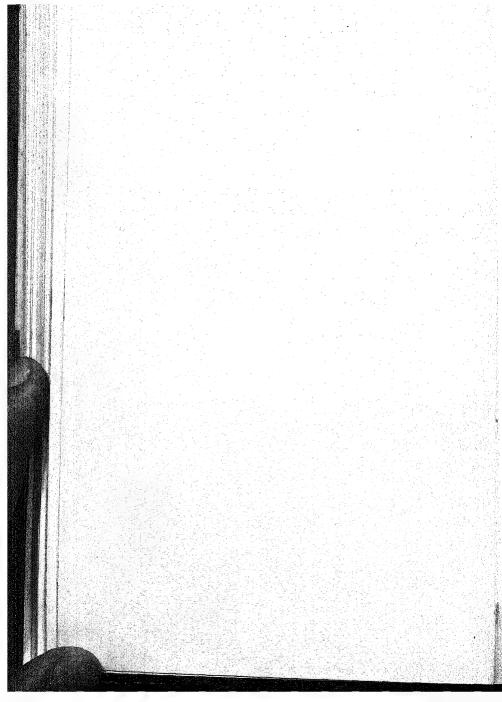

#### महाभारतसारः

### ६. भीष्मपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

युद्धनियमाः, सञ्जयाय दिव्यदृष्टिदानम्

जनमे०-कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः। (अ. १) पार्थिबाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः ॥ १॥ तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्रं पाण्डवाः सहस्रोमकाः। वैशं०-कौरवाः समवर्तन्त जिगीपन्तो महाबलाः॥ २॥ अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञास्त्राभरणानि च। योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ ३॥ उमे सैन्ये च राजेन्द्र युद्धाय मुद्दिते भृशम्। कुरुक्षेत्रे स्थिते यत्ते सागरश्चमितोपमे ॥ ४ ॥ ततस्ते समयं चकुः कुरुपाण्डवसोमकाः। धर्मान् संस्थापयामासुर्युद्धानां भरतर्षेभ ॥ ५ ॥ निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात्प्रीतिनैः परस्परम्। वाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोधनम् ॥ ६॥ निष्क्रान्ताः प्रतनामध्यात्र हन्त्रःयाः कदाचन । यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथावलम् । समाभाष्य प्रहर्तव्यं न विश्वस्ते न विह्नले ॥ ७ ॥ एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा। क्षीणशस्त्रो विवर्मा च न इन्तव्यः कदाचन ॥ ८॥ न स्तेषु न धुर्येषु न च शस्त्रोपनायिषु । न मेरीराङ्गवादेष प्रहर्तव्यं कथञ्चन ॥ ९॥

(अ. २) ततः पूर्वापरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानृषिः।
सर्ववद्वद्वं श्रेष्ठो व्यासः सत्यवतीस्रतः॥ १०॥
वैचित्रवीर्यं राजानं सरहस्यं व्रवीदिदम्।
शोचन्तमार्तं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा॥ ११॥
राजन् परीतकाळास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवाः।
ते हिंसन्तीव सङ्ग्रामे समासाधेतरेतरम्॥ १२॥
यदि चेच्छिस संग्रामे द्रष्टुमेतान् विशांपते।
चक्षुर्ददानि ते पुत्र युद्धं तत्र निशामय॥ १३॥

भृत० - न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टुं ब्रह्मार्षसत्तम ।
युद्धमेतस्वरोषेण श्रणुयां तव तेजसा ॥ १४ ॥
एतस्मिन्नेच्छति द्रष्टुं संग्रामं श्रोतुमिच्छति ।
वराणामीश्वरो व्यासः सञ्जयाय वरं द्दी ॥ १५ ॥
चञ्चुषा सञ्जयो राजन् दिव्येनैव समन्वितः ।
कथिष्यति ते युद्धं सर्वज्ञश्च भविष्यति ॥ १६ ॥
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा दिवा वा यदि वा निशि ।
मनसा चिन्तितमपि सर्व वेत्स्यति सञ्जयः ॥ १७ ॥
अहं तु कीर्तिमेतेषां कुरूणां भरतर्षभ ।
पाण्डवानां च सर्वेषां प्रथिष्यामि मा शुचः ॥ १८ ॥

इह युद्धे महाराज भविष्यति महान् क्षयः। तथेह च निमित्तानि भयदान्युपलक्षये॥२०॥ ( भ. ३ ) एतच्छृत्वा भवानत्र प्राप्तकालं व्यवस्यताम्।

न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः॥ १९॥

दिष्टमेतश्चरव्यात्र नाभिशोचित्रमर्हसि।

यथा लोकः समुच्छेदं नायं गच्छेत भारत ॥ २१ ॥ वैशं०- पितुर्वचो निशम्यैतज्ञृतराष्ट्रोऽब्रबीदिदम् । दिष्टमेतत् पुरा मन्ये भविष्यति नरक्षयः ॥ २२ ॥

राजानः क्षत्रधर्मेण यदि वध्यन्ति संयुगे। वीरलोकं समासाद्य सुखं प्राप्स्यन्ति केवलम् ॥ २३ ॥ इह कीर्ति परे छोके दीर्घकालं महत्सुखम्। प्राप्स्यन्ति पुरुषच्याद्याः प्राणांस्त्यक्तवा महाहवे॥ २४॥ एवं मुनिस्तथेत्युक्तवा कवीन्द्रो राजसत्तम। धृतराष्ट्रेण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत् परम् ॥ २५॥ स मुद्धर्त तथा ध्यात्वा पुनरेवाबवीद्रचः। असंदायं पार्थिवेन्द्र कालः संक्ष्यते जगत्। सुजते च पुनर्लोका सेह विद्यति शाश्वतम्।। २६॥ ज्ञातीनां वै कुरूणां च संबन्धिसुहदां तथा। धर्म्य देशय पन्थानं समर्थी हासि वारणे॥ २०॥ क्षुद्रं जातिवधं प्राहुमी कुरुष्व ममाप्रियम्। कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विशाम्पते ॥ २८ ॥ न वधः पूज्यते वेदे हितं नैव कथञ्चन। हन्यात् स पनं यो हन्यात् कुलधर्म रिवकां तनुम् ॥ २९ ॥ कालेनोत्पथगन्ताऽसि शक्ये सति यथाऽऽपि । कुलस्यास्य विनाशाय तथैव च महीक्षिताम् ॥ ३० ॥ अनर्थी राज्यरूपेण तव जातो विशांपते। ल्रप्तधर्मा परेणासि धर्म दर्शय वै सुतान्॥३१॥ कि ते राज्येन दुर्धर्ष येन प्राप्तोऽसि किल्विषम्। यशो धर्म च कीर्ति च पालयन् स्वर्गमाप्स्यसि। छभन्तां पाण्डवा राज्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः॥३२॥ एवं ब्रुवति विप्रेन्द्रे धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। आक्षिप्य वाक्यं वाक्यक्षो वाक्यं चैवाब्रवीत् पुनः॥ ३३॥ यथा भवान्वेत्ति तथैव वेत्ता भावाभावी विदिती में यथार्थी।

स्वार्थं हि संमुद्यति तात लोको

मां चापि लोकात्मकमेव विद्यि ॥ ३४ ॥

प्रसादये त्वामतुलप्रभावं

त्वं नो गतिर्दर्शयिता च घीरः ।

न चापि ते मद्रशगा महर्षे

न चाघमें कर्तुमहां हि मे मितः ॥ ३५ ॥

त्वं हि धर्मप्रवृत्तिश्च यशः कीर्तिश्च भारती ।

कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्चापि पितामहः ॥ ३६ ॥

ब्यास०-वैचित्रवीर्यं नुपते यसे मनसि वर्तते । अभिधत्स्व यथाकामं छेत्ताऽस्मि तव संशयम् ॥ ३७॥

घृत०- यानि छिंगानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम्। तानि सर्वाणि भगवब्छ्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ३८॥

व्यास०-हृद्या वाचस्तथा सस्यं योधानां यत्र भारत ।

न म्ह्रायन्ति झर्जश्चैव ते तर्रान्त रणोद्धिम् ॥ ३९ ॥

शब्द-रूप-रस-स्पर्श-गन्धाश्चाविकृताः शुभाः ।

सदा हर्षश्च योधानां जयतामिह लक्षणम् ॥ ४० ॥

अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निश्चयः ।

हर्षो योधगणस्यैको जयलक्षणमुच्यते ॥ ४१ ॥

एको दीर्णो दारयति सेनां सुमहतीमिष ।

तां दीर्णोमनुदीर्यन्ते योधाः शूरतरा अपि ॥ ४२ ॥

तुर्निवर्त्या तदा चैव प्रभन्ना महती चमूः ।

अपामिव महावेगास्त्रस्ता मृगगणा इव ॥ ४३ ॥

नैव शक्या समाधातुं सिन्निपाते महाचमूः ।

दीर्णोमित्येव दीर्यन्ते सुविद्वांसोऽपि भारत ॥ ४४ ॥

भीतान् भन्नांश्च संवेक्ष्य भयं भूयोऽभिवर्धते ।

प्रभन्ना सहसा राजन्दिशो विद्ववते चमूः ॥ ४५ ॥

परस्परक्षाः संहष्टा व्यवधृताः सुनिश्चिताः।
अपि पञ्चारातं रारा मृद्नन्ति महतीं चमूम्॥ ४६॥
अपि वा पञ्च षद् सप्त विजयन्त्यनिवर्तिनः।
न वैनतेयो गरुडः प्रशंस्ति महाजनम्॥ ४०॥
दृष्ट्वा सुपणींऽपचितिं महत्या अपि भारत।
न बाहुल्येन सेनाया जयो भवति नित्यशः॥ ४८॥
अभ्रवो हि जयो नाम दैवं चात्र परायणम्।
जयवन्तो हि संग्रामे इतहत्या भवन्ति हि॥ ४९॥

#### भारतवर्षवर्णनम्

(अ. ४) पवमुक्त्वा ययौ व्यासो घृतराष्ट्राय धीमते।

वैद्यां - वृतराष्ट्रोऽपि तच्छुत्वा ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ५०॥

स मुद्धर्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य मुद्धर्मुद्धः।
सञ्जयं संशितात्मानमपुच्छद्भरतर्षभ ॥ ५१॥
सञ्जयेमे महीपाळाः श्र्रा युद्धामिनन्दिनः
अन्योन्यममिनिच्नति शाश्चेश्चावचैरिद्ध ॥ ५२॥
पार्थिवाः पृथिवीहेतोः सममित्यज्य जीवितम्।
न वा शाम्यन्ति निच्चन्तो वर्धयन्ति यमश्चयम्॥ ५३॥
भीममैश्वयंमिच्छन्तो न मृष्यन्ते परस्परम्।
मन्ये बद्धगुणा भूमिस्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ५४॥
सञ्जय०-भगौ च जायते सर्वे भगौ सर्वे विनञ्यति।

सञ्जय०-भूमी च जायते सर्वं भूमी सर्वं विनश्यति। भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव सनातनम्॥ ५५॥ यस्य भूमिस्तस्य सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्। तत्रातिगृद्धा राजानो विनिध्नन्तीतरेतरम्॥ ५६॥

( भ-९ ) यदिदं भारतं वर्षे यत्रेदं मूर्विछतं बलम्। 🚟 📁 घृत०— यत्रातिमात्रलुष्घोऽयं पुत्रो दुर्योघनो मम ॥ ५० ॥

यत्र गृद्धाः पाण्डुपुत्रा यत्र मे सज्जते मनः। एतन्मे तत्त्वमाचक्ष्व त्वं हि मे बुद्धिमान् मतः॥ ५८॥ सञ्जय०-न तत्र पाण्डवा गृद्धाः ऋणु राजन् वचो सम । गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौबलः॥ ५९॥ अपरे क्षत्रियाश्चैव नानाजनपदेश्वराः। ये गृद्धा भारते वर्षे न मृष्यन्ति परस्परम् ॥ ६०॥ अत्र ते कीर्तियिष्यामि वर्षे भारत भारतम्। प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवैवस्वतस्य च ॥ ६१ ॥ अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां बळीयसाम्। सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम् ॥ ६२ ॥ तत्ते वर्षे प्रवक्ष्यामि यथायथमरिन्इम। श्रुणु में गदतो राजन् यन्मां त्वं परिपृच्छिसि ॥ ६३॥ महेन्द्रो मलयः सहाः शक्तिमानुक्षवानपि। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुळपर्वताः॥ ६४॥ आर्या म्लेच्छाश्च कौरव्य तैर्मिश्राः पुरुषा विभो। नदीं पिवन्ति विपुलां गंगां सिन्धुं सरस्वतीम् ॥ ६५ ॥ गोदावरीं नर्भदां च बाहुदां च महानदीम्। शतद्रं चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीम् ॥ ६६ ॥ दषद्वर्ती विपाशां च विपापां स्थलवालकाम्। नदीं वेत्रवतीं चैव कृष्णवेणां च निम्नगाम् ॥ ६७ ॥ इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि। तथा नद्यस्त्वप्रकाशाः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६८॥ अत ऊर्ध्व जनपदान्निबोध गदतो मम। तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाब्वा माद्रेयजाङ्गलाः ॥ ६९ ॥ श्रसेनाः पुलिन्दाश्च बोधा मालास्तथैव च । चेदिमत्स्यकरूषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः॥ ७० ॥

कुन्तयोऽवन्तयश्चैच तथैवापरकुन्तयः। गोमन्ता मण्डकाः सण्डा विदर्भा रूपवाहिकाः॥ ७१॥ अञ्मकाः पाण्डुराष्ट्राश्च गोपराष्ट्राः करीतयः। अधिराज्यकुशाचाश्च महाराष्ट्रं च केवलम् ॥ ७२ ॥ अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यद्यक्षोमान एव च। काइमीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दर्शकास्तथा॥ ७३॥ द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिकाः। कौकुट्टकास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालवा नराः॥ ७४॥ पते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथैव च। उद्देशमात्रेण मया देशाः सङ्कीर्तिता विभो॥ ७५॥ यथागुणवळं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्। दुह्येत थेतुः कामधुक् भूमिः सम्यगनुष्ठिता ॥ ७६॥ तस्यां गृद्धचन्ति राजानः शूरा धर्मार्थकोविदाः। ते त्यजन्त्याहवे प्राणान् वसुगृद्धास्तरस्थिनः॥ ५७ ॥ देवमानुषकायानां कामं भूमिः परायणम्। अन्योन्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया यथाऽऽमिषम्॥ ७८॥ राजानो भरतश्रेष्ठ भोकुकामा वसुन्धराम्। न चापि तृतिः कामानां विद्यतेऽद्यापि कस्यचित्॥ ७९॥ तस्मात् परित्रहे भूमेर्यतन्ते कुरुपाण्डवाः। साम्रा भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत॥ ८०॥ पिता भाता च पुत्राश्च खं चौश्च नरपुङ्गव। भूमिभ्वति भूतानां सम्यगचिछद्रदर्शना ॥ ८१ ॥

भीष्मपतनकथनम् , धृतराष्ट्रशोकः

(अ. १३) अथ गावलगिर्विद्वान् संयुगादेत्य भारत । वैशं०- ध्यायते घृतराष्ट्राय सहस्रोत्पत्य दुःखितः । आचष्ट निहतं भीष्मं भरतानां पितामहम् ॥ ८२ ॥

सञ्जय०-सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभ। हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः॥ ८३॥ कक्रदं सर्वयोधानां धाम सर्वधनुष्मताम्। शरतल्पगतः सोऽद्य शेते क्ररुपितामहः॥ ८४॥ यस्य वीर्यं समाश्चित्य द्यूतं पुत्रस्तवाकरोत्। स होते निहतो राजन् संख्ये भीष्मः हिाखण्डिना॥ ८५ ॥ परिरक्ष्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा। जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ॥ ८६ ॥ यः स राक्र स्वाक्षोभ्यो वर्षन् बाणान् सहस्रराः। जघान युधि योघानामर्बुदं दशभिदिंनैः॥ ८७॥ स रोते निहतो भूमी वातभग्न इव द्रुमः। तव दुर्मन्त्रिते राजन् यथा नाईः स भारत ॥ ८८ ॥ (भ. १४) कथं कुरूणामृषमो हतो भीष्मः शिखण्डिना। घत०-कथं रथात् स न्यपतित्वता मे वासवीपमः॥ ८९॥ सर्वास्त्रविनयोपेतं शान्तं दान्तं मनस्विनम्। हतं शान्तनवं श्रुत्वा मन्ये शेषं हतं बस्तम् ॥ ९०॥ धर्माद्धमी बलवान् संप्राप्त इति मे मितः। यत्र बृद्धं गुरुं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥ ९१॥ योषेव इतवीरा में सेना पुत्रस्य सञ्जय। अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुळं तद्बळं मम ॥ ९२॥ अदिसारमयं नुनं हृदयं मम सञ्जय। यच्छत्वा पुरुषव्याघं हतं भीष्मं न दीर्यते ॥ ९३॥ न चास्त्रेण न शीयेंण तपसा मेधया न च। न घृत्या न पुनस्त्यागान्मृत्योः कश्चिद्विमुच्यते ॥ ९४ । कालो नृनं महावीर्यः सर्वलोकदुरत्ययः। यत्र शान्तनवं भीष्मं हतं शंसस्ति सञ्जय ॥ ९५ ॥

दारुणः क्षत्रधर्मोऽयमुषिभिः संप्रदर्शितः।
यत्र शान्तनवं इत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥९६॥
वयं वा राज्यमिच्छामो घातियत्वा महावतम्।
दक्ष्वा विनिहतं भीष्मं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः॥९७॥
श्रोष्यामि तानि दुःखानि दुर्योधनकृतान्यहम्।
तस्मान्मे सर्वमाचक्ष्व यद्भृतं तत्र सञ्जय।
क्रमेण येन यस्मिश्च काले यच्च यथाऽभवत्॥९८॥

(अ. १५) त्वसुक्तोऽयमनुप्रश्नो महाराज यथाऽईसि । सञ्जय०-न तु दुर्योधने दोषमिममासंकुमर्दसि ॥ ९९ ॥

> य आत्मनो दुश्चरितादशुमं प्राप्त्याश्वरः। पनसा तेन नान्यं स उपाशिक्क तुमहिति॥ १००॥ महाराज मनुष्येषु निन्धं यः सर्वमाचरेत्। स वध्यः सर्वछोकस्य निन्दितानि समाचरन्॥ १०१ 🗈 निकारो निकृतिप्रज्ञैः पाण्डवेस्त्वत्प्रतीक्षया। अनुभूतः सहामात्यैः क्षान्तश्च सुचिरं वने ॥ १०२ ॥ ह्यानां च गजानां च राज्ञां चामिततेजसाम्। प्रत्यक्षं यन्मया दृष्टं दृष्टं योगवलेन च ॥ १०३॥ श्रुणु तत् पृथिवीपाल मा च शोके मनः कृथाः। दिष्टमेतत्पुरा नूनमिदमेव नराधिप ॥ १०४॥ नमस्कृत्वा पितुस्तेऽहं पारादार्याय धीमते। यस्य प्रसादाहिव्यं तत्प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम् ॥ १०५॥ दृष्टिश्चातीन्द्रिया राजन् दूराच्छ्वणमेव च । परिचत्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य च ॥ १०६॥ श्रुणु मे विस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्भुतम्। भरतानामभृद्युः यथा तल्लोमहर्षणम् ॥ १०७ ॥

तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः।
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमधाब्रवीत्॥ १०८॥
दुःशासन रथास्तूर्ण युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः।
अनीकानि च सर्वाणि शीघं त्वमनुचोद्य॥ १०९॥
अयं स मामभिप्राप्तो वर्षपूगाभिचिन्तितः।
पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणां च समागमः॥ ११०॥
नातः कार्यतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्।
हन्याद्गुप्तो ह्यसौ पार्थान् सोमकांश्च सस्अयान्॥ १११॥
अब्रधीच विशुद्धात्मा नाहं हन्यां शिखण्डिनम्।
धूयते स्त्री ह्यसौ पूर्व तस्माद्धर्चो रणे मम॥ ११२॥
तस्माद् भीष्मो रक्षितव्यो विशेषेणेति मे मतिः।
शिखण्डिनो वधे यत्ताः सर्वे तिष्ठन्तु मामकाः॥ ११३॥
संरक्ष्यमाणः पार्थेन मीष्मेण च विवर्जितः।
यथा न हन्याद्वाङ्गेयं दुःशासन तथा कुरु॥ ११४॥

### सैन्यनिर्याणम्, दुर्गास्तोत्रम्

- (अ. १६) ततो रजन्यां ब्युष्टायां शब्दः समभवनमहात्। कोशतां भूमिपाळानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ ११५ ॥ उद्तिष्ठनमहाराज सर्वं युक्तमशेषतः। सूर्योदये महत् सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ११६ ॥ ततः प्रकाशे सैन्यानि समदश्यन्त भारत। त्वदीयानां परेषां च शस्त्रवन्ति महान्ति च ॥ ११७ ॥
- (अ. १७) अहन्यहनि पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः। भरद्वाजात्मजश्चैव प्रातस्त्थाय संयतौ ॥ ११८॥ जयोऽस्तु पाण्डुपुत्राणामित्यूचतुरस्न्दिमौ । युयुधाते तवार्थाय यथा स समयः इतः॥ ११९॥

सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देवव्रतस्तव।
समानीय महीपालानिदं वचनमव्रवीत्॥ १२०॥
इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायापावृतं महत्।
गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्॥ १२१॥
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यद्वधाधिमरणं गृहे।
यदयोनिधनं याति सोऽस्य धर्मः सनातनः॥ १२२॥
एवमुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षभ।
निर्ययुः स्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोक्तमैः॥ १२३॥
स तु वैकर्तनः कर्णः सामात्यः सह बन्धुमिः।
न्यासितः समरे शस्त्रं भीष्मेण भरतर्षभ॥ १२४॥
अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः।
निर्ययुः सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दश॥ १२५॥

- (अ १८) राष्ट्वदुन्दुभिघोषेश्च वारणानां च बृंहितैः। नेभिघोषे रथानां च दीर्यतीव वसुन्धरा॥ १२६॥ हयानां हेषमाणानां योधानां चैव गर्जताम्। स्रोणेनैव नभो भूमिः शब्देनापूरितं तदा॥ १२०॥
- (अ १९) धार्तराष्ट्राण्यनीकानि दक्ष्वा व्यूढानि पाण्डवः।
  अभ्यभाषत धर्मात्मा धर्मराजो धनञ्जयम्॥ १२८॥
  महर्षेर्वचनात्तात वेदयन्ति बृहस्पतेः।
  संहतान्योधयेद्वत्पान् कामं विस्तारयेद्वहुन्॥ १२९॥
  स्वीमुख्यमनीकं स्थादत्पानां बहुभिः सह।
  अस्माकं च तथा सैन्यमत्पीयः सुतरां परैः॥ १३०॥
  पतद्वचनमाज्ञाय महर्षेर्व्यूह पाण्डव।
  पतच्छुत्वा धर्मराजं प्रत्यभाषत पाण्डवः॥ १३१॥
  एष व्यूहामि ते व्यूहं राजसत्तम दुर्जयम्।
  अच्चलं नाम वज्राख्यं विहितं वज्रपाणिना॥ १३२॥

(अ. २१) बृहतीं धार्तराष्ट्रस्य सेनां दृष्ट्वा समुद्यताम्। विषादमगमद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ १३३॥ व्यहं भीष्मेण चामेद्यं कल्पितं प्रेक्ष्य पाण्डवः। अभैद्यमिव संप्रेक्ष्य विवर्णोऽर्जुनमब्रवीत् ॥ १३४॥ धनञ्जय कथं शक्यमस्माभियोद्धमाहवे। धार्तराष्ट्रैर्महाबाह्ये येषां योद्धा पितामहः १३५॥ अक्षोभ्योऽयमभेद्यश्च भीष्मेणामित्रकर्षिणा। कल्पितः शास्त्रदृष्टेन विधिना भूरिवर्त्रसा ॥ १३६॥ ते वयं संदायं प्राप्ताः ससैन्याः दान्नुकर्षण । कथमस्मान्महाव्यृहादुत्थानं नो भविष्यति ॥ १३०॥ अथार्जुनोऽब्रवीत् पार्थं युधिष्ठिरममित्रहा। विषण्णमिव सम्बेक्ष्य तव राजन्ननीकिनीम् ॥ १३८ ॥ प्रज्ञयाऽभ्यधिकान् शूरान् गुणयुक्तान् बहूनपि। जयन्त्यस्पत्रा येन तशिबोध विद्यापते ॥ १३९॥ न तथा बळवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः। यथा सत्यानृशंस्याभ्यां धर्मेणैबोद्यमेन च ॥ १४०॥ शात्वा धर्ममधर्म च लोभं चोत्तममास्थिताः। युद्धधध्वमनहङ्कारा यतो धर्मस्ततो जयः॥ १४१॥ पवं राजन्विज्ञानीहि ध्रुवोऽस्माकं रणे जयः। यथा तु नारदः प्राहृ यतः कृष्णस्ततो जयः॥ १४२॥

(अ. २३) घार्तराष्ट्रबलं दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। अर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनमद्रवीत्॥ १४३॥

श्रीभग०-शुचिर्भृत्वा महाबाहो सङ्ग्रामाभिमुखे स्थितः। पराजयाय शत्रूणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय ॥ १४४॥

सञ्जय०-पवमुक्तोऽर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता। अवतीर्य रथात् पार्थः स्तोत्रमाह कृताञ्जलिः॥ १४५ ॥ अर्जुन०-नमस्ते सिद्धसेनानि आर्थे मन्दरवासिनि।
कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गले॥ १४६॥
भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते।
उमे शाकंभरि श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनि॥ १४०॥
हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोऽस्तु ते।
स्तुताऽसि त्वं महादेवि विद्युद्धेनान्तरात्मना।
जयो भवतु में नित्यं त्वस्रसादाद्रणाजिरे॥ १४८॥

सञ्जय०-ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानववत्सला। अन्तरिक्षगतोवाच गोविन्दस्यायतः स्थिता॥ १४९॥

देवी०- स्वरंपेनैव तु कालेन शत्रून् जेप्यसि पाण्डव । इत्येवमुक्त्वा वरदा क्षणेनान्तरधीयत ॥ १५० ॥ आरुरोह ततः पार्थो रथं परमसंमतम् ॥ १५१ ॥

# अथ श्रीमद्भगवद्गीता

अथ प्रथमोऽध्यायः

## धतराष्ट्र उवाच

धमेसेते कुरुसेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय ॥ १॥

### संजय उवाच

अस्मार्के तु विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संकार्थ तान्ववीमि ते ॥ ७॥ अन्ये च बहवः शुरा मद्ये त्यकजीविताः । नानाशस्त्रमद्वरणाः सर्वे युद्धविद्यारदाः ॥ ९ ॥ अपयिति तदस्साकं बळं मीष्मामिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बळं भीमामिरक्षितम् ॥ १० ॥ भवान्सीपम्ञ कर्णश्च कृपश्च समितिजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सीमद्तिस्तथैव च ॥ ८॥ युघामन्युख्य विकान्त उत्तमीजास्य वीर्यवात् । सीमद्रो द्रीपदेयास्य सर्वे एव महारथाः ॥ ६॥ दृष्ट्या तु पाण्डवानीकं न्यूढं दुर्योधनस्तद्।। आचार्यमुपसङ्गस्य राजा बचनमञ्जीत्॥ २॥ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्। ब्यूहां द्वपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ ३ घृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराज्ञ वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्तिमोजञ्ज शैब्यञ्ज नरपुङ्गवः॥ ५॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युघि। युयुघानो विरादश्च दुपद्श्च महारथः॥ ४॥

कार्यक्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। घृष्टद्यमो विराटश्र सात्यिकिश्चापराजितः॥ १७॥ ततः खतेहैंयेयुक्त महति स्यन्दने स्थितौ। माघवः पाण्डवश्चेव दिव्यी राङ्खौ प्रदध्मतुः॥ १४॥ अथ व्यवस्थितान्द्रम्या धार्तराष्ट्रान् कपिष्यजः। प्रवृते श्राक्षसंपाते घतुरुधस्य पाग्डवः॥ २०॥ ततः शङ्खाश्च मेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुळोऽभवत् ॥ १३ स घोषो घातराष्ट्राणां हदयानि व्यदारयत्। नभक्ष पृथिवीं चैव तुसुलो व्यनुनादयन्॥ १९॥ तस्य संजनयन्ह्यं कुरुचुद्धः पितामहः। सिंहनादं विनदोधैः शङ्खं द्धमी प्रतापवान्॥ १२॥ द्रपर् द्रीपदेयाश्च सर्वशः ग्रथिवीपते। सीभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्द्ध्मः पुथक्षुथक् ॥ १८॥ पाञ्चजन्यं हर्षाकेशो देवदत्तं धनंजयः। पीण्ड्ं द्घ्मी महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः॥ १५॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेबाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि॥ ११॥ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युघिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकी॥ १६॥ ह्योकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

## अज़ैन उवाच

याबदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धन्यमस्मिन्तणसमुद्यमे॥ २२॥ योत्स्यमानानवेसेऽहं य पतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य हुबुंदेगुंहे प्रियनिकषिषः॥२३॥ सेनयोरुमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥ २१॥

## संजय उवाच

प्वमुक्तो ह्यिकियो गुड़ाकेशेन भारत। सेनयोक्ष्मयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥ २४॥

तत्रापश्यित्स्थितानपार्थः पितृनय पितामहान्। आचार्यान्मातुळान्भातृन्पुत्रान्पेत्रानसर्खोस्तथा॥ २६॥ स्वग्रुरान्सुहद्श्वेव सेनयोर्रमयोरपि। तान्समीस्य स कीन्तेयः सर्वान्बन्ध्ननबस्थितात्॥ २७॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मद्दीक्षिताम्। उवाच पार्थं पश्येतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५॥ कृपया परयाविष्टो विषीद्जिद्मन्नजीत्।

अर्जन उदार

मिमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽतुपर्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ ३१॥ न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जावितेन वा॥३२॥ येषामधं काङ्कितं नो राज्यं मीगाः सुखानि च। त इमेऽबिस्थता युक्ते प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥३३॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तयैव च पितामद्याः । मातुळाः श्वशुराः पौत्राः श्याळाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ पतान्न हन्तुमिच्छामि ष्मतोऽपि मधुस्दन् । अपि त्रैळोक्यराज्यस्य हेतोः कि तु महोक्षते ॥ ३५ ॥ मिहत्य थार्तेराष्ट्रात्रः का प्रीतिः स्याज्जनादंन । पापमेवाश्ययेदस्मान्हत्वैतानाततायेनः ॥ ३६॥ तस्यान्नाह्यं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवात । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ गाण्डीवं संसते हस्तात्वमचैव परिद्हाते। न च राक्षोम्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ कुलक्षये प्रणक्यन्ति कुलघर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्क्रमधर्मोऽभिभवत्यत्त ॥ ४०॥ यदायोते न पश्यन्ति लोभोपहतेनेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥ ३८॥ क्षं न बेयमस्माभिः पापाद्स्मान्निवातितुम्। कुलक्षयकतं दोषं प्रपद्यद्भिनादंन ॥ ३९॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिद्युष्यति । वेपयुष्य शरीरे मे रोमहर्षेत्र जायते ॥ २८॥ द्दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्॥ २८॥

मुधेरतेः कुळच्नानां वर्णसंकरकारकैः। उत्सादान्ते जातिधर्माः कुळघर्माध्य शाश्वताः॥ ४३॥ अधमिमिमवात्क्रणा प्रदुष्यन्ति कुळिक्षियः। क्षीषु दुष्टासु वार्ण्येय जायते वर्णसंकरः॥४१॥ संकरो नरकायेव कुळव्नानां कुळस्य च। पतन्ति पितरो होषां लुतपिण्डोदकन्नियाः॥४२॥ अहो बत महत्पाएं कते व्यवस्तिता व्यम्। यहाज्यसुख्छोमेन हन्तुं स्वजनसुचताः॥४५॥ यदि मामप्रतीकारमश्रक्षं शस्त्रपाणयः। थातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥ उत्सक्कुळधमणिं मनुष्याणां जनाद्न । नरकेऽनियतं वास्ते भवतीत्यनुगुश्रम ॥ ४४॥

## संजय उवाच

एवमुक्तवाज्ञेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विख्ज्य सशरं वापं शोकसंविष्णमानसः॥ ४७॥ १९८॥ ॐ तत्सिहिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस् बहाविषायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाधुनसंवादे अजुनविषाद्योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

# अथ द्वितीयोऽध्याय:

### संजय उवाच

तं तथा कृपयाषिष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विगीदन्तिमिदं बाक्यमुबाच मधुसुद्तः॥ १॥ श्रीमगवानुग्

क्कें मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युषपद्यते। ख्रुदं हद्यद्विबंदं त्यक्तवोतिष्ठ परंतप ॥ ३॥ कुतस्ता कश्मलिमं विगमे समुपस्थितम्। अनायं बुष्टमस्त्रार्थमनीतिकरमज्ञेन॥२॥

### अज्ञेन उवाच

कर्थ मीष्ममहं सेख्ये द्रोणं च मधुस्टन । इषुभिः प्रतियौत्स्यामि पुजाहीवरिस्टन ॥ ४॥ गुरुनहत्वा हि महानुमावान् श्रेयो भोकुं मैक्ष्यमपीह छोके । यच्छ्रेयः स्याजिष्टितं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७॥ यानेव हत्ता न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्राः॥ ६॥ अवात्य भूमावसपलमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥८॥ हत्वार्यकामांस्तु गुक्तिहैव मुश्रीय भोगान्हिधरप्रदिग्यात्॥ ५॥ न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रयाणाम्। न चैतद्विष्ठाः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेषुः। कार्षण्यदोषोपहतस्वमावः पुच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः।

## संजय उनाच

प्वमुक्त्वा ह्यिकिशं गुडाकेशः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तृष्णीं बभूच ह ॥ ९ ॥ तमुवाच हष्किराः प्रहसन्निव मारत । सेनयोष्मयोमध्ये चिषीद्नतिमिदं वचः॥१०॥

# श्रीमगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रशावाद्। अभषसे । गतास्तगतास्थ्य मानुशोचन्ति पण्डिताः॥ ११॥ न त्वेवाइं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कीमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुछति ॥ १३॥ मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितित्रस्य भारत ॥ १४॥ नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः। उमयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदार्शिभिः॥ १६॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योकाः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसाधुध्यस्व भारत॥ १८॥ य एनं विति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्। उभी ती म विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥ अविनाशि तु तक्षिक्षि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तमहीति॥१७॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षम । समदुःखमुखं थीरं सोऽमृतत्वाय करपते ॥ १५॥ अजो मित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ न जायते प्रियते वा कदाचिकायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्रुद्योऽशोष्य एव च। नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचछोऽयं सनातनः॥ २४॥ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमहैसि ॥ २६॥ नैनं छिन्द्रनित शास्त्राणि नैनं द्द्यति पावकः। न चैनं क्षेद्यन्त्यापो न शोषयति माहतः॥ २२॥ जातस्य हि धुनो मृत्यु धुन अन्म स्तस्य च। तस्माद्परिहायेऽथँ न त्वं शोचितुमहोसि ॥ २७॥ अन्यन्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हेसि ॥ २५॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति द्वन्ति कम्॥ २१॥ अध्यकादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अध्यकनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ १८॥ तथा रारीराणि विद्यय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ वासांसि जीणांनि यथा विहाय नवानि गुह्णाति नरोऽपराणि।

एका तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोंने तिमां श्रेणु। बुद्ध्या युक्ते यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि ॥ ३९॥ हतो वा पाप्स्यिस स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कीन्तेय युद्धाय कृतमिश्चयः ॥३७॥ सुखदुःखे समे कृत्वा लामालामी जयाजयी। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यिस ॥ ३८॥ अकीति चापि भूतानि कथियधनित तेऽब्यवाम्। संमाबितस्य चाकीतिमरणाद्विरिच्यते॥ ३४॥ मयाद्रणाहुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्॥॥ ३५॥ अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्द्नतस्तव सामध्ये ततो दुःखतरं तु किम्॥ ३६॥ देही नित्यमनभ्योऽयं देहे सर्नस्य भारत। तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हेसि ॥ ३० ॥ स्वधर्ममपि चानेस्य न विधते ॥ ३० ॥ स्वधर्ममपि चानेस्य न विधते ॥ ३१ ॥ यदच्छया चोषपत्रं स्वगेद्वारमपाञ्चतम्। सुष्टिनः क्षत्रियाः पार्थे लमन्ते युद्धमीदशम् ॥ ३२ ॥ अथ चेत्विममं धम्ये संप्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमनात्स्यसि ॥ ३३ ॥ त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाञ्जन। निर्द्रन्द्रो नित्यसन्तस्यो नियोगक्षेम आत्मवान्॥४५॥ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विदाते। स्वत्पमत्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४०॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्द्न। बहुशाखा हाननाश्च बुद्धयोऽब्यवसायिनाम् ॥ ४१॥ भोगैश्वयंप्रसकानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाघी न विघीयते॥ ४४॥ यामिमां पुष्पितां बार्च प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवाद्रताः पार्थं नान्यद्स्तीांते बाद्तिः॥ ४२॥ ज्ञामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफळपदाम् । त्रियाविशेषबहुळां भोगेश्वर्यगति प्रति ॥ ४३॥ गावानधं उद्पाने सर्वतः संख्यतोहके। तावान्सवेषु बेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः॥ ४६ ॥ आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवहदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवद्येनमन्यः श्रृणोति धुत्वात्येनं वेद् न चैव कश्चित्॥ २९॥

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गेत्यकत्वा धर्नजय । सिद्धधिसिद्धयोः सभी भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ कमेंजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्या मनीषिणः। जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥ ५१॥ श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ बुन्धियुको जद्दातीह उमे सुरुतदुष्रते। तस्मादोगाय युज्यस्य योगः कमेसु कीशत्यम्॥ ५०॥ यव् ते मोहकाळिलं बुद्धिच्यंतितरिष्यति। तद्। गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुभूमी ते सङ्गेऽस्वकर्मणि ॥ ४७॥ दूरेण हावरं कमें बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धो शरणमन्विच्छ सृपणाः फळहेतवः॥ ४९॥

अज़ैन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः कि प्रमाषेत किमासीत बजेत किम्॥ ५४॥

# श्रीमग्रशानुनाच

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्यरः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६१ ॥ प्रजहाति यदा कामान्सवनिषार्थं मनोगतान्। आत्मन्येवातमना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ ५५॥ यः सर्वत्रामिस्नेहस्तत्त्राप्य ग्रुभाग्रुभम्। नाभिनन्दति न हेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५७॥ यद्। संहरते चायं कुमोऽङ्गानीच सर्वेशः। इन्द्रियाणीन्द्र्याणैभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता॥ ५८॥ यततो ह्यपि कीन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥ विषया विनिवर्तने निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवरेते॥ ५९॥ दुःखेष्वनुद्धिश्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। बीतरागमयन्नोघः स्थितधीश्चेनिरुच्यते॥ ५६॥

या मिशा सर्वभूतानां तस्यां जापति संयमी। यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ ६९॥ स्रोधास्त्रचित संमोहः संमोहात्स्रतिविस्रमः। स्रोतिसंशाद्वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणस्यति ॥ ६३॥ रागद्रेषवियुकैस्तु विश्यानिन्द्रियेश्वास्। आत्मवश्योविष्यातमा प्रताद्मधिगञ्छति ॥ ६४ ॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावता। न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥ ६६ तस्माधस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ ध्यायतो विग्यान्युंसः सङ्गरोश्रुपजायते। सङ्गारं जायते कामः कामात्कोघोऽभिजायते॥ ६२॥ इन्द्रियाणां हि चरतां यनमत्रेऽतु वियोग्ने। तर्रम् हरित प्रशं बायुनविमिवाम्मस्ति ॥ ६७॥ मसादे सर्वे दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हाागु बुद्धिः पर्यवितिष्ठते॥ ६५॥ आपूर्यमाणमचल्यातिष्टं समुद्रमापः प्रविशान्ति यद्वत्।

विद्यय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृदः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थे नैनां प्राप्य विमुद्यति । स्थित्वास्यामन्तकाङेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥७२॥२७०॥ तहत्कामा य प्रविश्वान्ति सर्वे स शान्तिमाप्रोति न कामकामी॥ ७०॥ ॐ तत्तिदिति अभिद्रगवद्गीतासूपनिषम् बह्यविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे

सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### अथ तृतीयोऽध्यायः े

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादंन।'तित्क कर्मणि घोरे मां नियोजयस्य केशव ॥ १॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येत बुद्धि मोहयसीव मे। तदेकं वद् निश्चित्य येन श्रेयोऽहमान्त्रुयाम्॥ २॥ अज्ञन उवाच

# श्रीमगवानुवाच

यबाह्यष्टाशिमः सन्तो सुच्यन्ते सर्विकिब्बिपैः। मुजने ते त्वर्धं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३॥ इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। तैदंतानप्रदायैभ्यो यो सुङ्के स्तेन एव सः॥ १२॥ कर्मेन्ट्रियाणि संयम्य य आस्ते मनस्ता स्मरत्। इन्द्रियाथीन्विमूहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ लोकेऽस्मिन्द्रिषया निष्ठा युरा प्रोक्ता मयानव । श्रानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्रचा पुरोबाच प्रजापितः। अनेन प्रसिवध्यध्वमेषं बोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १०॥ देवात्सावयतानेन ते देवा सावयन्तु वः। परस्परं सावयन्तः श्रेयः परमवाप्त्यथ् ॥ ११॥ यस्त्वातमरतिरेव स्यादात्मतृतस्य मानवः। आत्मन्येव च सेतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ १७॥ यस्तिनिद्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽज्ञैन। कर्मेन्दियैः कर्मयोगमसकः स विशिष्यते॥ ७॥ यज्ञार्थात्कमीणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः। तद्धं कर्म कीन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ न कर्मणामनारम्माङीष्करम् पुरुषोऽश्तुते। न च संन्यसनादेव सिर्धि समधिगच्छिति॥ ४॥ नियतं कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो श्वकमेणः। रारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमेणः॥८॥ अन्नाङ्गबन्ति भूतानि पर्जन्याद्श्वसंभवः। यहाङ्गबनि पर्जन्यो यहः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ कर्म ब्रह्मोङ्गवं विद्धि ब्रह्मास्मरसमुद्भवम्। तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यह्ने प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥ न हि कथ्वित्सणमि जातु तिष्ठत्यकमैकत्। कार्यते हावदाः कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुणैः॥ ५॥ तस्माद्सकः सततं कार्थं कमें समाचर। असको ह्याचरन्कमें परमामोति पूरुषः॥ १९॥ एवं प्रवातितं चर्क मानुवर्तयतीह यः। अघागुरिन्द्रयारामो मोघं पार्थं स जीवति॥ १६॥ नैव तस्य क्रतेनार्थो नाक्रतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिर्धंव्यपाश्चयः॥ १८॥

मिय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याप्यात्मचेतसा। निराश्वानिभेमो भूत्य युष्यस्व विगत्ज्वरः॥ ३०॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेद्हम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहत्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ सकाः कमेण्यविद्वासो यया कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तयासकश्चिकीषुरोकसंग्रहम्॥ २५॥ में में मतिमदं नित्यमतुतिष्ठनित मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तों मुच्यन्ते तेऽपि कमिनः॥ ३१॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोने वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनी॥ ३४॥ सहयं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्षानवानपि । प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ श्रेयान् स्वथमो विगुणः परधमित्वितृष्ठितात् । स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः॥ ३५॥ न बुद्धिमेरं जनयेद्वानां कर्मसिक्षिनाम्। जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरत् ॥ २६॥ प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कमाणि सर्वशः। अहंकारविसूहात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ २७॥ तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ त्वेतद्भ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धं नष्टानचेततः॥ ३२॥ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्रमाणं कुछते लोकस्तदनुवतंते ॥ २१ ॥ न में पार्थोस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं पव च कर्माण ॥ २२ ॥ यदि हाहं न वतंयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम बत्मिन्निवतंत्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेशः॥ २३ ॥ प्रक्रेतेगुणसंसूहाः सज्जन्ते गुणकर्मेस् । तान्कृत्क्षविद्रो मन्दान्कृत्कविद्य विचालयेत् ॥ २९॥ कमेणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुंमहंसि ॥ २०॥

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वाष्णेय बळाहिव नियोजितः॥ ३६॥ अज्ञन उवाच

# श्रीमगवानुवाच

एमं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासद्म् ॥ ४३ ॥ ३१२॥ इन्द्रियाणि पराण्याह्यिनिद्रयेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुन्धियों बुन्धः परतस्तु सः॥ ४२॥ तस्मास्विमिन्द्रियाण्यात्री नियस्य भरतप्म । पामानं प्रजाहि होनं ज्ञानिष्शाननाद्यानम् ॥ ४१ ॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैविभोह्यत्येष ज्ञानमाभुत्य देहिनम्॥ ४०॥ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूषेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥ ३९॥ ॐ तत्सदिति श्रीमझगवद्गीतासूपनिषस् बहाविषायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जनसंवादे धू मेनावियते बिह्निधाद्यों महेन च। यथोखेनाबुतो गर्भस्तथा तेनेद्माबुतम्॥ ३८॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

क्संयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

स एबायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः षुरातनः। भकोऽसि में सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्॥ र ॥ इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमध्ययम्। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १॥ प मं परम्पाप्राप्तमिमं राजवयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ श्रीमगवात्रवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतहिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥

# श्रीभगतातुवाच

न मां कर्माणि छिम्पन्ति न में कर्मफेले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मिमेन स बध्यते॥ १४॥ प्रजे बात्वा कुर्त कर्म पूर्वेरिप मुमुख्यिमिः। कुरु कर्मेन तस्मान्त्रं पूर्वेतरं कृतम्॥ १५॥ कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽत्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्बात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुभात्॥ १६॥ से यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथैव मजास्यहम्। मम वत्मांतुवर्तन्ते मतुष्पाः पार्थं सर्वेशः॥ ११॥ काङ्क्षन्तः कर्मेणां सिर्ङ्धि यजन्त इह देवताः। श्लिमं हि मातुषे छोके सिद्धिभेवति कर्मजा॥ १२॥ अजोऽपि सज्ब्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ त्यक्ता कर्मफलासङ्गे नित्रत्त्रो निराश्रयः। कर्मण्यमि ग्बुतोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥ २०॥ परित्राणाय साथूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ जन्म कर्म च में दिख्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९॥ गस्य सर्वे समाएम्माः कामसंकल्पवजिताः। ज्ञानाप्रिद्ग्यकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुघाः॥ १९॥ कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मीण च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः झत्स्नकर्मछत्॥ १८॥ कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गद्दना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदातमानं स्जाम्यहम् ॥ ७॥ निराशीयेतिचित्तात्मा त्यकसर्वपरिष्रद्यः। शापीर केवलं कमें कुवंजाप्रोति किल्विषम् ॥ २१ ॥ चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविमागराः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमन्ययम् ॥ १३॥ बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ ५॥ वीतरानामयक्रोया मन्मया मामुपाश्चिताः। बहुंचो श्रानतपसा पूता मद्भावमागताः॥ १०॥

यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भसमसाकुरुतेऽधुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ ३७॥ यक्षशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सतातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् ॥ ३१ ॥ यहच्छालामसंतुष्टो द्रन्द्रातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च क्रत्वापि न निबध्यते॥ २२॥ यज्जात्वा न युनमोहमेवं यास्यसि पाण्डच। येन भूतान्यशेषेण द्रस्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ ३५॥ अद्धार्वाह्मभते ह्यानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ह्यानं छङ्चा प्रां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ प्वं बहुविधा यक्षा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मज्ञान्विह तान्सविने बात्वा विमोक्ष्यसे॥ ३२॥ थ्रोत्रादीमीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप्रिषु जुह्नति। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्रिषु जुह्नति॥ २६॥ न हि शानेन सहशे पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति ॥ ३८॥ अपाने खुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती हद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ २९॥ सर्वाणीन्द्रयक्मांणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नी जुहति ह्यानदीपिते॥ २७॥ अपि चेदसि पाऐभ्यः सर्वेभ्यः पाप्रुत्तमः। सर्वं शांनछवेतेव बुजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेषु जुह्नति । सर्वेऽत्येते यद्मविरो यज्ञस्रपितकत्मपाः ॥ ३०॥ तिद्विद्धि प्रणिपातेम परिप्रशेन सेवया। उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिमस्तत्वद्धिनः॥ ३४॥ द्रुच्यक्षास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञास्य यतयः सीधातव्रताः ॥ २८ ॥ श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्त्रज्ञानयज्ञः परंतप। सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाध्यते॥ ३३॥ ब्रह्मापंणं ब्रह्म इचित्रंसासी ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मेच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविछीयते ॥ २३॥ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माक्षावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपज्ञहति॥ २५॥

तस्माद्वानसंभूतं हत्स्यं बानासिनात्मनः। छिल्वैनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ट भारत॥ ४२॥ ३५५॥ क्षक्राश्रद्दधामश्च संशयात्मा विनस्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ ४०॥ योगसंन्यस्तकमाणं श्रानसंधिष्ठसंशयम् । आत्मवन्तं न कमाणि निबम्निन धनंजय ॥ ४१॥ ॐ तत्सदिति श्रीमझगवद्गीतासूपनिषस्तु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जैनसंवादे ज्ञानकमेसंन्यासयोगो नाम चतुर्योऽध्यायः॥ ४॥

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

संन्यासं कर्मणां हुन्ण पुनयोंगं च शंसित। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्॥ १॥ अज़न उनाच

झेयः स नित्यसंन्यासी यो न होष्टि न काइस्रति । निद्रन्द्रो दि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥ नैव किंचित्करोमीति युको मन्येत तत्ववित्। पश्यङश्रप्यन्स्पृशिक्षिष्ठश्रक्षान्छन्स्वपुष्टश्वसन्॥८॥ यत्सांचीः पायते स्थानं तद्योगेरिष गस्यते। एकं सांस्यं च योगं च यः पस्यति स पस्यति ॥ ५॥ सांस्ययोगी पृथम्बालाः प्रवर्नित न पण्डिताः। एकमन्यास्थितः स्वयमुभयोधिन्द्ते फलम् ॥ ४॥ योगयुक्तो विश्वज्ञात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वेद्गपि न खित्यते॥ ७॥ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकराबुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते॥ २॥ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमान्तुमयोगतः। योगयुको मुनिष्ठंत्र नन्तिरणाधिमच्छति ॥ ६॥ श्रीमगवानुवाच

हुँच त्रेजितः सगौ येगां साम्ये स्थितं मनः। निदृषि हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्ब्ह्यिण ते स्थिताः॥ १९॥ युकाः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाग्रोति नैष्टिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्ते निबध्यते॥ १२॥ योऽन्तःमुखोऽन्तरारामस्तथान्तच्योतिरंच यः। स योगी ब्रह्मानवीणं ब्रह्ममूतोऽधिगच्छति॥ २४॥ न महच्येत्रियं पाव्य नोद्विजेत्याच्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसंमूहो ब्रह्मचिद् ब्रह्मणि स्थितः॥ २०॥ राक्रोतीहैव यः सोदुं प्राक्रारीरविमोक्षणात्। कामकीघोद्धवं वेगं स युक्तः स मुखी नरः॥ २३॥ बाह्यस्परोष्वसकात्मा विन्द्त्यात्मनि यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुकात्मा सुखमक्षय्यमच्तुते ॥ २१ ॥ ब्रह्मण्याघाय कमाणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः। छिष्यते न स पापेन पश्चपत्रभिनाम्मसा ॥ १०॥ कायेन मनसा बुद्ध्या क्षेत्रहेरिन्द्रियेर्षा योगिनः कमं कुर्वन्ति सक्नं त्यन्त्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ ये हि संस्पर्शेजा मोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कीन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥ विद्याविनयसंपत्रे बाह्यणे गवि हस्तिन । छीन चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिंनः ॥ १८॥ तद्वाह्यस्तदात्मानस्तिष्यास्तत्यरायणाः। गच्छन्त्यपुनरायुनि ज्ञाननिधूतकत्मपाः॥ १७॥ कामकोधिष्युकानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो बहानिवांणं वतेते विदितात्मनाम् ॥ २६॥ नाद्ते कस्यचित्पापं न चेव सुरुतं विसुः। अज्ञानेनाष्ट्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ १५॥ सबेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३॥ ज्ञानेन तु तद्शानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६॥ न कहेत्वं न कमाणि छोकस्य स्काति प्रमुः। न कमीफळसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥ १४॥ छमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः क्षीणकत्मपाः। छिन्नद्वैया यतात्मानः सर्वभूतद्विते रताः॥ २५॥ प्रत्यम्बिस् जन्मुह्नन्तुनिमषन्त्रिमिषन्त्रिष् । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयत् ॥ ९॥

भोकार यज्ञतपसां सर्वेटोकमहेश्वरम्। सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ २८॥ ३८४॥ स्पर्शान्कत्वा बहिबाह्यांश्रश्चश्चेषान्तरे अवोः। प्राणापानी समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी॥ २७॥ यतिन्द्रयमनोबुध्विमुनिमोक्षपरायणः। विगतेच्छाभयन्नोधो यः सद्ग मुक्त ५व सः॥ २८॥ ॐ तत्त्वदिति श्रीमझगवद्वीतासूपनिषत्मु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

### अथ षष्ठोऽध्याय:

अनाश्रितः कर्मफळ कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरिधनं चान्नियः॥ १॥ शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमातमनः। नात्युष्टिक्न्तं नातिनीचं चैळाजिनकुशोत्तरम्॥ ११॥ यं संन्यासिमिति पाहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु राजुत्वे वर्तेतात्मैव राजुवत् ॥ ६ ॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७ ॥ बानिविद्यान्तिप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दियः। युक्त इत्युच्यते योगी समयोद्यारमकाञ्चनः॥ ८ ॥ सुद्दनिमत्रायुद्गसीनमध्यस्थेद्रेष्यबन्धुषु । साधुष्विप् च पापेषु समबुद्धिविधिष्येते॥ ९ ॥ योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्ति स्थितः। एकाकी यतांचित्तात्मा निराशीरपरिष्रहः॥ १०॥ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमनसाद्येत् । आत्मैव ह्यातमने वन्ध्रात्मैव रिष्रात्मनः॥ ५॥ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्भस्वनुषज्जते। सर्वसंकत्पसंन्यासी योगारूढस्तद्रोच्यते॥ ४॥ आरुरुक्षोमुनेयोंनं कर्मे कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ३॥ श्रामगवानुनाच

लब्दना चापरं लामें मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्धियतो न दुःखेन गुरुणापि विचात्यते॥ २२॥ नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः। न चाति स्वप्नशीळस्य जाशतो नैव चार्छन ॥ १६॥ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिथ पश्यति। तस्यादं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ ३०॥ रानैः रानैस्परमेद्वुक्या धृतिमृद्दीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥ तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्षितम्। स निश्चयेन योकव्यां योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ २३॥ यथा दीपो निवातस्यो नेक्नते सोपमा स्मृता। योगिनो यतिचस्य युक्षतो योगमात्मनः॥ १९॥ मुखमात्यन्तिकं यत्तद्विष्टिशाह्यमतीन्द्रियम्। वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्वतः॥ २१॥ प्रशान्तात्मा विगतभोबंद्यचारिवते स्थितः। मनः संयम्य मिचनो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥ समं कायशिरोधीयं घारयक्रचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकांत्रं स्वं दिश्रधानवलोक्यन् ॥ १३॥ युञ्जन्नेचं सदातमानं योगी नियतमानसः। शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८॥ संकर्पप्रभवानकामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः। मनसैबेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः॥ २४॥ तत्रिकागं मनः कृत्वा यतिचतिन्द्रयित्रयः। उपविस्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविद्युद्धये ॥ १२॥ यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६॥ प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुन्मम् । उपैति शान्तरज्ञसं ब्रह्मभूतमकल्मवम् ॥ २०॥ युकाहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेस् । युक्स्वमाववोधस्य योगो मवति दुःलद्दा ॥ १७॥ पत्रीएरमते चिनं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनातमानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ २०॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुकात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २८॥ गुञ्जने सदात्मानं योगी विगतकत्मषः। मुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं मुखमञ्जते ॥ २८॥

आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२॥ सर्वभूतिस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिष वरीते ॥ ३१ ॥

#### अज्ञन उनाच

योऽयं योगस्त्वया योकः साम्येन मधुन्तत्व। यतस्याहं न पश्यामि चञ्चळत्वात्स्यिति स्थिराम् ॥ ३३ ॥ नञ्जलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्हदम्। तस्याहं नियहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४॥

#### श्रीमगवानुबाच

असंयतात्मना योगो हुष्याप इति में मितः। बर्यात्मना तु यतता शक्योऽबाजुमुपायतः॥ ३६ असंशयं महाबाही मनो दुनिग्रहं चलम्। अभ्यासीन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृहाते॥ ३५॥

#### अज्ञन उनाच

अयितिः अस्योपेतो योगा श्रामानसः। अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ प्तन्मे संशयं कृष्ण छेनुमर्हस्यहोपतः। त्वद्न्यः संशयस्यास्य छेता न ह्यपग्यते॥ ३९॥ कि बिन्ने मियकि प्रविश्व कि मित्र । अप्रतिष्ठो महाबाह्ये विमूडी ब्रह्मणः पिष्य ॥ ३८

#### श्रीमगत्रानुतात्

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्किश्चिदुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रम्रोऽभिजायते ॥ ४१ अथवा योगिनामेव कुछे भवति धीमतास्। एति इ दुर्छमतरं छोके जन्म यद्देहरास् ॥ ४२ ॥ तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौबदिहिकम् । यतते च ततो भूयः सिसिझी कुरुनन्द्न ॥ ४३॥

त्मगस्वम्योऽधिको योगी ज्ञानम्योऽपि मतोऽधिकः। कामिम्यञ्जाधिको योगी तस्माद्योगी भवाकुँन ॥४६॥ योगिनामि सर्वेषां महतेनान्तरात्यना। अञ्चावान्मजते यो मां स मे युन्ततमो मतः॥ ४०॥ ४३१॥ प्यत्नाधतमानस्तु योगी संशुद्धिकिषिः। अनेकजन्मसंस्थिदस्ततो याति परां गतिम्॥ ४५॥ पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हावशोऽपि सः। जिन्नासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवरिते॥ थथ॥ ॐ तत्मविति श्रीमक्रगवद्रीतासूप्जिपस् बहाविद्यायां पोगवान्ते श्रीकृष्णाकुँनसंवादे

आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

# अथ सप्तमोऽध्यायः

# श्रीमगवानुवाच

मुक्यो गन्धः पृथिस्यां च तेजञ्जास्मि विभावसी । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्तिषु ॥ ९ ॥ मन्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा शास्यिति तच्छ्णु ॥ १॥ ज्ञानं तेऽहं स्वविज्ञानमिर् वस्याष्यशेषतः। यज्ज्ञाचा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २॥ मनुष्याणां सहसेषु कश्चियतति सिद्ध्ये। यततामिष सिद्धानां कश्चिन्मां बेन्ति तत्वतः॥ ३॥ रसोऽहमव्सु कीन्तेय प्रसास्सि शशिस्य्याः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं सुषु ॥ ८॥ भूमिरापोऽनलो बायुः खं मनो बुद्धिरव च। अहंकार इतीयं में भिना प्रकृतिरष्ट्या ॥ ४॥ अप्रियमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में परास्। जीवभूतां महावाहो ययेदं धायेते जगत् ॥ १॥ यतद्योत्तीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ ६॥ मनः परतरं नान्यत्किञ्चिर्मस्त धनंजय। मिष्य सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ॥ ७॥

उदाराः सर्वं पवैते हानी त्वात्मैव में मतम् । आस्थितः स हि युकात्मा मामेवानुनमां गतिम् ॥ १८॥ यो यो यां यां ततुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचळां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥ २१॥ में चैव सान्विका भावा राजसास्तामसाध्य में। मत्त प्वेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ॥ १२॥ नाई प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमब्ययम् ॥ २५ ॥ वैदाई समतीतानि वर्तमानानि वार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ इच्छाद्वेषसमुत्येन द्वन्द्वमोहेन भारत । सर्वभूतानि संमोद्दं सर्गे यान्ति परन्तप् ॥ २७ ॥ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आतों जिन्नासुरर्थार्थी ह्यानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ तेषां ह्यानी नित्ययुक्त एकभक्तिविधिष्यते। प्रियो हि ह्यानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ १७॥ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिबुद्धिमतामिस्म तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १०॥ स तया श्रद्धया युकस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैच विहितान्हि तान् ॥ २२॥ अन्तवत्तु फर्ड तेषां तद्भवत्यत्पमेथसाम्। देवान्देवयज्ञो यान्ति मद्भका यान्ति मामिष ॥ २३॥ कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ त्रिभिगुणमयैभविरिमः सर्विमिदं जगत्। मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्॥ १३॥ न मां दुष्कतिनो मूहाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ १५॥ बहुनां जन्मनामन्ते शानवान्मां प्रपथते। बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्छभः॥ १९॥ दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १८॥ अव्यक्तं व्यक्तिमापकं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमज्ञानन्तो ममाध्ययमनुत्तमम्॥ २४॥ बळे बलवतां चाहं कामरागविबाजितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम् ॥ ११ ॥

साधिभृताधिदेव मां साधियक्षं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ३०॥ ४६१॥ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यातमं कर्म चाष्मिलम् ॥ २९॥ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते इन्हमोह्यनिर्मुका भजन्ते मां दडवताः॥ २८॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषम्स ब्रह्मविद्यायां योगतास्हे श्रिष्ठणाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

### अथाष्टमो द्रयायः

#### अर्जन उनाच

अधियक्तः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मयुद्दन् । प्रयाणकाले च कथं बेयोऽसि नियतात्मिभिः॥ २ कि तह्रहा किमध्यातम कि कर्म पुरुषोत्तम। अधिमूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥ १॥

#### श्रीमगवानुवाच

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम्। यः प्रयाति स मङ्गावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५॥ यं यं वापि समरन्मावं त्यज्ञत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सद्। तद्भावमावितः॥ ६॥ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिन्यं याति पार्थातुनिन्तयन्॥ ८॥ अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतमावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंश्रितः॥ ३॥ तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युष्य च । मध्यपितमनोबुद्धिममिवैष्यस्य संशयम ॥ ७॥ अधिभूतं सरो भावः पुरुषआधिदैवतम्। अधियक्षोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर ॥ ४॥

भुवामेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिन्यम्॥ १०॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यक्पमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥ प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्ता युक्तो योगवलेन चैव। कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेधः। यद्सरं वेदविदो वद्नित विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः।

प्रस्तस्मान् माबोऽन्योऽव्यकोऽव्यकात्सनातनः।यः स सबँषु भूतेषु नश्यत्त न बिनश्यति॥२०॥ पुरुवः स परः पार्थं भनस्या ळम्बस्त्वनन्वया । यस्यान्तःस्थानि भृतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥ सर्वद्वाराणि संयस्य मनो हिंदि निरुध्य च। मूल्न्यांथायातमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ १२॥ अनन्यचेताः सततं यो मां समरति नित्यशः। तस्याहं सुरुभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥ मामुपैत्य पुनजेन्म दुःखाळयमशाश्वतम्। नाप्नुबन्ति महातमानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजनदेहं स याति परमां गतिम् ॥ १३॥ यत्र काले त्वनाञ्जीतमाञ्जीत चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं काले वक्ष्यामि भरतर्षम् ॥ २३॥ अध्यक्तोऽस्त्रर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं पाप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवग्रः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ अञ्चलाद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवात्यक्तसंबन् ॥ १८॥ सहस्रयुगपयंन्तमह्ये इह्मणो बिदुः। रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रिक्रे जनाः॥ १०॥ आब्रह्ममुनमाछोकाः पुनरावतिनोऽर्ञुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ यिह्न्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवस्ये ॥ ११॥

धूमो राजिस्तथा कृष्णः पग्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवरीते ॥ २५॥ अफ्रिल्योतिर हः ग्रुक्तः पण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्माचिदो जनाः ॥ २४॥ शुक्कुकुष्णे गती होते जगतः शाध्यते मते। एकया यात्यनाबृत्तिमन्ययावर्तेते पुनः॥ २६॥ तैते स्तृतो पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्ते भवाक्षेन॥ २७॥ अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥ ४८९ ॥ ॐ तस्त दात श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्स बहाविद्यायां शोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे अक्षरंत्रहायोगो नामाष्टमोऽध्यापः ॥ ८॥ वेदेषु यहोचु तपास चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्।

# अथ नवमोऽध्यायः

#### श्रीमगवाद्धवाच

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्। कत्मक्षये पुनस्तानि कत्पादी विस्जाम्यहम्॥ ॥॥ यथाकारास्थितो नित्यं बायुः सर्वत्रगो महान्। तथा सर्वाणि भृतानि मत्त्थानीत्युपथारय ॥ ६॥ न च मतस्यानि भूतानि पश्य में योगमैश्यरम् । भूतभूज च भूतस्यो ममात्मा भूतभाषनः ॥ ५॥ इदं तु ते गुहातमं प्रवस्यास्यानस्यवे। हानं विहानसिहितं यङ्हात्वा मोस्यसेऽशुभात् ॥ १॥ मया तत्तिमिदं सर्व जगद्व्यक्तमूतिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वबस्थितः॥ ४॥ अश्रह्यानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥ ३॥ राजविद्या राजगुर्व पवित्रमिद्मुत्तमम्। प्रत्यक्षावरामं धार्यं सुतुखं कतुमन्यम्॥ २॥

गितमेतों प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रखयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥ १८॥ मोघाशा मोघकर्माणो मोघश्वाना विचेतसः। राश्रसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः॥ १२॥ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। अजन्त्यनन्यमनसो ब्रात्वा भूतादिमन्ययम्॥ १३॥ सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च इढ्यताः। नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुका उपासते ॥ १४॥ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥ ११॥ पिताह्रमस्य जगतो माता घाता पितामहः। वैद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यञ्जरेव च ॥ १७॥ क्षानयक्षेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुख्यम्॥ १५॥ प्रकृति स्वामबंद्रभ्य विस्जामि युनः युनः। मृतयामिमं कृत्क्षमवर्शं प्रकृतेर्वशात्॥८॥ न च मां तानि कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय। उद्गसीनवदासीनमसर्के तेषु कर्मसु॥९॥ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवरंते॥१०॥ तपास्यहमहं वर्षं निग्रह्णास्युत्रजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सद्सद्धाहमञ्जन ॥ १९॥ अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं बुतम्॥ १६॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पशुपासते। तेषां नित्याभियुकानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥ येऽप्यन्यद्वता भक्ता यजनते श्रद्ध्यान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिष्वंकम् ॥ २३॥ अहं हि सर्वयन्नानां मोक्ता च प्रमुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तरवेनातरुच्यवन्ति ते॥ २४॥ त्रैविद्या माँ सोमपाः पूतपापा यहौरिष्ट्या स्वर्गति प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमञ्जन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान् ॥ २०॥ ते तं भुक्ता स्वर्गेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति। प्वं त्रयोधमेमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१॥

यान्ति देववता देवान्पितृत्यान्ति पितृवताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याज्ञिनोऽपि माम् ॥२५॥ पत्रं पुष्णं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तद्दं भक्त्युपृहृतमञ्जामि प्रयतात्मनः॥ २६॥ यत्करोषि यद्श्राप्ति यज्जुहोषि ददासि यत्। यचपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ण मद्पेणम्॥ २७॥ गुभाग्युभफळैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्थनैः। संन्यासयोगयुकात्मा विमुक्तो मामुपैष्यस्ति ॥ २८॥ मन्मना भव मझको मदाली मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४॥ ५२३॥ तमोऽहं सर्वभूतेषु न मे हेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजनित तु मां भक्त्या मिषि ते तेषु चाप्यहम्॥१९॥ मां हि पार्थ व्यपाक्षित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो बैह्यास्तथा शहास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥३२॥ क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिज्ञानीहि न में भक्तः प्रणक्यति ॥ ३१॥ कि पुनश्रिषाः पुण्या भक्ता राजवयस्तथा। अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३॥ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साबुरेव स मन्तव्यः सम्यन्थ्यवसितो हि सः॥ ३०॥ ॐ तत्त्ति विभाजनवदीतास्पनिषस् बहाविद्यायां योगकाखे अङ्ग्यार्जनसंवादे राजविद्याराजगुर्खयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

# अथ द्शमोऽध्यायः

#### श्रीमगवानुवाच

भूय एव महाबाहो श्रमु मे परमं बचः। यतेऽहं प्रीयमाणाय बक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥ यो मामजमनादिं च बेन्ति लोकमहेश्वरम्। असंमूढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ३॥ न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षाणां च सर्वशः॥ २॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्यभिवधाः॥ ५॥ पतां विसूति योगं च मम यो विक्ति तत्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संदायः॥०॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येगं लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ मिंचना महतमाणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ बुन्धिक्षनिमसंमोहः समा सत्यं द्मः शमः। सुखं दुःखं मनोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ तेषां सतत्युक्तानां भजतां मीतिषूर्वकम्। ददामि बुव्हियोगं तं थेन मासुपयान्ति ते॥ १०॥ अहं सर्वेस्य पभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावसमान्वताः॥८॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहम्बालजं तमः। नारायास्यात्मभावस्यो बानदीपेन मास्वता ॥ ११ ॥

#### अज़न उनाच

क्यं विद्यामहं योगिस्त्वां सद् परिचिन्तयत्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १०॥ वक्तुमर्हस्यरोपेण दिव्या द्यात्मिविभूतयः। याभिविभूतिभिछोकानिमांस्तं व्यान्य तिष्डस्ति॥ १६॥ विस्तरेणात्मनो योगं विमूति च जनादेन । भूषः कथष तृतिहि भ्रज्यतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८॥ आहुस्वामुग्यः सवे देवपिनरिद्स्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ सर्वेमेतहतं मन्ये यन्मां बर्झि केशव। न हि ते भगवन्यिं विदुर्वा न दानवाः॥ १४॥ परं ब्रह्म परं थाम पत्रित्रं परमं भवात्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसुस् ॥ १२॥ स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्यं त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश रेवरेव जगत्यते ॥ १५ ॥

#### श्रीमगत्रानुताच

अक्षराणामकारोऽांस्म द्रन्द्रः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताई विश्वतोमुखः ॥ ३३॥ वुरोधसां च मुख्यं मां बिद्धि पार्थं बृहस्यतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥ मृत्युः सर्वेहस्आहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीतिः श्रीविभ्न नारीणां स्मृतिमेषा घृतिः क्षमा ॥ ३४॥ वेदानां सामवेद्रेऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ छ्दाणां शंकरश्चास्मि वितेशो यक्षरस्रसाम् । बत्नां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामद्यम् ॥ २३॥ हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मिष्म् तयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्ते विस्तरस्य मे ॥ १९॥ अश्वत्यः सर्वेबुश्चाणां देवर्याणां च नारदः। गन्धवाणां चित्रस्यः सिद्धानां कपिछो सुनिः॥ २६॥ प्रहाद्श्वास्मि दैत्यानां कालः कलपतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पश्चिणाम्॥ ३०॥ बृहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्द्सामहम्। मासानां मार्गशीर्गोऽहसृत्नां कुसुमाकरः॥ ३५॥ आयुघानामहं बज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनव्यास्मि कन्द्रपः सर्पाणामस्मि वास्रिकः॥ २८॥ अनन्तश्चारिम नागानां बरुणो यादसामहम् । पितृणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥ पवनः पवतामास्म रामः शस्त्रभृतामद्य । झपाणां मकरखास्मि खोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१॥ उच्चे अवसमभ्यानां विद्धि मामभुतोद्भवम् । ऐराबतं गर्जेन्द्राणां नराणां च नराधिषम् ॥ २७॥ महबीणां सुगुरहं गिरामस्येकमस्यरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥ आहित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रिविरंटुमान्। मरीचिर्महतामस्मि नक्षत्राणामहं राशी॥ २१॥ सग्गिमादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमञ्जेन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम्॥ ३२॥ अहमातमा गुडाकेरा सर्वभूतारायांस्थतः। अहमादिष्य मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥

अथवा बहुमैतेन कि ब्रातेन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं कुत्क्षमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥॥ ५६५॥ घूतं इस्यतामिस्म तेजस्तेजिषवनामहम्। जयोऽस्मि स्यवसायोऽस्मि सन्तं सन्वनतामहम्॥ ३६॥ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मीनं चैवास्मि गुह्यानां श्वानं श्वानवतामहम्॥ ३८॥ बुष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ ३७॥ मान्तोऽस्ति मम दिख्यानां विभूतीनां परंतप। एष तृहेशतः प्रोको विभूतेविस्तरो मया॥ ४०॥ यक्षापि सर्वभूतानां वीजं तर्दद्वमञ्जन। न तद्सित विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९॥ यद्यद्विभूतिमत्त्तः श्रीमद्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजॉऽरासंभवम् ॥ ४१॥

ॐ तत्सदिति श्रीमझगबद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जैनसंवादे विभूतियोगी नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥

### अधैकादशोऽध्याय:

अर्जन उवाच

मवाष्ययौ हि म्तानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वतः कमळपत्राक्ष माहात्यमपि चाव्ययम् ॥ २॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो। योगेश्वर ततो मे त्वं द्रश्यात्मानमन्ययम् ॥ ४॥ मद्तुप्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्षितम्। यत्वयोकं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ एवमेतद्यथात्य त्वमातमानं परमेश्वर। इष्ट्रिमिच्डामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥

#### श्रीमगवानुवाच

पस्य मे पार्थ क्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि हित्यानि नानावणि छतीनि च ॥ ५॥ इहैंकस्थं जगत्क्रत्सं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यञ्चान्यदुरुद्धमिच्छिसि ॥ ७॥ न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षण। हिव्यं द्दामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥ प्रयादित्यान्वसुन्छद्रानश्चिनी मरुतस्तथा। बहून्यहष्टपूर्वाणि पर्याश्चर्याणि भारत॥ ६॥

#### संजय उवाच

देवि सूर्यमहस्रस्य भवेद्युगपद्वत्थिता। यदि भाः सद्यी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः॥ १२॥ दिव्यमास्याम्बरघरं दिस्यगन्यानुलेपनम्। सर्वाध्ययेमयं देवमनन्तं विश्वतेमुखम्॥ ११॥ पवसुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दृर्शयामास्त पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९॥ अनेक्तवक्त्रनयनमनेकाद्भुतद्रीनम् । अनेकद्वियामरणं दिव्यानेकोद्यतायुषम् ॥ १०॥ ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरीमा घनंजयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । अपस्यहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥

#### अज़ेन उवाच

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पर्यामि विश्वेश्वर विश्वक्षप॥ १६॥ ब्रह्माणमीरो कमलासनस्थमुषीश्च सर्वातुरगांश्च हिट्यान् ॥ १५॥ पस्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्त्रथा भूतविशेष्सङ्घान्। अनेकबाहृद्रवक्त्रनेत्रं पस्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूषम्।

वस्तीत्युक्त्वा महाविसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कछाभिः॥ २१॥ दृष्या हि त्वां प्रव्यथितान्त्यात्मा यूति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४॥ पर्यापि त्वां दी पहुतारावक्षं स्वतेजसा विश्वमिरं तपन्तम्॥ १९॥ हेशो न जाने न छमे च शमे प्रसीद देवेश जगशिवास ॥ २५॥ पश्यामि त्वां दुर्लिरीक्षं समन्ताद्दीसानळाकेचुतिमग्रमेयम्॥ १७॥ गन्यवेयक्षासुरस्तिद्धमङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२॥ बहुद्रं बहुद्ब्रुक्राछं दब्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्॥ २३॥ अमी हि त्वां सुरसङ्गा विशनित केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गुणानि। त्वमन्ययः शाश्वतधर्मगोता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ रष्ट्रवाद्मुतं स्पमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मत् ॥ २०॥ त्द्राहित्या वसवो ये च साध्या बिश्वेऽधिवनी महतश्रोषमपाश्च। किरीटिनं गदिनं चित्रणं च तेजोराधि सर्वतो दीशियन्तम्। रंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दष्ट्वैव काळानळस्तिमानि। गानाग्थिन्योरिदमन्तरं हि न्यात्रं त्वयैकेन दिशस्य सर्वाः। वमस्ररं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं नियानम्। नमःस्पृशं दीममनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रम्। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शशिस्यंनेत्रम्। क्षं महत्ते बहुवक्त्रतेत्रं महाबाह्ये बहुबाहुरुषाद्म्।

मथा मदीसं ज्वळनं पतक्का विद्यान्ति नाशाय समृख्वेगाः। स्यैव नाशाय विशन्ति ळोकास्तवापि वम्त्राणि समृख्वेगाः॥ २९॥ विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमार्थं न हि प्रजानामि तव प्रयुत्तिम्॥ ३१॥ तवासी नरलोकवारा विशान्ति वक्त्राण्यमिविज्वलन्ति ॥ २८॥ मीचो द्रोणः स्तवुत्रस्तथासी सहासादीयरिष योघमुच्यैः॥ २६॥ तेजोमिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तबोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ क्रीचिद्वित्रमा द्यानान्तरेषु संदय्यन्ते ज्ञितिरुत्तमाङ्गेः ॥ २७॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्षाकराळानि भयानकानि क्रिविद्यासे प्रसमातः समन्ताह्वोकान्समप्रान्वद्नै ज्वेलिद्धः। आख्याहि में को मबातुश्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर गसीद। अमी च त्वां युत्ताष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावित्पालसङ्घैः। यथा नदीनां बह्वाऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति।

श्रीमगवातुवाच

मया हस्तांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा गुष्यस्व जेतासि एणे सपत्नान् ॥ ३४॥ ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योघाः॥ ३२॥ त्रमात्वमुत्तिष्ट यशो लभस्य जिल्वा शत्रूत् भुङ्क्ष्य राज्यं समुद्धम्। म्यैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमार्वं भव सब्यसाचित् ॥ रे२॥ ट्रोणं च भीष्मं च जयद्धं च कर्णं तथान्यातिष योधवीरात् । कालोऽस्मि लोकश्रयकृत्मबृद्धो लोकान्समाद्देमिह पश्चतः।

#### संजय उवाच

प्तच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्चिषिमानः किरीटी। नमस्कत्वा भूय प्वाह कुर्णं सगद्धं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

#### अजून उवाच

स्मांसि मीतानि दिशो द्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः॥ ३६॥ नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः युनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत पव सर्व। अनन्तर्वीयोमितिविक्तमस्तं सर्वं समाग्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ ४०॥ एकोऽथवाष्यच्युत तत्समक्षं तत्कामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ मेतासि वेधं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनत्तरूप ॥ ३८॥ अनन्त देवेश जगबिवास त्वमक्षरं सद्सत्तर्परं यत्॥ ३७॥ अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि॥ ४१॥ कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र चमाहिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। सखेति मत्वा प्रसमं यहुकं हे कृष्ण हे याद्व हे सखेति बायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्र । स्थाने ह्यीकेश तव प्रकीत्यां जगत्यहष्यत्यतुरज्यते च। म्बावहासार्थमसन्छतोऽसि विहारशय्यासनमोजनेषु।

न त्वत्तमोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः॥ ४३॥ पितेव पुत्रस्य सखेव सच्युः प्रियः प्रियायाहीस देव सोहुम् ॥ ४४॥ अहम्रपूर्व हषितोऽस्मि दम्बा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुर्छारीयात्। तस्मात्मणस्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीब्यम । तदेव में दर्शय देव हपं प्रसीद देवेश जगशिवास ॥ ४५॥ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिरुछामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वभूते ॥ ४६॥

#### श्रीमगवान्वाच

मया प्रसन्नेन तबाजुनेदं रूपं परं द्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनत्तमादं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४०॥ न वेदयक्षाध्ययनैनं दानैनं च क्रियाभिनं तपोभिरुश्रेः। प्वंरूपः शक्य अहं नृत्येके द्रष्ट् त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ मा ते व्यथा मा च विभूडमावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदङ्ममेदम्।

#### संजय उवाच

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा घुनः सौम्यचपुमेहात्मा ॥ ५०॥ इत्यज्ञैनं वासुदेवस्तथोक्तवा स्वकं क्षं दर्शयामास भूयः।

#### अज़न उवाच

दृष्ट्येदं मातुषं हपं तव सीस्यं जनादंन। इदानीमस्मि संबुत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥

मत्क्रमेकुनमत्परमो मङ्काः सङ्ब(ज्ञेतः । निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ ६२० ॥ सुदुर्श्शिमिरं कपं दृष्टवानसि यन्सम। देवा अप्यस्य कपस्य नित्यं दर्शनकाइशियाः॥५२॥ नाई वेहेने तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो हुड्डे दृष्डवानिस मां यथा॥ ५३॥ भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवंबियोऽकुन। बातुं द्रह्मं च तत्वेन प्रवेहुं च परंतप॥ ५८॥ ॐ तस्सडिति श्रीमङ्गवद्दीतासूपनिषस् बहाविद्यायां योगशाखे श्रोक्टणाजुनसंवादे श्रीमग्रनानुवाच

विश्वक्पदुर्शनयोगो वामैकाव्शोऽध्यायः॥ ११॥

# अथ द्वादशारुखायः

#### अजन अवाच

प्वं सतत्युक्ता ये भक्तास्त्वां प्रयेपासते। ये चाप्यश्ररमन्यकं तेषां के योगवित्तमाः॥ १॥

#### श्रीमग्राचान्त्राच

मस्यावेह्य मनो ये मां नित्यदुक्ता उपासते। श्रद्ध्या परयोपेतास्ते में युक्तमा मताः॥ २॥ संनियायेन्द्रियप्रामं सर्वत्र समबुङ्धयः। ते प्रान्तुबन्ति मामेव सर्वभूतद्विते रताः॥ ४॥ ये त्वस्रामनिर्देश्यम्यकं पर्युपासते। सर्वेत्रममजिन्त्यं च कुटस्थमचळं ध्रुवम् ॥ ३॥

भक्षितयोगो नाम द्वाद्वाऽष्यायः॥ १२॥

थ्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफळत्यागस्यागाञ्ज्ञान्तिरनन्तरम्॥ १२॥ यो न ह्रध्यति न द्वेष्टि न योचति न काङ्शति । ग्रुमाग्रुभपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १०॥ समः रात्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । रातिरिष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवाजितः ॥ १८ ॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमतिभैकिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ ये तु घम्पौष्टतमिदं यथोकं पर्युपासते । श्रद्द्याना मत्परमा मकास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ ६४० ॥ अय चितं समायातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ यस्माओड्रिजने छोको छोकाओड्रिजने च यः। ह्यांमर्थमयोह्रोंमुंको यः स च मे प्रियः॥ १५॥ अभ्यासेऽयसमयोऽसि मत्कमंपरमो भव । मद्धमिषि कम्भिषि कुर्वन्सिखिमबाष्ट्यसि ॥ १०॥ मे त सर्वाणि कर्माणि मित्र संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ अनपेक्षः शुचिर्धः उदासीनो गतब्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १६॥ मन्येव मन आयत्स्व मिय बुद्धि निवेशय। निवसिष्यांस मध्येव अत ऊर्भं न संशयः॥८॥ मृत्रुष्टः सततं योगी यतात्मा हदनिश्चयः। मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भकः स मे प्रियः॥ १४॥ अथैतद्व्यशकोऽसि कतु मद्योगमाथ्रितः। सर्वक्रमंफळत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११॥ गेषामहं समुद्धतौ मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्॥ 🤊 ॥ क्केशोऽधिकतरस्तेषामव्यकासकचेतसाम्। अन्यका द्वि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥ ५॥ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥ १३॥ ॐ तस्त्रदिति श्रीमक्रावद्रीतासूपनिष्ट्सु बहाविद्यायां योगवास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जैनसंवादे

# अथ त्रयोद्शोऽध्यायः

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितम्। भूतभर्ते च तज्होयं ग्रसिप्रण्णुभविष्णु च॥ १६॥ तत्स्रेतं यच यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्। स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्यणु ॥ र ऋषिभिवेहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्। ब्रह्मसत्रपदेश्वैव हेतुमद्भिविभिश्चतैः॥ ४॥ अमानित्वमद्मित्वमहिंसा झान्तिराजेवम् । आचायोषासनं शौचं स्थैयमात्मिविनिग्रहः ॥ ७। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदृश्नेनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोकमञ्जानं यद्तोऽन्यथा ॥ ११॥ सबैतःपाणिपाइं तत्सर्वतोऽक्षित्रिरोमुखम्। सर्वतःथ्रुतिमछोके सर्वमाबृत्यं तिष्ठति ॥ १३॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। प्रतःक्षेत्रं समासेन सिवकारमुद्दाहतम्॥ ६॥ सबैन्द्रियगुणाभासं सबैन्द्रियविवर्जितम्। असकं सर्वेभृषेव निर्गुणं गुणमोक् च॥ १८॥ बाहरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सुक्ष्मत्वात्तद्विश्चेयं हुरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५॥ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरथ्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥ इट् शरीर् कीन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥ १॥ क्षेयं यत्तस्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्जते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ झन्द्रयार्थेषु वैराग्यमनर्दकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तवमिष्टानिष्टोपपन्तिषु ॥ ९ ॥ मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेषित्वमरतिजेनसंसिद् ॥ १० ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोद्यांनं यत्तरज्ञानं मतं मम ॥ २॥ श्रीमगवानुवाच

ॐ तस्तदिति श्रीमऋगवद्गीतासूपनिषत्तु बहाविद्यायां योगसाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमाग्योगो नाम त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥

यावत्संजायते किंचित्सन्तं स्थावरजङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगानाद्विज्ञं भॅरतर्षम्॥ २६॥ समं सबैषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनस्थत्स्वविनस्थन्तं यः पस्यति स पस्यति ॥ २०॥ समं पस्यन्दि सबैत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्थातमात्मानं ततो याति परां गतिम्॥ २८॥ प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सबैशः। यः पस्यति तथातमानमकतारं स पस्यति ॥ २९॥ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिज्ञान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजनमस् ॥ २१ ॥ यदा भूतपृथन्मादमेकस्थमतुपस्यति । तत यत्र च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ अनादित्वाकिगुणत्वात्परमात्मायमब्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिष्यते ॥ ३१ ॥ ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। शानं श्रेयं शानगम्यं हदि सर्वस्य घिष्टितम्॥ १७॥ ध्यानेनात्मित पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ २४॥ यथा सर्वगतं सीक्ष्यादाकार्शं नोपल्यिते। सर्वजावस्थितो देहे तथात्मा नोपल्थियते॥ ३२॥ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्कं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्कं प्रकाशयति भारत॥ ३३॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचञ्चिषा। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्थान्ति ते परम्॥ ३४॥ ६७४॥ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ उपद्रमातुमन्ता च भर्ता भोका महेश्वरः। परमात्मिति चाष्युको हेहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २२॥ य एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ प्रकृति पुरुषं चैव विस्थयनादी उमाविप । विकारांस्य गुणांस्त्रैव विस्ति प्रकृतिसंभवात् ॥ १९ ॥ कार्यकारणकर्तेले हेतुः प्रकृतिरूच्यते । पुरुषः सुखरुःखानां भोक्त्ते हेतुरुच्यते ॥ २०॥ इति क्षेत्रं तथा शानं श्रेयं चोकं समासतः। मद्भक एतद्विशाय मद्भावायोपपदाते॥ १८॥

15404

# अध चतुर्दशोऽध्यायः

#### श्रीमगबानुबाच

परं भूषः प्रवक्ष्यामि शानानां शानसुत्तमम् । यज्हात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ इदं शानमुपाधित्य मम साधम्येमागताः । सगेऽपि नोपजायन्ते प्रत्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ तत्र सन्वं निर्मेळत्वात्यकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बच्नाति क्रानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबच्नाति कौन्तेय कर्मेसङ्गेन देहिनम् ॥ ୬ ॥ सन्दं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमन्ययम् ॥ ५॥ तमस्त्रज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तिश्रवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ जिस्तमश्चामिमूय सर्च भवति भारत । रजः सन्वं तमश्चेव तमः सन्वं रजस्तथा ॥ १०॥ समेद्वारेषु देहेऽस्मिन्यकारा उपजायते । श्वानं यदा तदा विद्याद्विचृद्धं सन्वमित्युत ॥ ११ ॥ लोमः प्रबृत्तिरारममः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विषुद्धे भरतर्षम ॥ १२॥ अप्रकारगेऽप्रवृतिस्र प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ सबैयोनिषु कीन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योतिरहं बीजपदः पिता ॥ ४॥ मम योनिमें हद्ब्रह्म तस्मिन्गमें द्यास्यहम् । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ सन्बं सुखे संजयति रजः कर्मीण भारत । श्रानमाञ्चल तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ पदा सस्त्रे प्रमुद्धे तु प्रलयं याति देहभूत्। तदोत्तमिषदां लोकानमळान्त्रतिपद्यते॥ १४॥ रजस्ति प्रलयं गत्वा कर्मसिङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमस्पि मृहयोनिषु जायते॥ १५॥

क्रम् गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति यजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ कर्मणः मुक्रतस्याद्वः सान्तिकं निर्मेठं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलंम्॥ १६॥ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यद्ग द्रष्टानुपस्यति। गुणेभ्यश्च परं बेन्ति मङ्गानं सोऽधिगच्छति॥ १९॥ सन्बात्संजायते हानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽहानमेव च॥ १७॥ मुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवात्। जनममृत्युजराहुःखेविमुकोऽमृतमद्गुते॥ २०॥

#### अर्जुन उवाच

क्रिङ्केक्षीन्युणानेतानतीतो भवति प्रमो। किमाचारः क्थं चैतांस्वीन्युणानतिवतेते ॥ २१॥

#### श्रीभगवानुवाच

ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहममृतस्थान्ययस्य च। शाध्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ २७॥ ७०१॥ समदुःखसुखः स्वस्यः समछोष्टाश्मकाञ्चनः। तुत्यप्रियाप्रियो धीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४॥ प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव। न हेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति॥ २२॥ मानापमानयोस्तुत्यस्तुत्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ २५॥ मां च योऽस्यमिचारेण मक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यैतान्बह्यभूयाय कत्पते॥ २६॥ उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेक्नते॥ २३॥ ॐ तत्त्रादिति श्रीमक्रगवद्गीतासूपनिषस्सु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जेनसंवादे गुणत्रयविसागयोगो नाम चतुर्देशोऽच्यायः ॥ १४ ॥

# अथ पञ्चद्शोऽध्यायः

### श्रीमगवानुवाच

कर्चमूलमधःशाखमध्यत्यं पाद्वरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पणांति यस्तं वेद् स वेद्वित्॥ १॥ इन्द्रेविमुक्ताः सुखदुःखसंबैगेच्छन्त्यमूदाः पद्मन्ययं तत् ॥ ५॥ अध्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यहोके ॥ २॥ निर्मानमोद्या जितसङ्गरोषा अध्यात्मनित्या विनिष्ठुत्तकामाः। तमेन नार्चं पुरुषं प्रपद्यं यतः प्रकृतिः प्रस्ता पुराणी ॥ ४॥ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाहिनं च संप्रतिष्ठा अध्वत्यमेनं सुविक्टमूलमसङ्गालेण दहेन छिन्छा ॥ ३॥ अधक्रीचे पस्तास्तस्य शाखा गुणप्रमुद्धा विषयप्रवालाः। ततः पर् तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता म निवर्तन्ति भूयः।

उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचञ्चपः ॥ १०॥ थतन्तो योगिनञ्जैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ शरीरं यद्वाप्नोति यचाखुत्कामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्थानिवाशयात् ॥८॥ ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ ७॥ न तद्वासयते स्यों न शशाङ्को न पावकः। यद्दावा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥ श्रोतं चक्षः स्पर्शनं च रसनं व्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषघीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ यदाहित्यातं तेजो जगद्वासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमिस यचात्री ततेजो बिद्धि मामकम् ॥ १२ ॥ यस्मात्क्षरमतीतोऽहमस्रराद्षि चोत्तमः । अतोऽस्मि छोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ अहं बेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः प्वास्यनं चतुर्विधम् ॥ १४॥ द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्राक्षर पत्र च। क्षरः सर्वाणि भूतानि क्रुटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाघिश्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ वेहेश्च सर्वेरहमेव नेद्यो वेदान्तकहेद्विदेव चाहम्॥ १५॥ सर्वस्य चाहं हृदि संनिविधो मतः स्मृतिश्निमपोहनं च।

इति गुहातमं शास्त्रमिदमुकं मयानघ। यतद्बुद्घ्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यक्ष भारत ॥ २०॥ ७२१॥ यो मामेवमसंमूहो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्धजाति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९॥ ॐ तत्सदिति अमिन्दगवद्गीतासूपनिषस्तु बहाविद्यायां योगवाखे अफ्टिणाञ्जनसंवादे पुरुषीत्तमयोगी नाम पञ्चद्शोऽध्यायः॥ १५॥

# अथ षोडगोऽघ्यायः

#### श्रीमगवातुवाच

सहिंसा सत्यमकोधस्यागः शान्तिरपैशुनम्। द्या मूतेष्वछोछुत्वं मादेवं हीरचापळम्॥ २॥ भम्यं सत्त्वसंशुद्धिश्रनियोगव्यवस्थितः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम् ॥ १॥

आख्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदद्यो मया।यक्षे दास्यामि मोद्ध्य इत्यक्षानिमोहिताः॥१५॥ आसुरी योनिमापना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राधिव कीन्तेय ततो यान्त्यध्मां गतिम् ॥ २०॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । मोहाद्गृहीत्वासद्याहान्प्रवतेन्तेऽद्योचिवताः॥ १०॥ पशुनि च मिश्रुति च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥०॥ ही भूतसगौँ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । दैवो विस्तरशः प्रोक आसुरं पार्थ मे न्युणु ॥ ६॥ आत्मसंमाविताः स्तब्धा धनमानमदान्बिताः। यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्मेनाविधिषुर्वकम् ॥ १७॥ इदमय मया लज्यमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम् ॥ १३ ॥ असौ मया इतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहंमहं भोगी सिन्होऽहं बलवान्पुली ॥ १४॥ देवी संपद्विमोश्राय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः संपदं देवीममिजातोऽस्मि पाण्डच ॥ ५॥ दम्मो द्पोऽभिमानश्च कोघः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीम् ॥ ४॥ अनेकचित्तविम्नान्ता मोहजाङसमाबुताः। मसकाः काममोगेषु पतन्ति नरकेऽबुची ॥ १६॥ तेजः क्षमा धृतिः गौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ पता होडमिष्ट्रभ्य नद्यात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रसवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ९॥ चिन्तामपरिमेयां च मळयान्तासुपाधिताः। कामीपभोगपरमा प्ताबद्दिति निश्चिताः॥ ११॥ आशापाशशतैबंद्धाः कामकोथपरायणाः । ईहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२॥ अहंकारं बळं द्पे कामं कोधं च संधिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यस्यकाः॥ १८॥ तानहं द्विषतः क्रूरान्तंसारेषु नराथमान्। क्षिपाम्यज्ञसमञ्ज्ञमानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९॥ असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥८॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ययवस्थिती। बात्वा शास्त्रविधानोकं कर्मे कर्तिमहाहेसि ॥२४॥७४५॥ यः शास्त्रविधिमुत्त्युज्य वरते कामकारतः। न स सिद्धिमवाग्नोति न मुखं न परां गतिम् ॥ २३॥ त्रिविधं मरकस्येदं द्वारं नाद्यनमात्मनः। कामः क्षेघस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१॥ प्तैविमुक्तः कीन्तेय तमोद्वारिष्टिमिनरः। आचारयात्ममः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२॥ ॐ तत्सदिति श्रीमज्ञावद्गीतासूपनिष्तु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवासुरसंपद्विमागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

# अथ सप्तद्शोऽध्यायः

#### अर्जन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्स्ट्य यजन्ते श्रद्धयाग्विताः। तेषां निष्ठा तु का हण्ण सत्वमाद्यो रजस्तमः॥ १॥

#### श्रीमगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सास्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्यणु॥ १ यजन्ते सास्विका देवान्यस्ररक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ सन्वानुकपा सर्वस्य अद्धा भवति भारत। अद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स पव सः॥ ३॥ कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतप्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयान् ॥ ६॥ अशास्त्रविहितं घोरं तत्यन्ते ये तपो जनाः। दम्माहंकारसंयुकाः कामरागवलान्विताः॥ ५॥ भ हिएस्विप सर्वस्य त्रिविघो भवति प्रियः। यक्षस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं त्र्यमु ॥ ७॥ 4

आयुःसस्ववद्यारोग्यसुखगीतिविवर्जनाः। रस्याः क्षिग्धाः स्थिरा हया आहाराः सास्विकप्रियाः ॥ ८॥ ॐ तत्सिद्दित निर्देशो बग्नणिबिषियः स्वृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यत्राश्च विविताः पुरा ॥ २३॥ तद्तियमिसंघाय फळ यहतपःक्षियाः। हानिक्षयाश्च विविधाः क्षियन्ते मोक्षकाङ्गिसिः॥ २५॥ अफलाकाङ्क्रिमियंह्रो घिष्टिद्द्यो य इत्यते। यहत्यमेवेति मनः समाधाय स सान्तिकः ॥ ११॥ द्रातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तहानं सान्विकं स्मृतम् ॥ २०॥ अनुद्रेगकरं बाक्यं सत्यं प्रियद्वितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव बाङ्मपं तप उच्यते ॥ १५॥ अद्भया परया तप्नं तपस्तत्त्रिविघं नरैः। अफङाकाङ्क्षिमिथुँकैः सान्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ तस्मादोमित्युदाहत्य यश्रदानतपः क्रियाः। प्रवतेन्ते विघानोकाः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४॥ यन् प्रत्युपकारार्थं फलमुहिरंय वा पुनः। दीयते च परिक्रिष्टं तदानं राजसं स्प्ततम्॥ २१॥ अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतमव्द्यातं तत्तामसमुदाहतम्॥ २२॥ कट्वम्ळळवणात्युष्णतीक्ष्णक्सिविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥ ९॥ अभिसंघाय तु फळं दम्मार्थमिष चैव यत्। इत्यते भरतप्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ १२॥ यातयामं गतरसं पूति पर्येषितं च यत् । उच्छिम्मिषे चामेध्यं मोजनं तामसिष्यम् ॥ १०॥ सत्कारमानपुजार्थं तपो दम्मेन चैव यत् । कियते तदिह प्रोक् राजसं चलमध्यम् ॥ १८॥ मूढ्याहेणात्मनो यत्पीड्या कियते तपः। परस्योत्साद्नार्थं वा तत्तामसमुदाहतम् ॥ १९॥ मनःप्रसादः सीम्यत्वं मीनमात्मविनिग्रहः। भावसंग्रुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥ १६॥ विधिहीनमस्ष्रातं मन्त्रहीनमद्क्षिणम् । अद्धाविरहितं यक्षं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ देवद्विम् अगुरुप्राक्षपुजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥

अश्रस्या हुतं दचं तपस्तमं कृतं च यत्। असिद्त्युच्यते पार्थं न च तत्रत्य नो इह ॥ २८॥ ७७३॥ सङ्गावे साधुमावे च सिहत्येतत्ययुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सञ्छन्दः पार्थे युज्यते॥ २६॥ यज्ञे तप्ति दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कमं चैव तद्यींपं सदित्येवाभिघीयते ॥ २७॥ ॐ तत्त्वदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्स बहाविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अद्भात्रयविमागयोगो नाम सप्तद्योऽघ्यायः ॥ १७ ॥

# अथाष्टाद्शो ऽध्यायः

#### अर्जुन उवाच

सैन्यासस्य महाबाहो तत्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ह्योकेश पृथक्रेशिनिषुद्न ॥ १॥

#### श्रीमग्वानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २॥ प्तान्यपि तु कर्माणि सङ्गेत्यकत्वा फळानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥ ६ दुःखमित्येव यत्क्रमे कायक्रेशमयात्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यांगं नैव त्यागफलं लमेत्॥८॥ यश्रदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यश्रो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्॥ । ॥ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोषपग्रते। मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ ७॥ निश्चयं श्युण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४ त्याज्यं दोषबद्तियेके कर्म प्राहुमेनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्मे न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥

न हेह्यकुशलं कमें कुशले नात्रवद्धते। त्यागी सावसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः॥ १०॥ न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफळत्यागी स त्यागीत्यमिषीयते॥ ११॥ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फळम्। मवत्यत्यागिनां प्रत्य न तु संन्यासिनां किचित्॥ १२॥ मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्ध्योनिविकारः कर्ता सास्विक उच्यते॥ २६॥ ग्यक्तेन तु यन्त्रानं नानामावान्य्यम्विधान् । वेति सर्वेषु भूतेषु तन्त्रानं विद्धि राजसम् ॥ २१॥ रागी कम्फलप्रसुद्धेच्यो हिसात्मकोऽग्रीचः। इषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः॥ २७॥ पञ्जैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांख्ये कृतान्ते प्रोकानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३॥ कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽध्ना सङ्ग त्यक्ता फलं चैव स त्यागः सान्विको मतः॥ ६॥ गस्य नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। इत्वापि स इमोहोकान्न हन्ति न निबध्यते॥ १०॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विष्यम् । विविधास्त्र पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४॥ द्यारीरवाङ्मनोभिर्येत्कमे प्रारभते नरः । न्याच्यं वा विषरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ हानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ्रणु तान्यपि ॥ १८॥ सर्वभूतेषु येनैकं भावमब्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तब्हानं विद्धि सास्विकम् ॥ २०॥ तत्रैवं सति कर्तारमातमानं केवळं तु यः। पश्यत्यकृतवृद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥ १६॥ यत् कामैप्सुना कर्म साईकारेण वा पुनः। त्रियते बहुळायासं तद्राजसमुदाहतम्॥ २४॥ हानं हेयं परिश्वाता त्रिविधा कमेचोदना। करणं कमें कतिति त्रिविधः कमेसंप्रहः॥ १८॥ यत् कृत्ह्ववदेकस्मिन्कार्थं सक्तमहैतुकम् । अतत्वार्थवदृत्पं च तेतामसमुद्राहृतम् ॥ २२॥ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्मं यत्ततामसमुच्यते॥ २५॥ नियतं सङ्गरहितमरागहेषतः इतम् । अफ्छप्रेष्मुना कर्मे यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २३॥

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ २०॥ यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत्रज्ञानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाबृता । सर्वाथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ धृत्या यथा घारयते मनः प्राणेन्द्रियत्रियाः । योगेनाव्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साश्विक्ती ॥ ३३ ॥ रामो दमस्तपः शौनं सान्तिराजनमेव च। द्वानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२॥ शौर्यं तेजो घृतिदक्षियं युद्धं वाष्यपट्यायनम्। दानमीश्वरभावश्व क्षातं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३॥ इतिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैद्यकर्म स्वभावजम् । परिचयत्मिकं कर्मे शहस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४॥ स्वभौरक्ष्यवाणिज्यं वैद्यकर्म स्वभावजम् । परिचयत्मिकं कर्मे शहस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४॥ स्व कर्मेलरहः सिद्धं यथा विन्दति तज्ब्रुणु ॥ ४५॥ यया तु धर्मकामार्थान्युत्या धारयतेऽजुन। प्रसङ्गन फलाकाइक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः राठो नैकृतिकोऽळसः। विगादी दीर्घस्त्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ न तद्स्ति गृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा युनः। सन्धं प्रकृतिजैयुंकं यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणैः॥ ४०॥ यतः प्रमृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वक्तमैणा तमस्यच्ये सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ ४६॥ मुखं त्विदानी त्रिविधं श्यु में भरतवंभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥ ३६॥ यया स्वप्नं मयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुश्चति दुर्मेद्या धृतिः सा पार्थ तामसी॥ ३५॥ यत्तद्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सास्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसाद्जम्॥ ३७॥ विवये हिवयं हिवसंगी गाय नद्रें रमुती पम्म । परिणामे विषिमित् तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥ यद्प्रे चानुबन्धे च मुखं मोहनमात्मनः। निद्राळस्यप्रमादोत्थं ततामसमुदाहतम्॥ ३९॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रभवैगुणेः ॥ ४१॥ बुद्धेमें दं धृतेश्चेव गुणतिबिचिधं श्यज्। गोच्यमानमशेषेण पृथक्तेवेन धनंजय ॥ २९॥

बुद्धया विशुद्धया युको धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यकृत्वा रागद्वेषौ च्युद्स्य च ॥ ५१॥ विविक्तसेवी छन्वाशी यतवाक्षायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः॥ ५२॥ अहंकारं वछं दर्पं कामं कोघं परिष्रद्दम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूषाय कत्पते॥ ५३॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नातमा न शोचति न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भृतेषु मञ्जलि छभते पराम्॥ ५४॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो बात्वा विशते तद्दनन्तरम्॥ ५५॥ मिबनः सर्वेदुगांणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८॥ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति ॥ ५९॥ स्वमावजेन कीन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६०॥ तमेव शरणं गेच्छ सर्वमावेन भारत। तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥ ६२॥ सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाशिरिबाबुताः॥ ४८॥ असकबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्गृहः। नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यात्मेनाधिगच्छति॥ ४९॥ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामीति निवोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा क्षानस्य या परा॥ ५०॥ मन्मना भव मंद्रको मधाजी मां नमस्कुर। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्त्वनुष्टितात्। स्वभावनियतं कमै कुर्वन्नामोति किल्बिषम्॥ ४७॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः। मत्मसादादवामोति शाश्वतं पद्मव्ययम्॥ ५६॥ चेतसा सर्वेहमाणि मिष्य संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मिश्चतः सततं भव॥ ५७॥ इति ते श्रानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । विमृश्यैतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ सर्वगुह्यतमं भूयः श्रुणु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे हदमिति ततो बक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४॥ ईश्वरः सर्वभूतानां ह्रहेरोऽजुन तिष्ठति। आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ ६१॥

श्रद्धावाननस्यश्र श्रयुयाद्षि यो नरः। सोऽपि मुक्तः गुभँह्योकान्प्रान्तुयात्पुण्यकर्मणाम्॥ ७१ सर्वधम्मित्यरित्यज्य मामैकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ न च तस्मात्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः। भविता न च मे तस्माद्न्यः प्रियतरो भुवि॥ ६९॥ इदं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ ६०॥ अध्येष्यते च य इमं घर्यं संवादमावयोः। शानयन्नेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितिः॥ ७०॥ य इमं परमं गुहां मद्भतेष्विमधास्यति। मिक मिष्यै परां कृत्वा मामेबैष्यत्यसंशयः॥ ६८॥ क्षिडेतच्छूतं पार्थ त्वयैकाप्रेण चेतसा। क्षिबद्दानसंमोहः प्रनष्टस्ते घनंजय ॥ ७२॥

#### अज़ैन उवाच

नम्रो मोहः स्मृतिल्ञ्चा त्वत्यसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥

#### संजय उवाच

तज्ञ संस्मृत्य संस्मृत्य क्षपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो में महान्राजन्हध्यामि च पुनः पुनः॥ ७०॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयो सृतिष्ठ्वा नीतिमितिमम॥ ७८॥ ८५१॥ इत्यहं बासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥ व्यासप्रसादाच्छूतवानेतद्गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥ राजनसंस्मृत्य संस्मृत्य संबाद्मिममद्भुतम् । केशवाजुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुर्मुहः ॥ ७६॥ ॐ तत्सिद्ति श्रीमझगवहीतासूपनिषत्सु बह्यविद्यायां योगवास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे

मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टाद्शोऽध्यायः॥ १८॥

#### गीताप्रशंसा

वैद्यं - गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। (अ.४३) या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता॥ ८५२॥ सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः॥ ८५३॥ गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते। चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८५४ ॥ भारतामृतसर्वस्वं गीताया मथितस्य च। सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ॥ ८५५ ॥ सञ्जय०-ततो धनञ्जयं दृष्ट्वा बाणगाण्डीवधारिणम्। पुनरेव महानादं व्यस्जन्त महारथाः॥ ८५६॥ पाण्डवाः सोमकाश्चैव ये चैषामनुयायिनः। द्ध्मुश्च मुदिताः राङ्वान् वीराः सागरसम्भवान् ॥ ८५७ ॥ तथा देवाः सगन्धर्वाः पितस्त्र जनाधिप। सिद्धचारणसङ्घाश्च समीयुस्ते दिद्दश्या॥ ८५८॥ ऋषयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतकत्म्। समीयुस्तत्र सहिता द्रष्टुं तहैशसं महत्॥ ८५९॥

युधिष्ठिरकृतं भीष्मादिसम्माननम् ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा युद्धाय समवस्थिते। ते सेने सागरप्रक्ये मुद्धः प्रचलिते नृप ॥ ८६० ॥ विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्। अवस्त्य रथात्क्षिप्रं पद्भधामेव कृताञ्जलिः॥ ८६१ ॥ पितामहमभिष्रेक्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः। वाग्यतः प्रययौ येन प्राङ्मुखो रिषुवाहिनीम् ॥ ८६२ ॥ तं प्रयान्तमभिषेक्ष्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। अवतीर्य रथातूर्णं भ्रातृभिः सहितोऽन्वयात्॥ ८६३ ॥ वासुदेवश्च भगवान् पृष्ठतोऽनुजगाम तम्। तथा मुख्याश्च राजानस्तिच्चता जग्मुरुत्सुकाः॥८६४॥

अर्जुन०- किं ते व्यवसितं राजन् यदस्मानपहाय वै। पद्भयामेव प्रयातोऽसि प्राङ्मुखो रिपुवाहिनीम्॥ ८६५॥

भीम०- क गमिष्यसि राजेन्द्र निक्षिप्तकवचायुधः। दंशितेष्वरिसैन्येषु भ्रातृतुत्सुज्य पार्थिव॥८६६॥

नकुछ०- एवं गते त्विय ज्येष्ठे मम आति भारत। भीमें दुनोति हृद्यं बूहि गन्ता भवान् क नु ॥ ८६७॥

सद्दे०- अस्मिन् रणसमूहे वै वर्तमाने महाभये। उत्सुज्य क नु गन्ताऽसि शत्रुनिभमुखो नृप॥ ८६८॥

सञ्जय०-एवमाभाष्यमाणोऽपि भ्रातृभिः कुरुनन्दनः।
नोवाच वाग्यतः किञ्चिद्वच्छत्येव युधिष्ठिरः॥ ८६९॥
तानुवाच महाप्राक्षो वासुदेवो महामनाः।
अभिप्रायोऽस्य विकातो मयेति प्रहस्तिव॥ ८००॥
एष भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं राव्यमेव च।
अनुमान्य गुरून् सर्वान् योत्स्यते पार्थिवोऽिरिभः॥ ८०१॥
श्रूयते हि पुराकल्पे गुरूनननुमान्य यः।
युध्यते स भवेद्वयक्तमपध्यातो महत्तरैः॥ ८०२॥

सञ्जय०-सोऽवगाद्य चर्मू शत्रोः शरशक्तिसमाकुछाम्।
भीष्ममेवाऽभ्ययातूर्णं भ्रातृभिः परिवारितः॥ ८७३॥
तमुवाच ततः पादौ कराभ्यां पीड्य पाण्डवः।
भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम्॥ ८७४॥
आमन्त्रये त्वां दुर्धर्षं त्वया योत्स्यामहे सह।
अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय॥ ८७५॥

भीष्म०- यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते। शपेथं त्वां महाराज पराभावाय भारत॥ ८०६॥

म.सा.५

प्रीतोऽहं पुत्र युध्यस्व जयमाप्तृहि पाण्डव ॥ ८०० ॥ अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कीरवैः ॥ ८०८ ॥ अतस्त्वां क्रीबवद्वाक्यं ब्रवीमि कुरुनन्दन । भृतोऽस्म्यर्थेन कीरव्य युद्धादन्यिकमिच्छसि ॥ ८०९ ॥

युधि०- मन्त्रयस्व महाबाहो हितैषी मम नित्यशः। युध्यस्व कौरवस्यार्थं ममेष सततं वरः॥ ८८०॥

भीष्म०-राजन्किमत्र साद्यं ते करोमि कुरुनन्दन । कामं योत्स्ये परस्यार्थे बृद्दि यत्ते विवक्षितम् ॥ ८८१ ॥

युधि०- कथं जयेयं सङ्ग्रामे भवन्तमपराजितम्। एतन्मे मन्त्रय हितं यदि श्रेयः प्रपश्यसि ॥ ८८२ ॥

भीष्म०-न सा तं तात पश्यामि समरे यो जयेत माम्। न तावन्मृत्युकालोऽपि पुनरागमनं कुरु॥ ८८३॥

सञ्जय०-ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन । शिरसा प्रतिजग्राह भूयस्तमभिवाद्य च ॥ ८८४ ॥ प्रायात् पुनर्महाबाहुराचार्यस्य रथं प्रति । पर्यतां सर्वसैन्यानां मध्येन भ्रातृभिः सह ॥ ८८५ ॥ स द्रोणमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिष्रदक्षिणम् । उवाच राजा दुर्धर्षमात्मनिःश्रेयसं वचः ॥ ८८६ ॥

युधि॰- जयमाशास्त्र मे ब्रह्मन् मन्त्रयस्त्र च मद्धितम् ॥ ८८७ ॥ द्रोण॰- ध्रुवस्ते विजयो राजन् यस्य मन्त्री हरिस्तव । युद्धयस्त्र गच्छ कौन्तेय पृच्छ मां कि ब्रवीमि ते ॥ ८८८ ॥

युधि०- पृच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ श्र्णु यन्मेऽभिकाङ्क्षितम् । कथं जयेयं सङ्ग्रामे भवन्तमपराजितम् ॥ ८८९ ॥

द्रोण०- न शत्रुं तात पश्यामि यो मां हन्याद्रथे स्थितम्। युध्यमानं सुसंरब्धं शरवर्षौघवर्षिणम्॥ ८९०॥ ऋते प्रायगतं राजन्त्यस्तदास्त्रमचेतनम्। हन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतद् ब्रधीमि ते॥ ८९१॥ शस्त्रं चाहं रणे जहाां श्रुत्वा तु महद्रियम्। श्रद्धेयवाक्यात्पुरुषादेतत्सत्यं ब्रवीमि ते॥ ८९२॥

सञ्जय०-पतच्छूत्वा महाराज भारद्वाजस्य घीमतः। अनुमान्य तमाचार्यं प्रायाच्छारद्वतं प्रति॥ ८९३॥ सोऽभिवाद्य कृपं राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। उवाच दुर्घर्षतमं वाक्यं वाक्यविदां वरः॥ ८९४॥ अनुमानये त्वां योत्स्येऽहं गुरो विगतकलमपः। इत्यक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः॥ ८९५॥ तं गौतमः प्रत्युवाच विद्यायास्य विवक्षितम्। अवध्योऽहं महीपाल युद्धयस्व जयमाप्नुहि॥ ८९६॥ शीतस्तेऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप। आज्ञासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ ८९७ ॥ एतच्छूत्वा महाराज गौतमस्य विशापते। अनुमान्य कृपं राजा प्रययो येन मद्रराद् ॥ ८९८ ॥ स राल्यमभिवाद्याथं कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्। उवाच राजा दुर्घर्षमात्मनिःश्रेयसं वचः॥ ८९९॥ मंत्रयस्व महाराज नित्यं मद्धितमुत्तमम्। सूतपुत्रस्य संग्रामे कार्यस्तेजोवधस्त्वया॥ ९००॥

शस्य०- सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेन्सितम्। गच्छ युध्यस्य विश्रव्यः प्रतिज्ञाने वचस्तव॥ ९०१॥

सञ्जय०-अनुमान्याथ कौन्तेयो मातुलं मद्रकेश्वरम्। निर्जगाम महासैन्याद् श्रातृभिः परिवारितः॥९०२॥ वासुदेवस्तु राथेयमाहवेऽभिजगाम वै। तत पनमुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः॥९०३॥ श्रुतं में कर्ण भीष्मस्य द्वेषात्किल न योत्स्यसे। अस्मान्वय्य राध्यय यावद्गीष्मो न हन्यते॥ ९०४॥ हते तु भीष्मे राध्यय पुनरेष्यसि संयुगम्। धार्तराष्ट्रस्य साहाय्यं यदि पश्यसि चेत्समम्॥ ९०५॥

कर्ण०- न चित्रियं करिष्यामि धार्तराष्ट्रस्य केशव। त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दुर्योधनहितैषिणम्॥ ९०६॥

सञ्जय०-तच्छुत्वा वचनं कृष्णः संन्यवर्तत भारत। युधिष्ठिरपुरोगैश्च पाण्डवैः सह सङ्गतः॥ ९००॥

युयुत्सोः कोरवपक्षत्यागः, प्रथमदिनयुद्धम्, श्वेतवधः
अथ क्षेन्यस्य मध्ये तु प्राक्रोशत्पाडवाग्रजः।
योऽस्मान्वृणोति तमहं वरये साह्यकारणात्॥ ९०८॥
अथ तान् समभिष्रेक्ष्य युयुत्सुरिदम्ब्रवीत्।
अहं योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान्॥ ९०९॥

युषि०- पहोहि सर्वे योत्स्यामस्तव भ्रातृनपण्डितान् । त्विय पिण्डश्च तन्तुश्च घृतराष्ट्रस्य दृश्यते ॥ ९१० ॥

सञ्जय०-ततो युयुत्सुः कीरव्यान् परित्यज्य स्नुतांस्तव।
जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विश्राव्य दुन्दुसिम्॥९११॥
ततो युधिष्ठिरो राजा संप्रदृष्टः सहानुजः।
जगाह कववं भूयो दीप्तिमत्कनकोज्ज्वलम् ॥
प्रत्यपद्यन्त ते सर्वे स्वरथान् पुरुषर्षभाः॥९१२॥
गीरवं पाण्डुपुत्राणां मान्यान्मानयतां च तान्।
दृष्वा महीक्षितस्तत्र पूजयाञ्चित्ररे सृशम्॥९१३॥
सीहृदं च कृपां चैव प्राप्तकालं महात्मनाम्।
दयां च ज्ञातिषु परां कथयांचित्ररे नृपाः॥९१४॥
साधु साध्वित सर्वत्र निश्चेषः स्तुतिसंदिताः।
वावः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहृद्यहर्षणाः॥९१५॥

म्लेच्छाश्चार्याश्च ये तत्र दहशः शुश्रुवुस्तथा। वृत्तं तत्पाण्डुपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्भदाः॥ ९१६॥ (अ. ४४) एवं व्युढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च। धृत रा०− के पूर्व प्राहरंस्तत्र कुरवः पाण्डवा नु कि ॥ ९१० ॥ सञ्ज य०-भ्रातृभिः सहितो राजन् पुत्रो दुःशासनस्तव। भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रययो सह सेनया ॥ ९१८ ॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे भीमसेनपुरोगमाः। भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुर्हष्टमानसाः ॥ ९१९ ॥ क्ष्वेडाः किलकिलादाच्याः क्रकचा गोविषाणिकाः। मेरीमृदङ्गमुरजा हयकुंजरनिःस्वनाः॥९२०॥ उभयोः सेनयोद्यस्तितस्तेऽसान् समाद्रवन्। वयं तान् प्रतिनर्दतस्तदासीतुमुळं महत्॥ ९२१॥ तस्मिन् प्रथमसङ्ग्रामे भीमज्यातलनिःस्वने। तावकानां परेषां च नासीत्कश्चित्पराङ्मुखः ॥ ९२२ ॥ लाघवं द्रोणशिष्याणामपद्यं भरतर्वभ। निमित्तवेधिनां चैव शरानुत्स्जतां भृशम्॥ ९२३॥ तस्मिस्तु तुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये। अति सर्वाण्यनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत॥ ९२४॥

(अ. ४८) तत्राकरोद्रथोपस्थान् श्रःगान् शान्तनवो बहुन्। समावृणोच्छरैरर्कमर्कतुस्यप्रतापवान् ॥ ९२५ ॥ तेनाजी प्रेषिता राजन् शराः शतसहस्रशः। शिरांसि पातयामासुर्वीराणां शतशो रणे ॥ ९२६ ॥ तस्मिन्नत्याकुले युद्धे दारुणे लोमहर्षणे। पिता पुत्रं च समरे नामिजानाति कश्चन ॥ ९२७ ॥ चन्ने भग्ने युगे च्छिन्ने एकधुर्ये हुये हतः। आक्षिप्तः स्यन्दनाद्वीरः ससारथिरजिह्मगैः॥ ९२८ ॥ पवं च समरे सवें वीराश्च विरथीकृताः।
तेन तेन सम दश्यन्ते धावमानाः समन्ततः॥ ९२९॥
गजो हतः शिरच्छिनं मर्म भिन्नं हयो हतः।
अहतः कोऽपि नैवासीद्वीष्मे निघ्नति शात्रवान्॥ ९३०॥
श्वेतः कुरूणामकरोत् क्षयं तिसम् महाहवे।
राजपुत्रान् रथोदारानवधीच्छतसंघशः॥ ९३१॥
ततः शरं मृत्युसमं भारसाधनमुत्तमम्।
विकृष्य बलवान् भीष्मः समाधत्त दुरासदम्॥ ९३२॥
स तस्य कवचं भित्वा हृदयं चामितीजसः।
जगाम धरणीं बाणो महाशनिरिव ज्वलन्॥ ९३३॥
अस्तं गच्छन् यथादित्यः प्रभामादाय सत्वरः।
एवं जीवितमादाय श्वेतदेहाज्ञगाम ह ॥ ९३४॥

- (भ. ४९) ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डळकार्मुकः।
  मुमोच बाणान् दीताप्रानहीनाशीविषानिव ॥ ९३५ ॥
  शरैरेकायनीकुर्वन् दिशः सर्वा यतवतः।
  जधान पाण्डवरथानादिश्यादिश्य भारत ॥ ९३६ ॥
  ततः सैन्येषु भग्नेषु मिथतेषु च सर्वशः।
  प्राप्ते चास्तं दिनकरे न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ९३० ॥
  भीष्मं च समुदीर्थन्त दृष्ट्वा पार्था महाहृष्टे।
  अवहारमकुर्वन्त सैन्यानां भरतर्थम ॥ ९३८ ॥
- (अ. ५०) कृतेऽवहारे सैन्यानां प्रथमे भरतर्थभ ।
  भीष्मे च युद्धसंरब्धे हृष्टे दुर्योधने तथा ॥ ९३९ ॥
  धर्मराजस्ततस्तूर्णमभिगम्य जनार्दनम् ।
  श्रातृभिः सिहतः सर्वैः सर्वैश्चेव जनेश्वरैः ॥ ९४० ॥
  श्रुचा परमया युक्तश्चिन्तयानः पराजयम् ।
  वार्ष्णेयमब्रवीद्वाजन् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम् ॥ ९४१ ॥

कृष्ण पश्य महेष्वासं भीषमं भीमपराक्रमम्। शर्रेदेहन्तं सैन्यं मे श्रीष्मे कक्षमिवानलम् ॥ ९४२ ॥ शक्यो जेतुं यमः कुद्धो वज्रपाणिश्च संयुरो। न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महावलः ॥ ९४३ ॥ वनं यास्यामि वार्ष्णेय श्रेयो मे तत्र जीवितम्। न त्वेतान् पृथिवीपाळान् दातुं भीष्माय मृत्यवे ॥ ९४४ ॥ किं चु कृत्वा हितं में स्याद् बूहि माधव मा चिरम्। मध्यस्थमिव पद्यामि समरे सव्यसाचिनम् ॥ ९४५ ॥ पको भीमः परं शक्त्या युध्यत्येव महाभुजः। नालमेष क्षयं कर्तुं परसैन्यस्य मारिष ॥ ९४६॥ एकोऽस्त्रवित्सखा तेऽयं सोऽप्यस्मान्सम्पेक्षते। निर्दे हामानान् भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ ९४०॥ स त्वं पश्य महाभाग योगेश्वर महारथम्। भीषां यः शमयेत्सङ्क्षये दावाग्नि जलदो यथा॥ ९४८॥ तव प्रसादाद्वोविन्द पाण्डवा निहतद्विषः। स्वराज्यमनुसंप्राप्ता मोदिष्यन्ते सवान्धवाः॥ ९४९॥ शोकार्त तमथो बात्वा दुःखोपहतचेतसम्। अब्रवीत्तत्र गोविन्दो हुर्पयन् सर्वपाण्डवान् ॥ ९५० ॥ मा श्चो भरतश्रेष्ठ न त्वं शोचितुमर्हेसि। यस्य ते भ्रातरः शूराः सर्वलोकेषु धन्वनः ॥ ९५१ ॥ अहं च प्रियकृदाजन् सात्यिकश्च महायशाः। विराटद्रुपदी चेमी घृष्टद्युम्रश्च पार्षतः॥ ९५२॥ तथैव सबळाश्चेमे राजानो राजसत्तम। त्वत्रसादं प्रतीक्षन्ते त्वद्भक्ताश्च विशापते ॥ ९५३ ॥ एष ते पार्षतो नित्यं हितकामः विये रतः। सैनापत्यमनुप्राप्तो घृष्टद्यस्रो महाबलः॥

शिखण्डी च महाबाहो भीष्मस्य निधनं किल ॥ ९५४ ॥
एतच्छुत्वा ततो धर्मो घृष्टसुन्नं महारथम् ।
अव्रवीत्सिमतौ तस्यां वासुदेवस्य श्रण्वतः ॥ ९५५ ॥
धृष्टसुन्नं निबोचेदं यन्तां वक्ष्यामि मारिष ॥ ९५६ ॥
भवान्सेनापतिर्महां वासुदेवेन संमितः ।
स न्वं पुरुषशार्दूल विकस्य जिह कौरवान् ॥ ९५७ ॥
तत उद्घष्यन् सर्वान् धृष्टसुन्नोऽभ्यभाषत ।
अहं द्रोणान्तकः पार्थं विहितः शंसुना पुरा ॥ ९५८ ॥
रणे भीष्मं रूपं द्रोणं तथा शब्यं जयद्रथम् ।
सर्वानच रणे दक्षान् प्रतियोत्स्यामि पार्थिव ॥ ९५९ ॥

सञ्जय०-व्यूहः क्रीञ्चारुणो नाम सर्वशात्रुनिवर्हणः। तं यथावत् प्रतिव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डवाः। सूर्योदयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः॥९६०॥

## द्वितीयदिनयुद्धम् , कलिङ्गराजवधः

(अ. ५१) ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्राश्च मारिष। अब्यूहन्त महाब्यूहं पाण्डूनां प्रतिवाधकम्॥९६१॥ ततस्ते तावकाः सर्वे हृष्टा युद्धाय भारत। दथ्मुः राङ्कान् मुदा युक्ताः सिंहनादांस्तथोन्नदन्॥९६२॥

(अ. ५२) ते मनः क्रमाधाय समिभत्यक्तजीविताः।
पाण्डवानभ्यवर्तन्त सर्व एवोच्छितध्वजाः॥ ९६३॥
ततो युद्धं समभवतुमुठं छोमहर्षणम्।
तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथद्विपम्॥ ९६४॥
तथा प्रवृत्ते संग्रामे धनुरुद्धम्य दंशितः
ववर्ष शरवर्षाणि वृद्धः कुरुपितामहः॥ ९६५॥
अभिद्यत ततो व्यृहस्तिस्मन् वीरसमागमे।
सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्व्यतिकरो महान्॥ ९६६॥

अर्जुनस्तु नरव्यात्रो दृष्ट्वा भीष्मं महारथम्। प्रायाच्छरणदः शीव्रं सुहृदां हर्षवर्धनः ॥ ९६७ ॥ ततो भीष्मो महाराज सर्वछोकमहारथः। अर्जुनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समाचिनोत् ॥ ९६८ ॥ ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः। अर्जुनः समरश्राघी भीष्मस्यावारयद्दिशः॥ ९६९॥ ततः कुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां बरः। वासुदेवं त्रिभिर्वाणैराजधान स्तनान्तरे॥ ९७०॥ ततोऽर्जुनो भृदां कुद्धो निर्विद्धं प्रेक्ष्य माधवम्। सार्थि कुरुवृद्धस्य निर्विमेद शितैः शरैः॥ ९७१॥ न तयोर्विवरं कश्चिद्रणे पश्यति भारत। धर्मे स्थितस्य हि यथा न कश्चिवृज्ञिनं कचित्॥ ९७२॥ उभौ च शरजालेन तावहच्यो बभूवतुः। प्रकाशी च पुनस्तूर्ण वसूवतुरुमी रणे॥ ९०३॥ तत्र देवाः सगन्धर्वाश्चारणाश्चर्षिभिः सह। अन्योन्यं प्रत्यभाषन्त तयोईष्ट्वा पराक्रमम् ॥ ९०४ ॥ नैतादशानि युद्धानि भविष्यन्ति कथञ्चन। न हि राक्यो रणे जेतुं भीष्मः पार्थेन धीमता॥ ९७५॥ तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरपि दुरासदम्। न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम् ॥ ९७६॥ वर्तमाने तथा घोरे तस्मिन् युद्धे सुदारुणे। (भ. ५४) भीमसेनः कलिङ्गानामाच्छेङ्गारत वाहिनीम् ॥ ९७७ ॥ ततः श्रुतायुः सङ्कुद्धो राज्ञा केतुमता सह। रथैरनेकसाहझैः कलिङ्गानां नराधिपः॥ ९७८॥ भीमसेनं रणे राजन् समन्तात् पर्यवारयत्॥ ९७९॥

ततो भीमो महाबाहुर्विधुन्वन् रुचिरं धनुः। योधयामास कालिङ्गं स्ववाहुबलमाश्रितः॥ ९८०॥ ततः श्रुतायुर्बछवान् भीमाय निशितान् शरान्। **बेषयामास संकुद्धो दर्शयन् पाणिलाघवम् ॥ ९८१ ॥** स कार्मुकवरोत्सृष्टैर्नवभिनिंशितैः शरैः। समाहतो महाराज कालिङ्गेन महात्मना॥ संजुकुशे भृशं भीमो दण्डाहत इवोरगः॥ ९८२॥ कुद्धः चापमायभ्य बलबद्वलिनां वरः। कालिङ्गमवधीत्पार्थो भीमः सप्तमिरायसैः॥ ९८३॥ ततः पुनरमेयातमा नाराचीनिशितस्त्रिमिः। केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्यमसादनम् ॥ ९८४॥ ततः राक्तिगदाखङ्गतोमरर्ष्टिपरश्वधैः। किल्हाश्च ततो राजन् भीमसेनमवाकिरन् ॥ ९८५॥ सिश्रवार्य स तां घोरां दारवृष्टिं समुन्थिताम्। गदामादाय तरसा सन्निपत्य महाबलः॥ ९८६॥ मीमः सप्तशतान् वीराननयद्यमसादनम्। पुनश्चैव द्विसाहस्रान् कलिङ्गानिरमर्दनः॥ ९८७॥ प्राहिणोन्मृत्युलोकाय तद्द्भुतिमवाभवत् ॥ ९८८ ॥ भीमसेनं तथा दृष्ट्वा प्राक्रोशंस्तावका नृप। कालोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गैः सह युध्यते॥ ९८९॥ ततः शान्तनवो भीष्मः श्रुत्वा तं निनदं रणे। अभ्ययात्त्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः॥ ९९०॥ सात्यकोऽपि ततस्तूर्णं भीमस्य प्रियकाम्यया। गाङ्गेयसार्थि तुर्णे पातयामास सायकैः॥ ९९१॥ मीप्मस्तु निहते तस्मिन् सारथी रथिनां वरः। ा बातायमानैस्तैरश्वैरपनीतो रणाजिरात् ॥ ९९२ ॥

(अ. ५५) गतपूर्वाह्मभूषिष्ठे तस्मिन्नहनि भारत। रथनागाश्वपत्तीनां सादिनां च महाक्षये॥ ९९३॥ छक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु सौभद्रं समवस्थितम्। अभ्यवर्तत संहष्टस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ९९४॥ तौ तत्र समरे युक्तौ कृतप्रतिकृतैविणौ। अन्योन्यं विशिष्टिस्तीक्ष्णैर्जघ्नतुः पुरुषर्वभौ ॥ ९९५॥ ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा पुत्रं महारथम्। पीडितं तव पीत्रेण प्रायात्तत्र प्रजेश्वरः॥ ९९६॥ सीभद्रमथ संसक्तं दृष्ट्वा तत्र धनअयः। अभिदुद्राच वेगेन त्रातुकामः स्वमात्मजम् ॥ ९९७॥ ततः सरथनागाभ्वा भीष्मद्रोणपुरोगमाः। अभ्यवर्तन्त राजानः सहिताः सव्यसाचिनम्॥ ९९८॥ तानि नागसहस्राणि भूमिपालशतानि च। तस्य बाणपर्थं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वदाः॥ ९९९ ॥ इयारोहा हयांस्त्यक्त्वा गजारोहाश्च दन्तिनः। अर्जुनस्य भयादाजन् समन्ताद्विप्रदुदुदुः॥ १०००॥ यो यो हि समरे पार्थ प्रत्युद्याति विशापते। स संख्ये विशिष्वस्तीक्ष्णैः परलोकाय नीयते ॥ १॥ तत् प्रभन्नं बळं दष्ट्वा पिता देववतस्तव। अब्रवीत समरे शूरं भारद्वाजं समयन्तिव ॥ २ ॥ न होष समरे शक्यो विजेतुं हि कथञ्चन। यथास्य इश्यते रूपं कालान्तकयमोपमम्॥३॥ न निवर्तयितुं चापि शक्येयं महती चमूः। अन्योन्यप्रेक्षया पश्य द्रवतीयं वरूथिनी॥ ४॥ एष चास्तं गिरिश्रेष्टं भानुमान् प्रतिपद्यते। श्चान्ता भीताश्च नो योघा न योत्स्यन्ति कथञ्चन ॥ ५॥ एवमुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचार्यसत्तमम् । अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः ॥ ६ ॥ ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत । अस्तं गच्छति सूर्येऽभूत् सन्ध्याकाले च वर्तति ॥ ७ ॥

#### **त्तीयदिनयुद्धम्**

- (अ. ५६) प्रभातायां च रार्वयां भीष्मः शान्तनवस्तदा । अनीकान्यनुसंयाने व्यादिदेशाथ भारत ॥ ८ ॥ गारुडं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा । व्यूढं दृष्ट्वा तु तत् सैन्यं सव्यसाची परंतपः ॥ ९ ॥ धृष्टद्यम्नेन सहितः प्रत्यव्यूहत संयुगे । अर्धचन्द्रेण व्यूहेन व्यूहं तमितदारुणम् ॥ १०१० ॥
- (अ. ५७) ततो व्यूढेष्वनीकेषु तावकेषु परेषु च। धनक्षयो रथानीकमवधीत् तव भारत ॥ ११ ॥
- (क. ५८) ततस्ते पार्थिवाः कुद्धाः फाब्गुनं वीक्ष्य संयुगे।
  रथैरनेकसाहस्रोः समन्तात् पर्यवारयन् ॥ १२ ॥
  अर्जुनस्तु ततः कुद्धस्तव सैन्यं विद्यांपते।
  ववर्ष शरवर्षण धारामिरिव तोयदः॥ १३ ॥
  वध्यमानं ततस्तत्र शरैः पार्थस्य संयुगे।
  दुद्राव कौरवं सैन्यं विवादभयकंपितम् ॥ १४ ॥
  ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशांपते।
  न्यवर्तयत तत् सैन्यं द्रवमाणं समंततः॥ १५ ॥
  सिन्नवृत्तांस्ततस्तांस्तु दृष्ट्वा राजा सुयोधनः।
  अन्नवीत् त्वरितो गत्वा भीष्मं शान्तनवं वचः॥ १६ ॥
  नानुरूपमहं मन्ये त्विय जीवित कौरव।
  द्रोणे चास्त्रविदां श्रेष्ठे द्रवते यद्वरूथिनी ॥ १७ ॥

- (अ. ५२) त्वत्कृते चैव कर्णोऽपि न्यस्तशस्त्रो विशापते । न युध्यति रणे पार्थ हितकामः सदा मम ॥ १८॥
- (अ. ५८) अनुप्राद्याः पाग्डुसुतास्तव नूनं पितामह। यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वर्राधनीम्॥ १९॥ यदि नाहं परित्याज्यो युवाभ्यामिह संयुगे। विक्रमेणानुरूपेण युध्येतां पुरुषर्थमौ ॥ १०२०॥ पतच्छत्वा बचो भीष्मः प्रहसन् वै मुहुर्मुहुः। अब्रवीत्तनयं तुभ्यं कोघादुद्वृत्य चक्षुवी॥२१॥ बहुशोऽसि मया राजंस्तथ्यमुको हितं वचः। अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सवासवैः॥ २२॥ यत्त शक्यं मया कर्तुं बृद्धेनाद्य नृपोत्तम। करिष्यामि यथाराकि प्रेक्षेदानी सवान्यवः ॥ २३ ॥ अद्य पाण्डुसुतानेकः ससैन्यान् सह बन्धुभिः। सोऽहं निवारियध्यामि सर्वछोकस्य प्रयतः ॥ २४ ॥ एवमुके तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर। द्भुः राङ्खान् मुदा युका मेरीः सअद्मिरे भृशम्॥ २५॥ पाण्डवा हि ततो राजन् श्रुत्वा तं निनदं महत्। दध्मः राङ्घांश्च मेरीश्च मुरजांश्चाप्यनादयन् ॥ २६ ॥
- (अ. ५९) जयं प्रातेषु हमेषु पाण्डवेषु महात्मसु।
  सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देववतस्तव ॥
  अभ्ययाज्ञवनैरश्वैः पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ २० ॥
  प्रावर्तत ततो युद्धं तुमुळं ळोमहर्षणम् ।
  अस्माकं पाण्डवैः सार्धमनयात्तव भारत ॥ २८ ॥
  तत्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डळकार्मुकः ।
  मुमोच वाणान् दीनाग्रानहीनाशीविषानिव ॥ २९ ॥

यो यो मीष्मं नरव्याघ्रमभ्येति युघि कश्चन ।
मुहूर्तदृष्टुः स मया पिततो भुवि दृश्यते ॥ १०३०॥
पवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचम्ः ।
भीष्मेणातुलवीर्येण व्यशीर्यत सहस्रधा ॥ ३१ ॥
ततोऽश्वान् रजतप्रख्याकोदयामास माधवः ।
यतो भीष्मरथो राजन् दुष्पेक्ष्यो रिश्मवानिव ॥ ३२ ॥
ततस्तत्पुनरावृत्तं युधिष्ठिरबलं महत् ।
दृष्ट्वा पार्थं महाबाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे ॥ ३३ ॥
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठ सिंहवद्विनदन्मुद्धः ।
धनञ्जयरथं शीवं शरवर्षेरवाकिरत् ॥ ३४ ॥
ततः पार्थो धनुर्गृद्ध दिव्यं जलदनिःस्वनम् ।
पातयामास भीष्मस्य धनुश्चित्वता त्रिभिः शरैः ॥ ३५ ॥

ततो भुजाभ्यां बलविद्यकृष्य
चित्रं धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम्।
माहेन्द्रमस्त्रं विधिवत्सुघोरं
प्रादुश्चकाराद्भुतमन्तरिक्षे॥ ३६॥
तेनोत्तमास्त्रेण ततो महात्मा
सर्वाण्यनीकानि महाधनुष्मान्।
शरीधजालैविंमलाग्निवर्णेर्तिवारयामास किरीटमाली॥ ३७॥
बाणाहतास्तूर्णमपेतसस्ता
चिष्ठभ्य गात्राणि निपेतुक्व्यीम्।
पेन्द्रेण तेनास्त्रवरेण राजन्
महाहवे भिन्नतनुत्रवेहाः॥ ३८॥
तदैन्द्रमस्त्रं चिततं च घोरमसह्यमुद्रीक्ष्य युगान्तकल्पम्।

अथापयानं कुरवः सभीष्माः सद्गोणदुर्योधनवाह्निकाश्च। चकुर्निशां सन्धिगतां समीक्ष्य विभावसोर्लोहितरागयुक्ताम् ॥ ३९॥ अवाप्य कीर्तिं च यशश्च स्रोके

अवाप्य कीर्ति च यशश्च लोके विजित्य शत्रृंश्च धन अयोऽपि। ययो नरेन्द्रैः सह सोद्देश्च समाप्तकर्मा शिविरं निशायाम्॥ ४०॥

### चतुर्थदिनयुद्धम्

(अ. ६०) व्युष्टां निशां भारत भारताना-मनीकिनीनां प्रमुखे महात्मा । ययौ सपत्नान् प्रति जातकोपो चूतः समग्रेण बलेन भीष्मः ॥ ॥ ४१ ॥

> ततो यथादेशमुपेत्य तस्थुः पाञ्चालमुख्याः सह चेदिमुख्यैः।

ततः समादेशसमाहतानि मेरीसहस्राणि विनेदुराजौ ॥ ४२ ॥

क्षणेन भेरीपणवप्रणादा-नन्तर्देशुः राङ्कमहास्वनाश्च तच्छंखराव्दावृतमन्तरिश्च-मालोक्य वीराः सहसाऽभिषेतुः॥ ४३॥

(अ. ६२) अथ दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः। विधितसुः कलहस्यान्तं गदां जन्नाह पाण्डवः॥ ४४ ॥ दुर्योधनस्तु सङ्कुद्धो मागधं समचोदयत्। अनीकं दृशसाहस्रं कुअराणां तरस्विनाम्॥ ४५ ॥ आपतन्तं च तं दृष्टा गजानीकं वृकोद्दः।
गदापाणिरवारोहद्रथात् सिंह द्वोधदन् ॥ ४६ ॥
स गजान् गदया निष्मन् व्यचरत्समरे वली।
भीमसेनो महावाहुः सवज्र द्व वासवः ॥ ४० ॥
एकप्रहारनिहतान् भीमसेनेन दन्तिनः।
अपद्याम रणे तस्मिन् गिरीन्वज्रहतानिव ॥ ४८ ॥
वमन्तो रुघिरं चान्ये भिश्वकुम्मा महागजाः।
विह्वलन्तो गता भूमिं शैला द्व धरातले ॥ ४९ ॥
संमध्यमानाः कुद्धन भीमसेनेन दन्तिनः।
सहसा प्राद्वव् क्षिष्टा मृद्नन्तस्तव वाहिनीम् ॥ १०५० ॥
यथा परानां संघातं यष्ट्या पालः प्रकालयेत्।
तथा भीमो गजानीकं गदया समकालयत् ॥ ५१ ॥
महावात द्वाश्राणि विधमित्वा स वारणान्।
अतिष्ठसुमुले भीमः दमशान द्व दालभूत्॥ ५२ ॥

(अ. ६४) प्रत्युचयुस्ततो भीमं तव पुत्राश्चतुर्दश ।

विस्तानतो बहुन् बाणान् कोधसंरकलोचनाः ॥ ५३ ॥

पुत्रांस्तु तव संपेक्ष्य भीमसेनो महाबलः ।
स्किणी विलिहन्तीरः पशुमध्ये यथा दृकः ॥ ५४ ॥

अभिपत्य महाबाहुर्गहत्मानिव वेगितः ।
सेनापतेः श्चरप्रेण शिरश्चिच्छेद पाण्डवः ॥ ५५ ॥

संप्रहस्य च हृष्टात्मा त्रिभिर्वाणैर्महाभुजः

जलसन्धं विनिर्भिच सोऽनयचमसादनम् ॥ ५६ ॥

सुषेणं च ततो हत्वा प्रेश्यामास मृत्यवे ॥ ५७ ॥

उत्रस्य सशिरस्त्राणं शिरश्चन्द्रोपमं भुवि ।

पातयामास महोन कुण्डलाभ्यां विभ्वतम् ॥ ५८ ॥

वीरबाहुं च सप्तत्या साश्वकेतुं ससारथिम्। निनाय समरे वीरः परलोकाय पाण्डवः॥ ५९॥ भीमभीमरथौ चोमौ भीमसेनो हसन्निव। पुत्रो ते दुर्भदी राजञ्जनयद्यमसादनम्॥ १०६० ॥ ततः सुलोचनं भीमः श्चुरप्रेण महामृधे। मिषतां सर्वसैन्यानामनयद्यमसादनम् ॥ ६१ ॥ पुत्रास्तु तव तं दृष्वा भीमसेनपराकमम्। शैषा येऽन्येऽभवंस्तत्र ते भीमस्य भयार्दिताः। विप्रद्भता दिशो राजन् वध्यमाना महात्मना ॥ ६२ ॥ भगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्जरेण विद्यापते। अभ्ययात्सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥ ६३ ॥ आपतश्रेव च रणे भीमसेनं शिलीमुखैः। अदृश्यं समरे चक्रे जीमृत इव भास्करम् ॥ ६४ ॥ ततो घटोत्कचो राजन् प्रेक्ष्य भीमं तथागतम्। संक्रुद्धो राक्षस्रो घोरस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ६५ ॥ स कृत्वा दारुणां मायां भीरूणां भयवर्धिनीम्। अहदयत निमेषार्थाद्घोररूपं समास्थितः॥ ६६॥ पेरावणं समारूढः स वै मायाकृतं स्वयम्। तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा बभूबुरनुयायिनः॥ ६०॥ अञ्जनो वामनश्रेच महापद्मश्च सुप्रभः। त्रय एते महानागा राक्षसैः समधिष्ठिताः॥ ६८॥ घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोद्यामास तं तदा। सगजं भगदत्तं तु हन्तुकामः परंतपः॥ ६९॥ ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैस्तैर्महाबछैः। परिषेतुः सुसंरब्धाश्चतुर्देष्ट्राश्चतुर्दिशम्॥ १०७० ॥ भगदत्तस्य तं नागं विषाणैरभ्यपीडयन् ॥ ७१ ॥

स पीड्यमानस्तैर्नागैवेंद्रनार्तः शराहतः।
अनदत्सुमहानाद्मिन्द्राशिनसमस्वनम्॥ ७२ ॥
श्रुत्वा मीष्मोऽव्रवीद्द्रोणं राजानं च सुयोधनम्।
न रोचते मे सङ्ग्रामो हैडिस्वेन दुरात्मना॥ ७३ ॥
नैष शक्यो युधा जेतुमपि वज्रमृता स्वयम्।
रूब्धलक्षः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः॥ ७४ ॥
पञ्चालैः पाण्डवेयैश्च दिवसं क्षतिविक्षताः।
धुष्यतामवहारोऽद्य श्वो योतस्यामः परैः सह ॥ ७५ ॥
कौरवास्तु ततो राजन्त्रययुः शिबिरं स्वकम्।
नीडमाना निशाकाले पाण्डवेयैः पराजिताः॥ ७६ ॥
श्रारविक्षतगात्रास्तु पाण्डपुत्रा महारथाः।
युद्धे सुमनसो भृत्वा जग्मुः स्वशिबिरं प्रति ॥ ७७ ॥

# पश्चमदिनयुद्धम्

- (अ./६९) ब्युषितायां तु शर्वर्यामुदिते च दिवाकरे। उसे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः॥ ७८॥
- (अ. ७०) ततो दुर्योधनो राजा किङ्गिर्बहुभिर्मृतः । पुरस्कृत्य रणे भीषां पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ ७९ ॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे परिवार्य वृकोद्रम् । भीष्ममभ्यद्रवन् कुद्धास्ततो युद्धमवर्तत ॥ १०८० ॥
- (अ. ७२) भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो भीमसेनं महाबल्लम् । अवारयत संकुद्धः सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥ ८१ ॥ तस्य शक्तिं महावेगां भीमसेनो महाबलः । कृद्धाशीविषसङ्काशां प्रेषयामास भारत ॥ ८२ ॥ तामापतन्तीं सहसा रुक्मदण्डां दुरासदाम् । चिच्छेद समरे भीष्मः शरैः सन्नतपर्वभिः ॥ ८३ ॥

ततोऽपरेण भक्षेन पीतेन निशितेन च। कार्मुकं भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत॥ ८४॥ सात्यिकस्तु ततस्तूर्णं भीष्ममासाद्य संयुगे। शरैर्बहुभिरान्छित्पितरं ते जनेश्वर ॥ ८५॥ ततः संधाय वै तीक्ष्णं शरं परमदारूणम्। वार्ष्णेयस्य रथाद्वीषाः पातयामास सार्थिम्। तस्याभ्वाः प्रद्रुता राजन्निहते रथसारथौ॥ ८६॥ पतस्मिन्नेव काले तु भीष्मः शान्तनवस्तदा। न्यहनत्पाण्डवीं सेनामासुरीमिव वृत्रहा॥ ८०॥ (अ. ७४) अथ राजन्महाबाहुः सात्यिकर्युद्धदुर्मदः। प्रामुञ्जलपुङ्कसंयुक्तान् दारानाद्गीविषोपमान् ॥ ८८ ॥ तमुदीर्यन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः। रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत॥ ८९॥ तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्सात्यिकः सत्यविक्रमः। ज्ञघान परमेष्वासो दिव्येनाश्चेण वीर्यवान ॥ १०९० ॥ स कृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीतशरासनः। आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाहवे॥ ९१॥ स हि संदश्य सेनां ते युगुधानेन पातिताम्। अभ्यधावत संकुद्धः कुरूणां कीर्तिवर्धनः॥ ९२॥ तं दृष्ट्वा युयुधानस्य सुता दश महाबलाः। **ऊच्चः** सर्वे सुसंरब्धा यूपकेतुं महारणे ॥ ९३ ॥ पहि युध्यस्व संग्रामे समस्तैः पृथगेव वा। प्वमुक्तस्तदा शूरैस्तानुवाच महाबळः॥ ९४॥ साध्विदं कथ्यते वीरा यद्येवं मतिरद्य वः। युध्यध्वं सहिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे॥ ९५॥

प्वमुक्ता महेष्वासास्ते वीराः क्षिप्रकारिणः। महता शाखर्षेण अभ्यधावसरिन्दमम् ॥ ९६॥ सोऽपराह्वे महाराज संग्रामस्तुमुलोऽभवत्। एकस्य च बहुनां च समेतानां रणाजिरे ॥ ९० ॥ सौमदत्तिस्ततः कुद्धस्तेषां चापानि भारत। चिच्छेद समरे राजन् युध्यमानो महारथैः ॥ ९८॥ अथैषां छिन्नघनुषां शरैः सन्नतपर्वभिः। चिच्छेद समरे राजन् शिरांसि भरतर्षभ ॥ ९९॥ तान् दृष्ट्वा निहतान्वीरो रणे पुत्रानमहाबलान्। वार्णियो विनदन् राजन् भूरिश्रवसमभ्ययात् ॥ ११०० ॥ तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः। विरथावभिवलान्तौ समेयातां महारथौ॥१॥ प्रगृहीतमहाखङ्गी तो चर्मवरधारिणो। शुशुभाते नरव्यात्री युद्धाय समवस्थिती॥ २॥ ततः सात्यिकमभ्येत्य निश्चिशवरधारिणम् । भीमसेनस्त्वरन् राजन् रथमारोपयत्तदा ॥ ३॥ तवापि तनयो राजन् भूरिश्रवसमाहवै। आरोपयद्वयं तूर्ण पश्यतां सर्वधन्वनाम् ॥ ४ ॥ तस्मिस्तथा वर्तमाने रणे भीष्मं महारथम् । अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतर्वभ ॥ ५ ॥ लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनञ्जयः। पञ्चविंशतिसाहसान्निजघान महारथान् ॥ ६॥ ते हि दुर्योधनादिष्टास्तदा पार्थनिवर्हणे। संप्राप्येव गता नारां रालभा इव पावकम् ॥ ७ ॥ प्तस्मिश्रेव काले तु सूर्येऽस्तमुपगच्छति । सर्वेषां चैव सैन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ८॥

अवहारं ततश्चके पिता देववतस्तव। सन्ध्याकाले महाराज सैन्यानां श्रान्तवाहनः॥९॥ ततः स्वशिबिरं गत्वा न्यविशंस्तत्र मारत। पाण्डवाः सुञ्जयैः सार्थे कुरवश्च यथाविधि॥१११०॥

## पष्टदिनयुद्धम्

(अ. ७५) ते विश्रम्य ततो राजन् सहिताः कुरुपाण्डवाः। व्यतीतायां तु शर्वयां पुनर्युद्धाय निर्ययुः ॥ ११ ॥ भीमसेनार्जुनयमैर्गुप्ता चान्यैर्महारथैः। गुगुमे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव शर्वरी ॥ १२ ॥ तथा भीष्म-कृप-द्रोण-शब्य-दुर्योधनादिभिः। तवापि च बभौ सेना प्रहेदौँरिव संवृता ॥ १३ ॥ भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्ट्वा पराक्रमी। अभ्ययाज्ञवनैरश्वैभारद्वाजस्य वाहिनीम् ॥ १४ ॥ द्रोणस्तु समरे कुद्धो भीमं नवभिरायसैः। विद्याघ समरक्षाघी मर्माण्युद्दिश्य वीर्यवान् ॥ १५ ॥ दढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे। सार्थि वेषयामास यमस्य सदनं प्रति॥ १६॥ स सङ्गृहा स्वयं वाहान् भारद्वाजः प्रतापवान्। व्यधमत्याण्डवीं सेनां तृलराशिमिवानलः॥ १०॥ ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमाः। सृञ्जयाः केकयैः सार्घे पलायनपराऽभवन् ॥ १८॥ तथैव तावकं सैन्यं भीमार्जुनपरिक्षतम्। मुद्यते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ १९॥ एवं बहुगुणं सैन्यमेवं बहुविधं पुरा। ﴿अ. ७६) व्यूटमेवं यथाशास्त्रममोदं चैव सञ्जय ॥ ११२० ॥

नातिबृद्धमबालं च न कृशं न च पीवरम्। ळघुवृत्तायतप्रायं सारयोधमनामयम् ॥ २१ ॥ नागाश्वरथयानेषु बहुद्याः सुपरीक्षितम्। परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम् ॥ २२ ॥ गुप्तं प्रवीरेळींकैश्च सारवद्भिर्महात्मभिः। यदह्यत सङ्ग्रामे दैवमत्र पुरातनम् ॥ २३ ॥ ईहशोऽपि बळीघस्तु संयुक्तः शस्त्रसंपदा। वध्यते यत्र सङ्ग्रामे किमन्यद्भागघेयतः॥ २४॥ पाण्डवार्थाय नियतं देवास्तत्र समागताः। युध्यन्ते मामकं सैन्यं यथाऽवध्यत सञ्जय ॥ २५ ॥ उक्तो हि विदुरेणाहं हितं पथ्यं च नित्यशः। न च जत्राह तन्मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ २६ ॥ तस्य मन्ये मतिः पूर्वं सर्वज्ञस्य महात्मनः। आसीद्यथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा ॥ २० ॥ अथवा भाव्यमेवं हि सञ्जयैतेन सर्वथा। पुरा धात्रा यथा सृष्टं तत्तथा नैतदन्यथा॥ २८॥ सञ्जय०-आत्मदोषात्त्वया राजन् प्राप्तं व्यसनमीहराम्। (अ. ७७) न हि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्षभ ॥ २९ ॥ यानि त्वं दृष्टवान्राजन्धर्मसङ्करकारिते। तव दोषात्पुरा वृत्तं द्यूतमेव विशापते ॥ ११३० ॥ तव दोषेण युद्धं च प्रवृत्तं सह पाण्डवैः। त्वमेवाद्य फलं भुङ्क्ष्व कृत्वा किल्बिषमात्मना ॥ ३१ ॥ आत्मनैष कृतं कर्म आत्मनैवोपभुज्यते। इह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम् ॥ ३२ ॥ तस्माद्राजन् स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसनं महत्। श्र्णु युद्धं यथावृत्तं शंसतो मे नराधिप ॥ ३३ ॥

भीमसेनः सुनिशितैर्बाणैभित्वा महाचमूम्। आससाद ततो वीरः सर्वान्दुर्योधनानुजान् ॥ ३४ ॥ धार्तराष्ट्रान्सुसंकुद्धान्दृष्ट्वा भीमो महारथः। भीष्मेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाचम्म् ॥ ३५ ॥ अथालोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सर्व एव तु। जीवग्राहं निगृह्णीमो वयमेनं नराधिपाः ॥ ३६॥ तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिच्छताम्। समस्तानां वधे राजन्मतिं चक्रे महामनाः॥ ३०॥ ततो रथं समुत्सुज्य गदामादाय पाण्डवः। जघान धार्तराष्ट्राणां तं बलीघं महार्णवम् ॥ ३८॥ भीमसेने प्रविष्टे तु धृष्टचुम्नोऽपि पार्षतः। निवार्य महतीं सेनां तावकानां नर्षभः॥ ३९॥ दृष्ट्वा विशोकं समरे भीमसेनस्य सार्थिम्। अपूच्छद्वाष्पसंरुद्धो निःश्वसन्वाचभीरयन् ॥ ११४०॥ मम प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः। विशोकस्तमुवाचेदं धृष्टद्युग्नं कृताञ्जलिः॥ ४१॥ प्रविष्टो धार्तराष्ट्राणामेतद्वलमहार्णवम्। मामुक्त्वा पुरुषव्याद्यः प्रीतियुक्तमिदं वचः॥ ४२॥ प्रतिपालय मां सूत नियम्याभ्वान्मुहूर्तकम्। यावदेताशिहनम्यद्य य इमे मद्वधोद्यताः॥ ४३॥ विशोकस्य वचः श्रुत्वा धृष्टद्युम्नोऽथ पार्षतः। प्रत्युवाच ततः सूर्तं रणमध्ये महाबलः॥ ४४॥ न हि मे जीवितेनापि विद्यतेऽद्य प्रयोजनम्। भीमसेनं रणे हित्वा स्नेहमुत्सुज्य पाण्डवैः ॥ ४५ ॥ अस्वस्ति तस्य कुर्वन्ति देवाः राष्ट्रपुरोगमाः। यः सहायान्परित्यज्य स्वस्तिमानावजेष्ट्रहम्॥ ४६॥

सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो नुकोदरः ॥ ४०॥ प्यमुक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारत । भीमसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमिथतैर्गेजैः ॥ ४८॥ स ददर्श तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम् । वातो नुक्षानिन बलात्प्रभञ्जन्तं रणे रिपृन् ॥ ४९॥

> अथोपगच्छच्छरविक्षताङ्गं पदातिनं कोघघिषं वमन्तम्। विशाल्यमेनं च चकार तूर्ण-मारोपयचात्मरथे महात्मा॥ ११५०॥

तस्मिन्विमदें महति प्रवृत्ते ज्येष्ठाश्चया नोदिता घातैराष्ट्राः। वधाय निष्पेतुब्दायुधास्ते युगक्षये केतवो यहदुयाः॥ समभ्युदीणीश्च तवात्मजांस्तथा निशस्य वीरानिभितः स्थितान्रणे। जिघांसुख्यं द्वुपदात्मजो युवा प्रमोहनास्त्रं युयुजे महारथः॥ ५१॥ ततो व्यमुद्यन्त रणे नृवीराः

प्रमोहनाश्चाहतबुद्धिसत्त्वाः । प्रदुद्भुतुः कुरवश्चैव सर्वे

सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्॥ ५२॥

अथ शुश्राव तेजस्वी द्रोणः रास्त्रभृतां वरः। प्रमोहनास्त्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव॥ ५३॥

ततः प्रशास्त्रमादाय मोहनास्त्रं व्यनाशयत् ॥ ५४ ॥

(अ. ५८) अपराह्ने महाराज प्रावर्तत महारणः। तावकानां च बलिनां परेषां चैव भारत ॥ ५५ ॥

अभिमन्युर्विकर्णस्य हयान्हत्वा महाहवे। अथैनं पञ्चविंशत्या क्षुद्रकाणां समार्पयत् ॥ ५६॥ दुःशासनस्तु समरे केकयान्पश्च मारिष। योधयामास राजेन्द्र तदङ्क्तमिवाभवत्॥ ५०॥ पुत्रोऽपि तव दुर्धर्षो द्वीपद्यास्तनयान् रणे। सायकैर्निशित राजन्नाज्ञान पृथक्पृथक्॥ ५८॥ मीष्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीकिनीम्। काळयामास बळवान्पाळः पशुगणानिव॥ ५९॥ ततो गाण्डीवनिर्घोषः प्रादुरासीद्विशांपते। दक्षिणेन वरूथिन्याः पार्थस्यारीन्विनिच्नतः ॥ ११६० ॥ उत्तस्थः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः। कुरूणां चैव सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ ६१ ॥ छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः। दृश्यन्ते पतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६२॥ पवं युयुधिरे वीराः प्रार्थयाना महचदाः। तावकाः पाण्डवैः सार्धमाकाङ्क्षन्तो जयं युधि ॥ ६३ ॥ (अ. ७९) ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे। सङ्ग्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽभ्यधावत ॥ ६४ ॥ तमायान्तमभिष्रेष्य नुवीर दृढवैरिणम्। भीमसेनः सुसङ्कृद्ध इदं वचनमत्रवीत् ॥ ६५॥ अयं स कालः संप्राप्तो वर्षपूगाभिवाब्छितः। अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम् ॥ ६६॥ पवमुक्ता धनुर्घोरं विकृष्योद्धाम्य चासकत्। समाधत्त शरान्धोरान्महाशनिसमप्रभान् ॥ ६७ ॥ ततोऽस्य कार्मुकं द्वाभ्यां सूतं द्वाभ्यां च विव्यघे। चतुर्भिरश्वान् जवनाननयद्यमसादनम् ॥ ६८ ॥

अथैनं दशिमविणिस्तोत्रैरिव महाद्विपम् । आज्ञान रणे वीरं स्मयिव महार्यः ॥ ६९ ॥ स गाढिवद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे । निषसाद रथोपस्थे राजन्दुर्योधनस्तदा ॥ ११७० ॥ ततः शान्तनवः कुद्धः शरैः सन्नतपर्वभिः । नाशयामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम् ॥ ७१ ॥ पञ्चाळानां च सैन्यानि शरैनिंन्ये यमक्षयम् ॥ ७२ ॥ एवं भिन्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम् । इत्वाऽवहारं सैन्यानां ययौ स्विधिवरं नृप ॥ ७३ ॥

भीष्मेण दुर्योधनः विश्वल्यः कृतः, सप्तमदिनयुद्धम् (अ. ८०) ततस्तव सुतो राजंश्चिन्तयाऽभिपरिप्छुतः। विस्नवच्छोणिताकाङ्गः पप्रच्छेदं पितामहम् ॥ ७४॥ सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि च्युढानि सम्यग्बहुलध्वजानि। विदार्य हत्या च निपीड्य शूरा-स्ते पाण्डवानां त्वरिता महारथाः॥ ७५॥ संमोह्य सर्वान् युधि कीर्तिमन्तो व्यहं च तं मकरं वज्रकल्पम्। प्रविश्य भीमेन रणे हतोऽस्मि घोरैः दारैर्मृत्युद्ण्डप्रकादीः ॥ ७६ ॥ कुदं तमुद्रीक्ष्य भयेन राजन् संमूर्चिछतो न लमे शान्तिमद्य। इच्छे प्रसादात्तव सत्यसम्ध प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम् ॥ ७०॥ तेनैवमुक्तः प्रहसन्महात्मा दुर्योधनं मन्यगतं विदित्वा।

तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी
गङ्गासुतः शस्त्रभृतां वरिष्ठः॥ ७८॥
परेण यत्नेन विगाद्य सेनां
सर्वात्मनाऽहं तव राजपुत्र।
इच्छामि दातुं विजयं सुखं च
न चात्मानं छादयेऽहं त्वद्र्यं॥ ७९॥

- (क. ८१) अवस्यं हि मया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा।
  अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरिप सवासवैः ॥ ११८० ॥
  सर्वथाऽहं तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव ॥ ८१ ॥
  प्वमुक्त्वा ददावस्मै विशल्यकरणीं शुमाम्।
  ओषधीं वीर्यसम्पक्षां विशल्यक्षामवत्तदा ॥ ८२ ॥
  ततः प्रभाते विमले स्वेन सैन्येन वीर्यवान्।
  अव्यूहत स्वयं व्यूहं भीष्मो व्यूहविशारदः ॥ ८३ ॥
  मण्डलं मनुजश्रेष्ठो नानाशस्त्रसमाकुलम् ॥ ८४ ॥
  मण्डलं तु समालोक्य व्यूहं परमदुर्जयम्।
  स्वयं युधिष्ठिरो राजा वर्ज्ञ व्यूहमथाकरोत् ॥ ८५ ॥
- (अ. ८४) ततः प्रवृत्तः सुमहान्सङ्ग्रामः शोणितोद्कः। तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत॥ ८६॥
- (अ. 46) तस्मिस्तथा वर्तमाने तुमुले सङ्कुले भृशम्।
  भीष्मः शान्तनवस्तूर्णं युविष्ठिरमुपाद्गवत् ॥ ८७ ॥
  युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो यमाभ्यां सहितः प्रभुः।
  महेष्वासं नरव्याद्यं भीष्मं शान्तनवं ययौ ॥ ८८ ॥
  ततः शरसहस्राणि प्रमुञ्चन् पाण्डवो युधि।
  भीष्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाकरम् ॥ ८९ ॥
  तेन सम्यक्पणीतानि शरजालानि मारिष।
  प्रतिजन्नाह गाङ्गयः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ११९० ॥

तथैव शरजाळानि भीष्मेणास्तानि मारिष। आकारो समदश्यन्त खगमानां वजा इव ॥ ९१ ॥ निमेषार्धेन कौन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि। अहर्य समरे चक्रे शरजालेन भागशः॥ ९२॥ ततो युचिष्टिरो राजा कीरव्यस्य महात्मनः। नाराचं प्रेषयामास कुद्ध आशीवियोपमम्॥ ९३॥ तं तु च्छित्वा रणे भीष्मो नाराचं कालसंमितम्। िनिजद्मे कीरवेन्द्रस्य हयान्काञ्चनमूपणान् ॥ ९४ ॥ इताश्वं तु रथं त्यक्ता धर्मपुत्रो युधिष्टिरः। आरुरोह रथं तूर्ण नकुळस्य महात्मनः॥ ९५॥ ततो युधिष्ठिरो वश्यान्राज्ञस्तान्समचोद्यत्। भीष्मं शान्तनवं सर्वे निहतेति सुहद्रणान् ॥ ९६॥ ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्। महता रथवंशेन परिवनः पितामहम्॥ ९७॥ स समन्तात्परिवृतः पिता देववतस्तव। चिकीड धनुषा राजन्यातयानो महारथान् ॥ ९८ ॥ तं चरन्तं रणे पार्था दहशुः कौरवं युधि। मृगमध्यं प्रविद्येव यथा सिंहशिशुं वने ॥ ९९॥ रणे भारतसिंहस्य दहशुः क्षत्रिया गतिम्। अमेर्बायुसहायस्य यथा कक्षं दिघक्षतः॥ १२००॥ शिरांसि रथिनां भीषाः पातयामास संयुगे। तालेभ्यः परिपक्वानि फलानि क्रशलो नरः॥ १॥ तस्मिन्सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयानके। सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्वयतिकरो महान् ॥२॥ शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्। अभिदुद्वाच वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाबवीत् ॥ ३॥

अनादत्य ततो भीष्मस्तं शिखण्डिनमाहवे। प्रययो स्अयान्कुद्धः स्त्रीत्वं चिन्त्य शिखंडिनः ॥ ४॥ ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम्। पश्चिमां दिशमासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो॥५॥ द्रोणस्तु समरे कुद्धः पुत्रस्य प्रियकत्तव। व्यधमत्सर्वपञ्चालांस्तृलराशिमिवानलः॥६॥ युध्यतां तु तथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम्। अस्तं गिरिमथारूढे अप्रकाशित भास्करे ॥ ७ ॥ शिवाभिरशिवाभिश्च रुवद्भिर्भैरवं रवम्। घोरमायोधनं जज्ञे भृतसङ्घैः समाकुलम् ॥ ८॥ राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिताशिनः। समन्ततो व्यदक्यन्तं शतशोऽथ सहस्रशः॥९॥ ततः स्वशिबिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा। न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम् ॥ १२१०॥ रक्षां कृत्वा ततः शूरा न्यस्य गुल्मान्यथाविधि। अपनीय च शल्यानि स्नात्वा च विविधेर्जलैः॥ ११ । कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे संस्तृयन्तश्च बन्दिभिः। गीतवादित्रशब्देन व्यकीडन्त यशस्वनः॥ १२॥ मुहूर्तादिव तत्सर्वमभवत्स्वर्गसन्निभम्। न हि युद्धकथां काञ्चित्तत्राकुर्वन्महारथाः॥ १३॥

अष्टमदिनयुद्धम् , सुनाभादिभातराष्ट्रवभः, इरावद्वभः (स. ८०) परिणाम्य निद्यां तां तु सुखं प्राप्ता जनेश्वराः। कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनर्युद्धाय निर्ययुः॥ १४॥ ततः प्रवत्तते युद्धं घोररूपं भयावहम्। तावकानां परेषां च निष्नतामितरेतरम्॥ १५॥ (अ. ८८) भीष्मं तु समरे कुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः। न रोकुः पाण्डवा द्रष्टुं तपन्तमिव भास्करम् ॥ १६॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्। अभ्यद्भवन्त गाङ्गयं मर्दयन्तं शितेः शरैः॥ १७॥ स तु भीष्मो रणक्षाधी सोमकान्सहस्अयान्। पञ्चाळांश्च महेष्वासान्पातयामास सायकैः॥ १८॥ न तत्रासीत्पुमान्कश्चित्पाण्डवानां विशापते। अन्यत्र रथिनां श्रेष्टाद्वीमसेनान्महाबलात्॥ १९॥ स हि भीषां समासाच ताडयामास संयुगे॥ १२२०॥ ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः। भीषां जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये॥ २१॥ भीमस्त सार्थि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः। प्रद्वताश्चे रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः। सुनाभस्य दारेणाशु दिारश्चिच्छेद भारत॥ २२॥ धनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्शनः। शिरश्चिच्छेद समरे शरेणानतपर्वणा। अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे ॥ २३ ॥ अथापरेण भह्नेन कुण्डधारं महारथम्। प्राहिणोन्मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः॥ २४॥ ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिलीमुखम्। प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २५ ॥ स शरः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम् ॥ २६॥ विशालाक्षशिरिइछत्वा पातयामास भूतले। त्रिभिः शरैरदीनात्मा स्मरन्ह्रेशं पुरातेनम् ॥ २७ ॥ महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे। विष्याध समरे राजन्स इतो न्यपतद्भवि ॥ २८ ॥

आदित्यकेतोः केतुं च च्छित्वा बाणेन संयुगे। महोन भुशतीक्ष्णेन शिरश्चिच्छेद भारत॥ २९॥ बह्वाशिनं ततो भीमः शरेणानतपर्वणा। प्रेषयामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ १२३० ॥ प्रदुद्धवुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशांपते। • मन्यमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषितम् ॥ ३१॥ ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य संयुगे। दुःखेन महताऽऽविष्टो विललाप सुदुःखितः ॥ ३२ ॥ निहृता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि। यतमानास्तथाऽन्येपि हन्यन्ते सर्वसैनिकाः॥३३॥ भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमस्मान्पेक्षते। सोऽहं कुपथमारूढः पश्य दैवमिदं मम ॥ ३४॥ पतच्छ्त्वा बचः कूरं पिता देवव्रतस्तव। दुर्योधनमिदं वाक्यमब्रचीत्साश्चलोचनः ॥ ३५॥ उक्तमेतन्मया पूर्व द्रोणेन विदुरेण च। गान्धार्या च यशस्विन्या तस्वं तात न बुद्धवान् ॥ ३६॥ यं यं हि धार्तराष्ट्राणां भीमो द्रक्ष्यति संयुरो। हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतद्ववीमि ते॥ ३७॥ न शक्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सरासुरैः। तस्माद्युद्धे स्थिएं कृत्वा मति युद्धयस्य भारत॥ ३८॥

न शुश्रूषित यद्वाक्यं मत्यः पथ्यमिवीषधम् । तदेव त्वामनुप्राप्तं वचनं साधुभाषितम् ॥ ४२ ॥ विदुरद्रोणभीष्माणां तथाऽन्येषां हितैषिणाम् । अकृत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कीरवाः॥ ४३ ॥ तस्मास्वं शृणु तस्वेन यथा युद्धमवर्तत्॥ ४४ ॥

(अ. ९०) अर्जुनस्य सुतः श्रीमानिरावान्नाम वीर्यवान्। स्तुषायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ॥ ४५ ॥ पेरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना। पत्यौ हते सुपर्णेन रूपणा दीन चेतना ॥ ४६ ॥ भायीर्थे तां च जत्राह पार्थः कामवशानुगाम्। एवमेष समुत्पन्नः परक्षेत्रेऽर्जुनात्मजः॥ ४०॥ स नागळोके संबुद्धो मात्रा च परिरक्षितः। पितृव्येण परित्यक्तः पार्थद्वेषाद्दुरात्मना ॥ ४८ ॥ इन्द्रछोकं जगामाशु श्रुत्वा तत्रार्जुनं गतम्। सोऽर्जुनेन समाज्ञतो देवलोके तदा नृप ॥ ४९ ॥ युद्धकाले त्वयाऽस्माकं साह्यं देयमिति प्रभो। बादिमत्येवमुक्त्वा तु युद्धकाल इहागतः। कामवर्णजवैरश्वैर्बहुभिः संवृतो सृप॥ १२५०॥ ते हयाः काञ्चनापीडा नानावर्णा मनोजवाः। उत्पेतुः सहसा राजन्हंसा इव महोदधौ ॥ ५१ ॥ तथैव तावका राजन्समेत्यान्योन्यमाहवे। परस्परवधं घोरं चकुस्ते हयसादिनः ॥ ५२ ॥ ततः क्षीणे इयानीके किञ्चिच्छेषे च भारत। सौबलस्थानुजाः शूरा निर्गता रणमूर्धनि ॥ ५३ ॥ गजो गवाक्षो वृषभश्चमैवानार्जवः शुकः। इरावन्तमभिद्रुत्य सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ५४॥

इरावानिप संक्रदः सर्वोस्तान्निशितैः शरैः। मोहयामास समरे विद्वा परपुरञ्जयः॥ ५५॥ विकृष्य च शितं खड्नं गृहीत्वा च शरावरम् । पदातिर्द्रतमागच्छिजाघांसुः सौबळान्युघि ॥ ५६॥ भूमिष्ठमथ तं सङ्ख्ये सम्प्रदश्य ततः पुनः। परिवार्य भृशं सर्वे प्रहीतुमुपचक्रमुः॥ ५०॥ अथाभ्याशगतानां स खड्डेनामित्रकर्शनः। असिहस्तापहस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यकृततः॥ ५८॥ चृषभस्तु महाराज बहुधा विपरिक्षतः। अमुच्यत महारोद्रात्तस्माद्वीरावकर्तनात् ॥ ५९ ॥ तान्सर्वान्पतितान्द्रष्ट्वा भीतो दुर्योधनस्ततः। अभ्यधावत संकुद्धो राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ १२६०॥ आर्ष्यशृङ्किं महेष्वासं मायाविनमरिन्दमम्। वैरिणं भीमसेनस्य पूर्वं बकवधन वै॥ ६१॥ पदय वीर यथा होष फाल्गुनस्य सुतो बली। मायावी विप्रियं कर्तुमकार्वीन्मे बलक्षयम् ॥ ६२॥ त्वं च कामगमस्तात मायास्त्रे च विशारवः। कृतवैरश्च पार्थेन तसादेनं रणे जहि ॥ ६३ ॥ बाढमित्येवमुक्त्वा तु राक्षसो घोरदर्शनः। प्रययो सिंहनादेन यत्रार्जुनसुतो युवा ॥ ६४ ॥ इरावानपि संकुद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी। इन्तकामममित्रको राक्षसं प्रत्यवारयत्॥ ६५॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य राक्षसः सुमहाबलः। त्वरमाणस्ततो मायां प्रयोक्तुमुपचक्रमे ॥ ६६ ॥ इरावानपि संकुद्धो मायां स्रष्टुं प्रचक्रमे। योऽस्वयो मातृकस्तस्य स एनमभिपेदिवान् ॥ ६० ॥ स नागैर्बंडुभी राजितरावान्संवृतो रणे।
दघार सुमहदूपमनन्त इव भोगवान्॥ ६८॥
ततो बहुविधैर्नागैश्छाद्यामास राक्षसम्।
छाद्यमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः।
सौपणे रूपमास्थाय भक्षयामास पन्नगान्॥ ६९॥
मायया भक्षिते तस्मिन्नन्वये तस्य मातृके।
विमोहितमिरावन्तं न्यहनद्राक्षसोऽसिना॥ १२७०॥
तिस्मिन्तु विहते वीरे राक्षसेनार्जुनात्मजे।
विशोकाः समपद्यन्त धार्तराष्ट्राः सराजकाः॥ ७१॥

(अ. ९१) इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः। व्यनदत्सुमहानादं भैमसेनिर्घटोत्कचः॥ ७२॥ ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचमुपादवत्॥ ७३॥ पृष्ठतोऽन्ययौ चैनं स्वद्भिः पर्वतोपमैः। कुञ्जरैर्दशसाहस्त्रैर्वङ्गानामधिपः स्वयम् ॥ ७४ ॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य गजानीकेन संवृतम्। पुत्रं तव महाराज चुकोप स निशाचरः॥ ७५॥ अथैनमब्बीत्कुद्धः कूरः संरक्तलोचनः। अद्यानृण्यं गमिष्यामि पितृणां मातुरेव च ॥ ७६॥ ये त्वया सुनृशंसेन दीर्घकालं प्रवासिताः। यच ते पाण्डवा राजंश्छलसूते पराजिताः॥ ७७ ॥ यचैव द्रीपदी कृष्णा एकचस्त्रा रजस्वला। सभामानीय दुर्बुद्धे बहुधा क्लेशिता त्वया॥ ७८॥ एतेषामपमानानामन्येषां च कुछाधम। अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्॥ ७९॥ प्वमुक्त्वा तु हैडिम्बो महद्विस्फार्थ कार्मुकम्। शरवर्षेण महता दुर्योधनमवाकिरत ॥ १२८० ॥

(अ. ९२) ततः क्रोधसमाविष्टो निःश्वसन्निव पन्नगः। संशयं परमं प्राप्तः पुत्रस्ते भरतर्षभ ॥ ८१ ॥ क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य आत्मनश्चाभिमानिताम्। प्राप्तेऽपक्रमणे राजा तस्थी गिरिरिवाचलः॥ ८२॥ संघाय च शितं बाणं काळाग्निसमतेजसम्। मुमोच परमकुद्धस्तस्मिन्घोरे निशाचरे॥ ८३॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य बाणमिन्द्राद्यानिष्रभम्। लाघवान्मोचयामास महात्मा वै घटोत्कचः॥ ८४॥ भयश्च वितनादोग्नं कोधसंरक्तलोचनः। (अ. ९४) प्रादुश्चके ततो मायां घोरक्षपां सुदारुणाम् ॥ ८५ ॥ ततस्ते तावकाः सर्वे मायया विमुखीकृताः। अन्योन्यं समपश्यन्त निकृत्ता मेदिनीतले॥ ८६॥ विचेष्टमानाः कृपणाः शोणितेन परिप्लुताः। विध्वस्ता रथिनः सर्वे राजानश्च निपातिताः॥ ८७॥ ह्याश्चेव ह्यारोहाः सन्निकृताः सहस्रशः। तद्दष्ट्या तावकं सैन्यं विद्रुतं शिबिरं प्रति॥ ८८॥ मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देववतस्य च। युध्यध्वं मा पलायध्वं मायैषा राक्षसी रणे॥ ८९॥ घटोत्कचप्रमुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः। नैव ते श्रद्वधुर्भाता वद्तोराचयोर्वचः॥ १२९०॥ तांश्च प्रद्रवतो दष्ट्वा जयं प्राप्ताश्च पाण्डवाः। घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्यचिकरे॥ ९१॥

(अ. ९६) पुत्रं विनिहृतं श्रुत्वा इरावन्तं घनञ्जयः। दुःखेन महताऽऽविष्टो निःश्वसन्पन्नगो यथा। अववीत्समरे राजन्वासुदेवमिदं वचः॥९२॥

अर्थहेतोर्नरश्रेष्ठ क्रियते कर्म कुत्सितम् । धिगर्थान्यत्कृते होवं कियते ज्ञातिसङ्क्षयः ॥ ९३ ॥ अधनस्य मृतं श्रेयो न च ज्ञातिवधाद्धनम् । किं न प्राप्स्यामहे कृष्ण हत्वा ज्ञातीन्समागतान ॥ ९४ ॥ इदानीं च विजानामि सुकृतं मधुसुदन । कृतं राज्ञा महाबाहो याचता च सुयोधनम् । राज्यार्धे पञ्च वा त्रामान्नाकार्षीत्स च दुर्मतिः॥ ९५॥ दृष्ट्वा हि क्षत्रियान् श्र्रान् श्रयानान्धरणीतले । निन्दामि भृशमात्मानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्॥ ९६॥ अशक्तमिति मामेते ज्ञास्यन्ते क्षत्रिया एणे। युद्धं तु मे न रुचितं शातिभिर्मधुसुद्दन ॥ ९७॥ सञ्चोदय ह्यान् शीवं धातराष्ट्रचम् प्रति। अतिरिध्ये महापारं भुजाभ्यां समरोदधिम् ॥ ९८॥ नायं यापयितुं कालो विद्यते माधव कचित् ॥ ९९ ॥ प्यमुक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा। चोदयामास तानश्वान्पाण्डुरान्वातरहसः॥ १३००॥ अपराह्ने महाराज संग्रामः समपद्यत । पर्जन्यसमनिर्घोषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः॥ १॥ ततो राजंस्तव सुता भीमसेनमुपादवन् । परिवार्य रणे द्वोणं वसवो वासवं यथा ॥ २ ॥ भीमसेनस्तु संप्रेक्ष्य पुत्रांस्तव जनेश्वर। प्रजज्वाल रणे कृद्धो ह्रविषा ह्रव्यवाडिव ॥ ३॥ ब्युढोरस्कं ततो भीमः पातयामास भारत। क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवद्गतजीवितः॥ ४॥ अपरेण तु भल्लेन पीतेन निश्चितेन तु । अपातयत्कुण्डलिनं सिद्धः श्चद्रभृगं यथा ॥ ५ ॥

ततः सुनिशितान्पीतान्समादत्त शिळीमुखान् । ससर्ज त्वरया युक्तः पुत्रांस्ते प्राप्य मारिष ॥ ६॥ प्रेषिता भीमसेनेन शरास्ते दृढधन्वना। अपातयन्त पुत्रांस्ते रथेभ्यः सुमहारथान् ॥०॥ अनाधृष्टिं कुण्डमेदिं वैराटं दीर्घलोचनम्। दीर्घवाहुं खुवाहुं च तथैव कनकध्वजम्॥८॥ ततः प्रदुद्वदुः शेषास्तव पुत्रा महाहवे। तं कालमिव मन्यन्तो भीमसेनं महाबलम्॥९॥ यथा हि पशुमध्यस्थो दारयेत पशुन्वृकः। वृकोदरस्तव सुतांस्तथा व्यद्रावयद्रणे ॥ १३१० ॥ गाङ्गेयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथाः। पाण्डवं रभसं युद्धे वारयामासुरर्जुनम् ॥ ११॥ धृष्टद्युम्नमुखास्त्वन्ये तव सैन्यमयोधयन्। तथैव तावकाः सर्वे पाण्डुसन्यमयोधयन् ॥ १२॥ तत्राक्रन्दो महानासीत्तव तेषां च भारत। निघ्नतां दृढमन्योन्यं कुर्वतां कर्म दुष्करम् ॥ १३॥ नानाविधानि शस्त्राणि प्रगृद्य पतिता नराः। जीवन्त इव इइयन्ते गतसत्त्वा महार्थाः॥ १४॥ गदाविमथितैर्गात्रैमुंसलौभीन्नमस्तकाः। गजवाजिरथक्षुण्णाः शेरते स्म नराः क्षितौ ॥ १५॥ तथैवाश्वजृतागानां शरीरैर्विवमी तदा। संछन्ना वसुधा राजन्पर्वतैरिव सर्वशः॥ १६॥ पद्मेन्द्रस्तिभिश्चैव वदनैश्चारकुण्डलैः। क्लप्तरमश्रुभिरत्यर्थे वीराणां समळङ्कतैः ॥ १७॥ अपविद्धेर्महाराज सुवर्णोज्ज्वळकुण्डलैः त्रहनक्षत्रशबला चौरिवासीद्वसुन्धरा॥ १८॥

एवमेते महासेने मृदिते तत्र भारत । परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे ॥ १९ ॥ तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु मृदितेषु च भारत । रात्रिः समभवत्तत्र नापश्याम ततोऽनुगान् । ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचकुः कुरुपाण्डवाः ॥ १३२० ॥

मीष्मदुर्योधनसंवादः, नवमदिनयुद्धम्

(अ. ९७) ततो दुर्योधनो राजा राकुनिश्चापि सौबलः । दुःशासनश्च पुत्रस्ते सृतपुत्रश्च दुर्जयः ॥ २१ ॥ समागम्य महाराज मन्त्रं चकुर्विवक्षितम् । कथं पाण्डुसुताः संख्ये जेतव्याः सगणा इति ॥ २२ ॥

कथं पाण्डुसुताः संख्ये जेतव्याः सगणा इति ॥ २२ ॥ निवृत्ते युघि गाङ्गेये न्यस्तशस्त्रे च भारत। अहं पार्थान्हनिष्यामि सहितान्सर्वसोमकैः ॥ २३ ॥ पाण्डवेषु दयां नित्यं स हि भीष्मः करोति वै। अशक्तश्च रणे भीष्मो जेतुमेतान्महारथान् ॥ २४ ॥ स त्वं शीव्रमितो गत्वा भीष्मस्य शिबिरं प्रति। अनुमान्य गुरुं वृद्धं शस्त्रं न्यासय भारत॥२५॥ न्यस्तशस्त्रे ततो भीष्मे निहतान्पश्य पांडवान् । मयैकेन रणे राजन्ससुहद्गणबान्धवान् ॥ २६॥ एवमुक्तस्त कर्णेन कर्णमाह जनेश्वरः॥ २०॥ अनुमान्य रणे भीष्ममेषोऽहं द्विपदां वरम्। आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकाशमरिन्द्रम्। अपकान्ते ततो भीष्मे प्रहरिष्यसि संयुगे ॥ २८॥ निष्पपात ततस्तूर्णं पुत्रस्तव विशापते । सहितो आत्मिस्तैस्तु देवैरिव शतऋतुः ॥ २९ ॥ संप्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शुभम्। उवाच प्राञ्जलिमीष्मं बाष्पकण्ठोऽश्वलोचनः॥ १३३०॥

त्वां वयं हि समाश्रित्य संयुगे राष्ट्रसूदन। उत्सहेम रणे जेतुं सेन्द्रानिप सुरासुरान् ॥ ३१ ॥ किस् पाण्डुसुतान्वीरान्ससुहृद्रणबांधवान्। तस्मादईसि गाङ्गेय कृपां कर्त् मिय प्रभो ॥ ३२ ॥ जहि पाण्डुसुतान्वीरान्महेन्द्र इव दानवान्। अहं सर्वान्महाराज निहनिष्यामि सोमकान ॥ ३३॥ दयया यदि वा राजन्हेष्यभावानमम प्रभो। मन्द्भाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान् ॥ ३४ ॥ अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोभिनम्। स जेष्यति रणे पार्थान्ससुहृद्गणबांघवान् ॥ ३५॥ (अ. ९८) वाक्शाल्यैस्तव पुत्रेण सोऽतिविद्धो महामनाः। दुःखेन महताऽऽविष्टो नोवाचाप्रियमण्वपि॥ ३६॥ अब्रवीत्तव पुत्रं स सामपूर्वमिदं वचः। किं त्वं दुर्योधनैवं मां वाक्शल्यैरपक्टन्तसि। घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियम्॥ ३७॥ यदा तु पाण्डवः शूरः खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्। पराजित्य रणे शकं पर्याप्तं तिन्नदर्शनम् ॥ ३८ ॥ यदा च त्वां महाबाहो गन्धवैंईतमोजसा। अमोचयत्पाण्डुसुतः पर्याप्तं तिश्वदर्शनम् ॥ ३९ ॥ यच नः सहितान्सर्वान्विराटनगरे तदा। एक एव समुद्यातः पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ १३४० ॥ विजित्य च यदा कर्ण सदा पुरुषमानिनम्। उत्तरायै ददौ बस्त्रं पर्याप्तं तिश्चदर्शनम् ॥ ४१ ॥ को हि शक्तो एणे जेतं पाण्डवं रभसं तदा। यस्य गोप्ता जगद्वोष्ठा शङ्खचकगदाधरः॥ ४२॥

अहं तु सोमकान्सर्वान्पञ्चाळांश्च समागतान्। निहृनिष्ये नरव्यात्र वर्जयित्वा शिखण्डिनम् ॥ ४३ ॥ पूर्व हि स्त्री समुत्पन्ना शिखण्डी राजवेशमनि । वरदानात्प्रमान् जातः सैषा वै स्त्री शिखण्डिनी ॥ ४४ ॥ तमहं न हनिष्यामि प्राणत्यागेऽपि भारत ॥ ४५ ॥ सुखं स्वपिहि गांघारे श्वोऽस्मि कर्ता महारणम। यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत्स्थास्यति मेदिनी ॥ ४६ ॥ एवमुक्तस्तव सुतो निर्जगाम जनेश्वर। अभिवाद्य गुरुं मूर्ध्ना प्रययो संनिवेशनम् ॥ ४०॥ प्रभातायां च रार्वयों प्रातरुत्थाय ताश्रुपः। राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति है ॥ ४८ ॥ अद्य भीष्मो रणे कुद्धो निहनिष्यति सोमकान्। तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् ॥ ४९ ॥ अववीचि विशुद्धातमा नाहं हुन्यां शिखण्डिनम्। स्त्रीपूर्वको हास्त्री राजँस्तरमाद्वज्यी मया रणे ॥ १३५० ॥ तत्र सर्वात्मना मन्ये गाङ्गेयस्यैव पाळनम्। अरक्ष्यमाणं हि चुको हन्यात्सिहं महाहवे॥ ५१॥ मा वृकेणेव गाङ्गेयं घातयेम शिखण्डिना। यत्ता रक्षन्तु गाङ्गयं तस्मिन्गुते ध्रवो जयः॥ ५२॥ प्तच्छृत्वा तु ते सर्वे दुर्योधनवचस्तदा। सर्वतो रथवंशेन गाङ्गेयं पर्यवारयन् ॥ ५३ ॥

(अ. ९९) ततः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सह सेनया। व्यूहं चान्यूहत महत्सर्घतोभद्रमात्मनः॥ ५४॥ एवं तेऽपि महान्यूहं प्रतिन्यूहा सुदुर्जयम्। पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय दंशिताः॥ ५५॥ ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः संप्रहारं प्रचिकरे। ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसुन्धरा॥ ५६॥

(พ.१०३) तत्रासीत्सुमह्युद्धं तव तेषां च सङ्कुलम्। नराश्वरथनागानां यमराष्ट्रविवर्धनम्॥ ५७॥

तस्मिन्रोद्वे तथा युद्धे वर्तमाने महाभये।
प्रावर्तत नदी घोरा शोणितान्त्रतरिक्षणी ॥ ५८ ॥
प्राक्षोशनक्षत्रियास्तत्र दृष्ट्वा तद्वैशसं महत्।
दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रियाः क्षयम् ॥ ५९ ॥
गुणवत्सु कथं द्वेषं धृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
इतवान्पाण्डुपुत्रेषु पापात्मा छोभमोहितः ॥ १३६० ॥
पवं बहुविधा वाचः श्रूयन्ते स्म परस्परम्।
पाण्डवस्तवसंयुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः ॥ ६१ ॥
यत्पुरा न निगृह्णासि वार्यमाणो महात्मभिः।
वैचित्रवीर्य तस्येदं फळं पश्य सुदारुणम् ॥ ६२ ॥

(अ.१०४) एकीभ्तास्ततः सर्वे कुरवः सह पाण्डवैः।
अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ ६३ ॥
सात्यिकः कृतवर्माणं वारियत्वा महारणे।
शरैर्बहुविधै राजन्नाससाद पितामहम् ॥ ६४ ॥
तस्यायसीं महाशक्तिं चिक्षेपाथ पितामहः।
तामापतन्तीं सहसा मृत्युकल्पां सुदुर्जयाम्।
व्यंसयामास वार्ष्णेयो लाघवेन महायशाः॥ ६५ ॥
वार्ष्णेयस्तु ततो राजन्स्वां शक्तिं कनकप्रभाम्।
वेगवद्गृद्य चिक्षेप पितामहर्थं प्रति ॥ ६६ ॥
छित्वा शक्तिं तु गाङ्गेयः सात्यिकं नवभिः शरैः।
आज्ञधानोरसि कुद्धः प्रहसञ्च्युकर्शनः॥ ६७ ॥

ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डपूर्वज । परिवव रणे भीष्मं माघवत्राणकारणात् ॥ ६८ ॥ (अ.१•५) दृष्वा भीष्मं रणे कुद्धं पाण्डवैरभिसंवृतम्। द्वयोधनो महाराज दुःशासनमभाषत ॥ ६९ ॥ रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माकं पितामहः। निहन्यात्समरे यत्तानपञ्चालान्पांडवैः सह ॥ १३७० ॥ स भवान्सर्वसैन्येन परिवार्य पितामहम्। समरे कर्म कुर्वाणं दुष्करं परिरक्षतु ॥ ७१ ॥ स पवमुक्तः समरे पुत्रो दुःशासनस्तव। परिवार्य स्थितो भीष्मं सैन्येन महता वृतः॥ ७२॥ ततो दुर्योघनो राजा शूराणां हयसादिनाम्। अयुतं प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे॥ ७३॥ ततो युधिष्ठिरो राजा माद्गीपुत्रौ च पाण्डवौ। न्यक्रन्तश्चनाङ्गानि शरेण हयसादिनाम ॥ ७४॥ पाण्डवाश्च महाराज जित्वा रात्रूनमहामुधे। दभ्मः शङ्कांश्च मेरीश्च ताडयामासुराहवे॥ ७५॥ ततो दुर्योधनो दीनो दृष्ट्वा सैन्यं पराजितम्। अववीद्धरतश्रेष्ठ मद्भराजमिदं वचः॥ ७६॥ एष पाण्डुसुतो ज्येष्ठो यमाभ्यां सहितो रणे। पर्यतां वो महाबाहो सेनां द्रावयति प्रभो। तं वारय महाबाहो वेलेव मकरालयम्॥ ७०॥ पुत्रस्य तब तद्वाक्यं श्रुत्वा दाव्यः प्रतापवान् । स ययौ रथवंशेन यत्र राजा युघिष्टिरः॥ ७८॥ ततो युद्धं महाघोरं प्रावर्तत सुदारुणम्। अपरां दिशमास्थाय पतमाने दिवाकरे॥ ७९॥

## श्रीकृष्णस्य प्रतिज्ञामङ्गः

(अ.१०६)ततः पिता तव कुद्धो निशितैः सायकोत्तमैः। आजधान रणे पार्थान्सहसेनान्समन्ततः॥ १३८०॥ रथाग्न्यगारश्चापार्चिरसिशक्तिगदेन्धनः। शरस्कुलिङ्गो भीष्माग्निर्ददाह क्षत्रियर्षभान् ॥ ८१ ॥ महेन्द्रसमत्रीर्येण वध्यमाना महाचमुः। अभज्यत महाराज न च हो सह घावतः॥ ८२॥ तद्गोकुलमिवोद्धान्तमुद्धान्तरथकूबरम्। दहरो पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमार्तस्वरं तदा ॥ ८३ ॥ अभज्यमानं सैन्यं तु इष्ट्वा यादवनन्दनः। उवाच पार्थ वीभत्सुं निगृह्य रथमुत्तमम्॥ ८४॥ अयं स कालः संप्राप्तः पार्थं यः काङ्क्षितस्तव। प्रहरास्मित्रख्यात्र न चेन्मोहाहिमुहासे॥ ८५॥ यत्पुरा कथितं वीर राज्ञां तेषां समागमे। विराटनगरे तात सञ्जयस्य समीपतः॥ ८६॥ भीष्मद्रोणमुखान्सर्वान्धार्तराष्ट्रस्य सैनिकान्। सानवन्धान्हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति सङ्गरे॥ ८०॥ इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम। क्षत्रधर्ममनुस्मृत्य युध्यस्व विगतज्वरः॥ ८८॥ इत्युक्तो वासुदेवेन तिर्यग्दष्टिरघोमुखः। अकाम इव बीभत्सुरिदं वचनमत्रवीत्॥ ८९॥ अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्। दुःखानि वनवासे वा किं नु मे सुकृतं भवेत् ॥ १३९० ॥ चोदयाश्वान्यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तव। यातियध्यामि दुर्धेर्व भीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ९१ ॥

स चाश्वान्रजतप्रख्यां श्चोदयामास माधवः।
यतो भीष्मस्ततो राजन्दुष्पेक्ष्यो रिक्मवानिव ॥ ९२ ॥
ततस्तत्पुनरावृत्तं युधिष्ठिरबलं महत्।
दृष्ट्वा पार्थं महाबाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे ॥ ९३ ॥
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठः सिंहवद्विनदन्मुहुः।
धनञ्जयरथं शीव्रं शरवर्षे रवाकिरत् ॥ ९४ ॥
क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारिधः।
शरवर्षेण महता न प्राह्मायत भारत ॥ ९५ ॥

(अ. ५९) अद्श्यद्वासुदेवो ह्ययाने परं बलम्। मोघान्कुर्वन् शरांस्तस्य मण्डलान्याचरंलुघु ॥ ९६ ॥ तथा भीष्मस्तु सुदृढं वासुदेवधनञ्जयौ। विष्याघ निद्यितैर्वाणैः सर्वगात्रेषु भारत ॥ ९७ ॥ शिशुभाते नरव्याघी ती भीष्मशरविक्षती। गोवृषाविव संरच्यी विषाणौर्छिखताङ्किती ॥ ९८ ॥ पुनश्चापि सुसंरब्धः शरैः शतसहस्रशः। कृष्णयोर्युघि संरच्यो भीष्मोऽथावारयहिशः॥ ९९॥ वार्णीयं च शरैस्तीक्ष्णैः कम्पयामास रोषितः। मुहुरभ्यर्दयन्भीषाः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ १४०० ॥ ततस्तु रुष्णः समरे दृष्ट्वा भीष्मपराक्रमम्। संप्रेक्ष्य च महाबाद्यः पार्थस्य मृद्युद्धताम् ॥ १ ॥ भीष्मं च शरवर्षाणि सुजन्तमनिशं युधि। प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः॥ २॥ वरान्वरान्विनि ध्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्। युगान्तमिव कुर्वाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले ॥ ३॥ अमुष्यमाणो भगवान्केशवः परवीरहा। अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं बलम् ॥ ४ ॥

पकाह्वा हि रणे भीष्मो नाश्येद्वेवदानवान्।
किं चु पाण्डुसुतान्युद्धे सवलान्सपदानुगान्॥ ५॥
द्रवते च महासैन्यं पांडवस्य महात्मनः॥ ६॥
पते च कीरवास्त्र्णं प्रमग्नान्वीक्ष्य सोमकान्।
प्राद्भवन्ति रणे दृष्ट्वा हर्षयन्तः पितामहम्॥ ७॥
सोऽदं भीष्मं निहन्यद्य पाण्डवार्थाय दंशितः।
भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्॥ ८॥
अर्जुनो हि शरैस्तीक्णैर्वध्यमानोऽपि संयुने।
कर्तव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्॥ ९॥
तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः।
प्रेषयामास संकुद्धः शरान्पार्थरथं प्रति॥ १४१०॥

ततः सुनामं वसुदेवपुत्रः सूर्यप्रभं वज्रसमप्रभावम्। क्षुरान्तमुद्यम्य भुजेन चक्रं रथादवज्ञुत्य विस्तृज्य वाहान् ॥ ११ ॥ संकम्पयनाां चरणैर्महात्मा वेरोन कृष्णः प्रससार भीष्मम्। मदान्धमाजी समुदीर्णदर्प सिंहो जिघांसिज्ञिच वारणेन्द्रम्॥ १२॥ सोऽभिद्रवन्भीष्ममनीकमध्ये कृद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथी। व्यालम्बपीतान्तपटश्चकाशे घनो यथा खे तडितावनद्धः॥ १३॥ सुदर्शनं चास्य रराज शौरे-स्तबकपदां सुभुजोरुनालम् । यथादिपद्मं तरुणार्कवर्ण रराज नारायणनाभिजातम् ॥ १४॥

तत्कृष्णकोपोदयसूर्यबुद्धं श्रुरान्ततीक्ष्णात्रसुजातपत्रम् । तस्यैव देहोरुसरःग्रहृढं रराज नारायणवाहुनालम् ॥ १५ ॥

(अ.१०६) दृष्ट्वा माधवमाऋन्दे भीष्मायोद्यतमन्तिके। हतो भीष्मो हतो भीष्मस्तत्र तत्र बचो महत्। अश्रयत महाराज वासुदेवभयात्तदा ॥ १६॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे। असंभ्रमं रणे भीष्मो विचकर्ष महद्धनुः॥ १७॥ उवाच चैव गोविन्दमसंभ्रान्तेन चेतसा। पहोहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ मामद्य सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाहवे। त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममान्य ॥ १९॥ श्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति सर्वतः। संभावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोक्येनाच संयुरो। महरस्य यथेष्टं वै वासोऽस्मि तव चानघ ॥ १४२० ॥ अन्वरोव ततः पार्थः समभिद्रत्य केशवम्। निजग्राह महाबाहुर्बाहुभ्यां परिगृह्य वै॥ २१॥ निगृह्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः। जगामैवैनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः॥ २२॥ पार्थस्त विष्टभ्य बलाचरणौ परवीरहा। निजग्राह हृषीकेशं कथञ्चिहशमे पदे॥ २३॥ तत प्वमुवाचार्तः कोधपर्याक्रलेक्षणम्। निःश्वसन्तं यथा नागमर्जुनः प्रणयात्सखा ॥ २४ 🕪 निवर्तस्य महाबाह्ये नानृतं कर्तुमर्हस्ति। यत्त्वया कथितं पूर्व न योत्स्यामीति केवाव ॥ २५ ॥

मिथ्यावादीति लोकास्त्वां कथविष्यन्ति माधव। ममैष भारः सर्वो हि हनिष्यामि पितामहम् ॥ २६॥ शपे केशव शस्त्रेण सत्येन सुकृतेन च। अन्तं यथा गमिष्यामि रात्रूणां रात्रुसूदन ॥ २०॥ अद्येव परय दुर्घर्ष पात्यमानं महारथम्। तारापतिमिवापूर्णमन्तकाले यहच्छ्या ॥ २८ ॥ माधवस्तु वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः। न किञ्चिद्वक्त्वा सक्रोध आरुरोह रथं पुनः ॥ २९ ॥ तो रथस्थो नरव्याची भीष्मः शान्तनवः पुनः। ववर्ष राखर्षेण मेघो बृष्ट्या यथाऽचळी ॥ १४३० ॥ प्राणानादत्त योघानां पिता देववतस्तव। गभस्तिभिरिवादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये ॥ ३१ % इतविद्रुतसैन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः। निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ममप्रतिमं एणे ॥ ३२ ॥ तथा पाण्डवसैन्यानि द्राव्यमाणानि भारत। त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव ॥ ३३ ॥ पिपीलिका इव क्षुण्णा दुर्बला बलिना रणे॥ ३४॥

विमृद्गतस्तस्य तु पाण्डुसेनाः मस्तं जगामाथ सहस्राहिमः। ततो वळानां श्रमकर्शितानां मनोऽवहारं प्रति संबभूव ॥ ३५ ॥ (अ.१०७)ततोऽवहारं सैन्यानां चके राजा युधिष्ठिरः। तथैव तव सैन्यानामवहारो ह्यभूत्तदा ॥ ३६ ॥

> भीष्मोक्तः स्ववधोपायः तस्मिन् रात्रिमुखे घोरे पाण्डवा वृष्णिभः सह । सञ्जयाश्च दुराधर्षा मन्त्राय समुपाविशन् ॥ ३७ ॥

ततो युधिष्ठिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं नृप। वासुदेवं समुद्रीक्ष्य वचनं चेदमाददे॥ ३८॥ कृष्ण पश्य महात्मानं भीषां भीमपराऋमम्। गर्ज नलवनानीव विमृद्धन्तं बलं सम ॥ ३९॥ सोऽहमेवंगते कृष्ण निमयः शोकसागरे। वनं यास्यामि दुर्घर्ष श्रेयो वै तत्र मे गतम् ॥ १४४० ॥ न युद्धं रोचते कृष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा ॥ ४१ ॥ जीवितं बहुमन्येऽहं जीवितं हाद्य दुर्लभम्। जीवितस्याद्य शेषेण चरिष्ये धर्ममुत्तमम्॥ ४२॥ एवं श्रुत्वा वचस्तस्य कारुण्याद्वद्वविस्तरम्। प्रत्युवाच ततः रुष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम्॥ ४३॥ यदि भीष्मे हते बीरे जयं पश्यसि पाण्डव। हन्ताऽस्म्येकरथे नाच कुरुवृद्धं पितामहम्॥ ४४॥ पश्य मे विक्रमं राजन्महेन्द्रस्येव संयुगे। विमुञ्चन्तं महास्त्राणि पातयिष्यामि तं रथात्॥ ४५॥ यः रातुः पाण्डुपुत्राणां मच्छतुः स न संरायः। मद्या भवदीया ये ये मदीयास्तवैव ते ॥ ४६॥ तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च। मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते ॥ ४७ ॥ एष चापि नरव्याद्यो मत्कृते जीवितं त्यजेत। पष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्। स मां नियुंक्ष्व राजेन्द्र यथा योद्धा भवास्यहम् ॥ ४८ ॥ प्वमेतन्महाबाहो यथा वदसि माधव। सर्वे होते न पर्याप्तास्तव वेगविधारणे ॥ ४९॥ न तु त्वामनृतं कर्तुमुत्सहे स्वात्मगीरवात्। अयुष्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुरु माधव ॥ १४५० ॥

समयस्त कृतः कश्चिन्मम भीष्मेण संयुगे। मन्त्रयिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ५१ ॥ तस्माद्देचवतं भूयो वधोपायार्थमात्मनः। भवता सहिताः सर्वे प्रयाम मधुसूद्व ॥ ५२ ॥ सञ्जय०-ततोऽब्रवीन्महाराज वार्ष्णेयः कुरुनन्दनम्। रोचते में महाप्राज्ञ राजेन्द्र तव भाषितम्॥ ५३॥ गत्वा शान्तनवं वृद्धं मन्त्रं पृच्छाम भारत। स वो दास्यति मन्त्रं यं तेन योतस्यामहे परान् ॥ ५४ ॥ पवमामन्त्रय ते वीराः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । जग्मुस्ते सहिताः सर्वे वासुदेवश्च वीर्यवान् ॥ ५५॥ विमक्तरास्त्रकवचा भीष्मस्य सदनं प्रति। प्रविदय च तदा भीष्मं शिरोभिः प्रणिपेदिरे ॥ ५६ ॥ तात्वाच महाबाहुर्भीष्मः कुरुपितामहः। स्वागतं तव वार्षीय स्वागतं ते धनञ्जय ॥ ५७ ॥ स्वागतं धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा ॥ ५८ ॥ किं वा कार्यं करोम्यच युष्माकं प्रीतिवर्धनम्। सर्वात्मनाऽपि कर्ताऽस्मि यदपि स्यात्सुदुष्करम् ॥ ५९ ॥ तथा बुवाणं गाङ्गेयं त्रीतियुक्तं पुनः पुनः। उवाच राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः॥ १४६०॥ कथं जयेम सर्वज्ञ कथं राज्यं लमेमहि। प्रजानां संशयो न स्यात्कथं तन्मे वद प्रभो। भवान्हि नो वघोपायं ब्रवीतु स्वयमात्मनः॥ ६१ ॥

भीष्म०- अर्जुनः समरे शूरः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । मामेव विशिखेस्तीक्षणरिभिद्रवतु दंशितः ॥ ६२ ॥ अमङ्गल्यभ्वजे तस्मिन् स्त्रीपूर्वे च विशेषतः। न प्रदर्तुमभीष्सामि गृहीतेषुः कथञ्चन ॥ ६३ ॥

तदन्तरं समासाद्य पाण्डवो मां धनञ्जयः। शरैघीतयतु क्षिप्रं समन्ताद्भरतर्वेभ ॥ ६४ ॥ सञ्जय०-ते तु ज्ञात्वा ततः पार्था जग्मुः स्वशिबिरं प्रति । अभिवाद्य महात्मानं भीषमं कुरुपितामहम् ॥ ६५ ॥ तथोक्तवति गाङ्गेये परछोकाय दीक्षिते। अर्जुनो दुःखसन्ततः सवीडमिद्मववीत् ॥ ६६ ॥ गुरुणा कुरुवृद्धेन कृतप्रज्ञेन घीमता। पितामहेन संग्रामे कथं योद्धाऽस्मि माधव॥ ६०॥ क्रीडता हि मया बाल्ये वासुदेव महामनाः। पांसुरूषितगाञ्चेण महातमा परुषीकृतः ॥ ६८ ॥ यस्याहमधिरुह्याङ्कं बालः किल गदायज । तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डोर्महात्मनः ॥ ६९ ॥ नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽस्मि तव भारत। इति मामव्रवीद्वाल्ये यः स वध्यः कथं मया ॥ १४७० ॥ कामं वध्यतु सैन्यं मे नाहं योत्स्ये महात्मना। जयो वाऽस्तु वघो वा मे कथं वा कृष्ण मन्यसे॥ ७१॥ वासु०- प्रतिक्षाय वधं जिल्लो पुरा भीष्मस्य स्युगे। क्षत्रधर्मे स्थितः पार्ध कथं नैनं इनिष्यस्ति ॥ ७२ ॥ पातयैनं रथात्पार्थ क्षत्रियं युद्धदुर्भदम् । नाहत्वा युघि गाङ्गयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ७३ ॥ जहि भीष्मं स्थिरो भृत्वा ऋणु चेदं वचो मम॥ ५४॥ यथोवाच पुरा शकं महाबुद्धिर्वृहस्पतिः। ज्यायांसमिप चेद्रुद्धं गुणैरिप समन्वितम् । आततायिनमायानेतं हत्याद्घातकमात्मनः॥ ७५॥ शाश्वतोऽयं स्थितो धर्मः क्षत्रियाणां धनञ्जय ।

योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानसूयुभिः॥ ७६॥

अर्जुन०-शिखण्डी निधनं कृष्ण मीष्मस्य मविता ध्रुवम्।
दृष्ट्वैव हि सदा भीष्मः पाश्चाव्यं विनिवर्तते ॥ ७० ॥
ते वयं प्रमुखे तस्य पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्।
गाङ्गेयं पातिथिष्याम उपायेनेति मे मितः ॥ ७८ ॥
इत्येवं निश्चयं कृत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः।
अनुमान्य महात्मानं प्रययुर्देष्टमानसाः।
शयनानि यथास्वानि भेजिरे पुरुवर्षभाः॥ ७९ ॥

दशमदिनयुद्धम् , भीष्मपतनम् (अ.१०८)ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सूर्यस्योदयनं प्रति । सञ्जय०-अभ्यद्रवन्त सङ्ग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १४८० ॥ तथैव कुरवो राजन्भीष्मं कृत्वा महारथम्। अग्रतः सर्वसैन्यानां प्रययुः पाण्डवान्त्रति ॥ ८१ ॥ ततः प्रवचृते युद्धं तव तेषां च भारत। अन्योन्यं निष्नतां राजन्यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ ८२ ॥ अर्जुनप्रमुखाः पार्थाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। भीष्मं युद्धेऽभ्यवर्तन्त किरन्तो विविधान् शरान् ॥ ८३॥ तं शिखण्डी त्रिभिर्बाणैरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे। आद्गीविषमिव कुदं कालसृष्टमिवान्तकम्॥ ८४॥ स तेनातिभृशं विद्धः प्रेक्ष्य भीष्मः शिखंडिनम्। अनिच्छन्निव सङ्कुद्धः प्रहसन्निद्मव्रवीत्॥ ८५॥ काममभ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्ये कथंचन। यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं शिखंडिनी ॥ ८६ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शिखण्डी कोधमूर्छितः। उवाचैनं तथा भीष्मं सुकिणी परिसंलिहन् ॥ ८७ ॥ जानामि त्वां महाबाह्ये क्षत्रियाणां क्षयंकरम्। मया श्रतं च ते युद्धं जामद्गन्येन वै सह ॥ ८८ ॥

दिव्यक्ष ते प्रभावोऽयं मया च बहुशः श्रुतः। जानश्रपि प्रभावं ते योत्स्येऽद्याहं त्वया सह ॥ ८९ ॥ ध्रवं च त्वां हनिष्यामि शपे सत्येन तेऽग्रतः। एतच्छत्वा च मद्राक्यं यत्कृत्यं तत्समाचर ॥ १४९० ॥ काममभ्यस वा मा वा न में जीवन्प्रमोक्ष्यसे। सुदृष्टः क्रियतां भीष्म लोकोऽयं समितिञ्जय ॥ ९१ ॥ तस्य तद्वचनं श्रत्वा सन्यसाची महारथः। कालोऽयमिति संचिन्त्य शिखण्डिनमचोदयत् ॥ ९२ ॥ अहं त्वामनुयास्यामि परान्विद्रावयन् रारैः। अभिद्रव सुसंख्यो भीष्मं भीमपराक्रमम् ॥ ९३ ॥ न हि ते संयुगे पीडां शक्तः कर्तुं महाबलः। तस्माद्य महाबाहो यत्नाद्भीष्ममभिद्रव ॥ ९४॥ अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिष। अवहास्योऽस्य लोकस्य भविष्यसि मया सह ॥ ९५ ॥ नाबहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे। तथा कुरु रणे यत्नं साधयस्व पितामहम् ॥ ९६ ॥ अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महाबल । वारयन्रियनः सर्वान्साधयस्व पितामहम् ॥ ९७ ॥ (अ.१•९)अनेक शतसाहस्रास्तावकानां महारथाः।

सञ्जय०-अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम् ॥ ९८ ॥
यथाप्रतिश्चं कीरव्य स चापि समितिञ्जयः ।
पार्थानामकरोद्भीष्मः सततं समिति क्षयम् ॥ ९९ ॥
न हि भीष्मं महेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वेज ।
अशक्तुवत्रणे जेतुं पाशहस्तमिवान्तकम् ॥ १५०० ॥
अथोपायान्महाराज सव्यसाची धनञ्जयः ।
त्रास्यत्रथिनः सर्वान्वीभत्सुरपराजितः ॥ १ ॥

सिंहवद्विनदशुचैर्धनुर्ज्या विक्षिपन्मुहुः। शरीघान्वसूजन्पार्थी व्यचरत्काळवद्रणे॥२॥ तस्य शब्देन वित्रस्तास्तावका भरतर्षभ। सिंहस्येव मृगा राजन्व्यद्वन्त महाभयात्॥ ३॥ जयुन्तं पाण्ड्वं दृष्ट्वा त्वत्सैन्यं चाभिपोडितम्। दुर्योधनस्ततो भीष्ममब्बीद्धरापीडितः॥ ४॥ एष पाण्डुसुतस्तात श्वेताश्वः कृष्णसार्थिः। दहते मामकान्सर्वान्कृष्णवत्मैव काननम् ॥ ५॥ चध्यमानस्य सैन्यस्य सर्वैरेतैर्महारथैः। नान्यां गतिं प्रपश्यामि स्थाने युद्धे च भारत॥ ६॥ ऋते त्वां पुरुषच्यात्र देवतुल्यपराक्रम। पर्याप्तस्तु भवान् शीव्रं पीडितानां गतिर्भव॥ ७॥ पवमुको महाराज पिता देववतस्तव। चिन्तयित्वा मुहूर्ते तु कृत्वा निश्चयमात्मनः। तव संधारयन्पुत्रमब्रवीच्छान्तनोः सुतः॥८॥ दुर्योधन विजानीहि स्थिरो भूत्वा विशापते। पूर्वकालं तब मया प्रतिज्ञातं महाबल ॥ ९॥ हत्वा दशसहस्राणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्। संग्रामाद्वयप्यातव्यमेतत्कर्भ ममाह्निकम् ॥ १५१० ॥ इति तत्कृतवांख्याई यथोकं भरतर्षभ। अद्य चापि महत्कर्म प्रकरिष्ये महावल ॥ ११ ॥ अहं वाऽद्य हतः शेष्ये हनिष्ये वाऽद्य पाण्डवान् ॥ १२॥ अद्य ते पुरुषच्याघ प्रतिमोक्ष्ये ऋणं तव। भर्तृपिण्डकृतं राजिशहतः पृतनामुखे ॥ १३॥ इत्युक्तवा भरतश्रेष्ठ क्षत्रियान्त्रवपञ्छरैः। आससाद दुराधर्षः पाण्डवानामनीकिनोम् ॥ १४ ॥

अनीकमध्ये तिष्टन्तं गाङ्गेयं भरतर्षभ । आशीविषमिव कुद्धं पाण्डवाः प्रत्यवारयन् ॥ १५ ॥ (अ.११५)दशमेऽहनि तस्मिस्त भीष्मार्जनसमागमे। अवर्तत महारौद्रः सततं समिति क्षयः॥ १६॥ तस्मित्रयुतशो राजनभूयशश्च परंतपः। भीष्मः शान्तनवो योघाञ्जघान परमास्त्रवित ॥ १०॥ येषामज्ञातकल्पानि नामगोत्राणि पार्थिव। ते हतास्तत्र भीष्मेण शूराः सर्वेऽनिवर्तिनः॥ १८॥ दशाहानि ततस्तप्त्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम्। निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन परंतप ॥ १९॥ स क्षिप्रं वधमन्विच्छन्नातमनोऽभिमुखो रणे। न हन्यां मानवश्रेष्ठान्संग्रामे सुबहूनिति ॥ १५२० ॥ चिन्तयित्वा महाबाद्यः पिता देववतस्तव। अभ्याशस्थं महाराज पाण्डवं वाक्यमव्रवीत ॥ २१ ॥ निर्विण्णोऽस्मि भूशं तात देहेनानेन भारत। घ्नतश्च मे गतः कालः सुबहुन्प्राणिनो रणे ॥ २२ ॥ तस्मात्पार्थं पुरोधाय पञ्चालानसंज्ञयांस्तथा। मद्धधे कियतां यत्नो मम चेदिच्छिस प्रियम् ॥ २३॥ धृष्टद्यसस्ततो राजन्पाण्डवश्च युधिष्ठिरः। श्रत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासतुर्वलम् ॥ २४ ॥ अभिद्रवध्वं युद्धधध्वं भीष्मं जयत संयुरो। रक्षिताः सत्यसन्धेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना ॥ २५ ॥ अयं चापि महेष्वासः पार्षतो वाहिनीपतिः। भीमसेनश्च समरे पालयिष्यति वो ध्रवम् ॥ २६॥ मा वो भीष्माद्भयं किञ्चिदस्त्वद्य युधि सञ्जयाः। भूवं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ २७ ॥ (अ.११६) ततोऽर्जुनो महाराज भीष्ममभ्यद्भवद्द्भुतम्। शिखण्डिनं पुरस्कृत्य ततो युद्धमवर्तत ॥ २८ ॥ ततस्ते तावकाः शूराः पाण्डवं रभसं युधि । समभ्यधावन्क्रोशन्तस्तद्द्भुतमिवाभवत् ॥ २९ ॥ नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप । अर्जुनो व्यधमत्काले दिवीवाश्चाणि मास्तः ॥ १५२० ॥ शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम् । इषुभिस्तूर्णमध्ययो बहुभिः स समाचिनोत् ॥ ३१ ॥

(अ.११९) शिखण्डी तु महाबाणान् यान्मुमोच महारथः। न चकुस्ते रुजं तस्य स्वर्णपुङ्काः शिलाशिताः॥ ३२॥ ततः किरीटी संरब्धो भीष्ममेवाभ्यधावत। **दिाखंडिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समा**च्छिनत् ॥ ३३ ॥ सोऽन्यत्कार्मुकमादाय गाङ्गेयो वेगवत्तरम्। तदप्यस्य शितैर्वाणिस्त्रिभिश्चिच्छेद फाल्गुनः ॥ ३४॥ पवं स पाण्डवः कुद्ध आत्तमात्तं पुनःपुनः। धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य सञ्यसाची परन्तपः ॥ ३५ ॥ स छिन्नधन्वा संकुद्धः सृक्षिणी परिसंलिहन्। शक्तिं जग्राह तरसा गिरीणामपि दारणीम्। तां च चिक्षेप संक्रुद्धः फाल्गुनस्य रथं प्रति॥ ३६॥ तामापतन्तीं संप्रक्ष्य ज्वलन्तीमशनीमिव। समादत्त शितान्भल्लान्पश्च पाण्डवनन्दनः॥३७॥ तस्य चिच्छेद तां शक्तिं पश्चधा पश्चभिः शरैः ॥ ३८॥ छिन्नां तां राक्तिमालोक्य भीष्मः क्रोधसमन्वितः। अचिन्तयद्रणे वीरो बुद्ध्या परपुरश्चयः॥ ३९॥ शक्तोऽइं धनुषैकेन निहन्तुं सर्वपाण्डवान्। यद्येषां न भवेद्रोता विष्वपसेनो महाबलः ॥ १५४०॥

कारणद्वयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवान् । अवध्यत्वाच पाण्डनां स्त्रीभावाच शिखण्डिनः ॥ ४१ ॥ पित्रा तुष्टेन मे पूर्व यदा काळीसुदावहम्। स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा।। ४२॥ तस्मान्मृत्युमहं मन्ये प्राप्तकालमिवात्मनः॥ ४३॥ एवं ज्ञात्वा व्यवसितं भीष्मस्यामिततेजसः। ऋषयो वसवश्चैव वियत्स्था भीष्ममन्नुवन् ॥ ४४ ॥ यत्ते व्यवसितं तात तदस्माकमपि प्रियम् । तत्कुरुष्व महाराज युद्धे बुद्धि निवर्तय ॥ ४५ ॥ अस्य वाक्यस्य निघने प्रादुरासीचिछवोऽनिलः। अनुलोमः सुगन्धी च पृषतैश्च समन्वितः॥ ४६॥ देवदुन्द्रभयश्चेव संप्रणेदुर्महास्वनाः। पपात पुष्पवृद्धिश्च भीष्मस्योपरि मारिष ॥ ४० ॥ त्रंतः शान्तनवो भीष्मो बीभत्सं नात्यवर्तत । मिद्यमानः शितुर्वाणैः सर्वावरणसेदिभिः ॥ ४८ ॥ ततः प्रहस्य बीभत्सुर्व्याक्षिपन्गांडिवं धनः। गाङ्गेयं पञ्चविंदात्या धुद्रकाणां समार्पयत् ॥ ४९ ॥ पुनः पुनः शतैरेनं त्वरमाणो धनञ्जयः। सर्वगात्रेषु संकुद्धः सर्वमर्भस्वताडयत् ॥ १५५० ॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासो दःशासनमभावत ॥ ५१ ॥ वज्रदण्डसमस्पर्शा वज्रवेगदुरासदाः। मम प्राणानारुजन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः॥ ५२॥ भुजगा स्व संकुदा लेलिहाना विषोखणाः। समाविशंति मर्माणि नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५३॥ अर्जुनस्य इमे वाणा नेमे बाणाः शिखण्डिनः। क्रन्तिन्त मम गात्राणि मावमां सेगवा इव ॥ ५४ ॥

सञ्जय०-योधानामयुतं हत्वा तस्मिन्स दशमेऽहनि। अतिष्ठदाहवे भीष्मो भिद्यमानेषु मर्मसु ॥ ५५ ॥ न तस्यासीद्निर्भिश्चं गात्रे द्वयङ्गुलमन्तरम्। पवंभूतस्तव पिता दारैर्विदाकळीकृतः ॥ ५६ ॥ शिताप्रैः फाल्गुनेनाजी प्राक्शियाः प्रापतद्रथात् । किञ्चि इ छेषे दिनकरे पुत्राणां तव पश्यताम् ॥ ५० ॥ हाहेति दिवि देवानां पार्थिवानां च भारत। पतमाने रथाद्गीष्मे वभूव सुमहास्वनः॥ ५८॥ संपतन्तमभित्रेक्ष्य महात्मानं पितामहम्। सह भीष्मेण सर्वेवां प्रापतन् हदयानि नः॥ ५९॥ स पपात महाबाहुर्वसुधामनुनादयन्। इन्द्रध्वज इवोत्सृष्टः केतुः सर्वधनुष्मताम्। घरणीं न स पस्पर्श शरसङ्घैः समावृतः ॥ १५६० ॥ शास्तरपे महेष्वासं शयानं पुरुषर्भभम्। रथात्रपतितं चैनं दिव्यो भावः समाविशत् ॥ ६१ ॥ अभ्यवर्षेच पर्जन्यः प्राकस्पत च मेदिनी। पतन्स दहरो चापि दक्षिणेन दिवाकरम् ॥ ६२ ॥ संज्ञां चोपालमद्वीरः कालं सञ्चिन्त्य भारत। अन्तरिक्षे च शुश्राव दिव्या वाचः समन्ततः॥ ६३॥ कथं महात्मा गाङ्गेयः सर्वशस्त्रभृतां वरः। कालं कर्ता नख्याद्यः संप्राप्ते दक्षिणायने॥ ६४॥ स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्तब्छत्वा वाक्यमब्रवीत् ॥ ६५ ॥ धारयामास च प्राणान्पतितोऽपि महीतले। उत्तरायणमन्विच्छन्भीष्मः कुरुपितामहः॥ ६६॥ तस्य तन्मतमाञ्चाय गङ्गा हिमचतः सुता। महर्षीन्हंसरूपेण प्रेवयामास तत्र वै ॥ ६७ ॥

ततः संपातिनो हंसास्त्वरिता मानसौकसः। आजग्मुः सहिता द्रष्टुं भीष्मं कुरुपितामहम्। यत्र शेते नरश्रेष्ठः शरतल्पे पितामहः॥ ६८॥ ते तु भीष्मं समासाद्य ऋषयो हंसरूपिणः। अपस्यञ्छरतल्पस्थं भीष्मं कुरुकुलोद्वहम् ॥ ६९ ॥ ते तं दृष्या महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। गाङ्गेयं भरतश्रेष्ठं दक्षिणेन च भास्करम्॥ १५७०॥ इतरेतरमामन्त्र्य प्राहुस्तत्र मनीषिणः। भीष्मः कथं महातमा सन्संस्थाता दक्षिणायने॥ ७१॥ इत्युक्तवा प्रस्थिता हंसा दक्षिणामिमतो दिशम्॥ ७२ 🛭 संप्रेक्ष्य वै महाबुद्धिश्चिन्तयित्वा च भारत। तानव्रवीच्छान्तनवो नाहं गन्ता कथञ्चन। दक्षिणावर्त आदित्ये एतन्मे मनस्नि स्थितम्॥ ७३॥ गमिष्यामि स्वकं स्थानमासीचन्मे पुरातनम्। उदगायन आदित्ये हंसाः सत्यं ब्रवीमि वः॥ ७४॥ धारिययास्यहं प्राणानुत्तरायणकाङ्क्षया। पेश्वर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥ ७५ ॥

सञ्जय०-तिसम्हते महासत्त्वे भरतानां पितामहे।
न किञ्चित्प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतर्षभ ॥ ७६ ॥
संमोहश्चेव तुमुळः कुरूणामभवत्तदा।
रुपदुर्योधनमुखा निःश्वस्य रुद्दुस्ततः॥ ७० ॥
विषादाच चिरं काळमतिष्ठन्विगतेन्द्रियाः।
दण्युश्चेव महाराज न युद्धे दिघरे मनः॥ ७८॥
अवध्ये वास्यधावन्त पाण्डवान्॥ ७९ ॥
अवध्ये वान्तनोः पुत्रे हते भीष्मे महौजसि।
अभावः सहसा राजन्कुरुराजस्य तार्कतः॥ १५८०॥

सेनयोरुभयोश्चापि गाङ्गेये निहते विभी। संन्यस्य वीराः शस्त्राणि प्राध्यायन्त समंततः॥ ८१॥ प्राक्षोशन्प्राद्वंश्चान्ये जग्मुर्मोहं तथापरे। सत्त्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येऽभ्यपूजयम्॥ ८२॥ ऋषयः पितस्श्रेव प्रशशंसुर्महात्रतम्। भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रशशंसिरे॥ ८३॥ महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान्। जपन् शान्तनवो धीमान्काळाकाङ्क्षी स्थितोऽभवत्॥८४॥

भीष्माय उपधानदानम्

(अ.१२०)भीष्मे रथात्मपतिते प्रच्युते धरणीतले। हाहेति तुमुलः राष्ट्रो भूतानां समपद्यत ॥ ८५॥ सीमावृक्षे निपतिते कुरूणां समिति अये। सेनयोरभयो राजनक्षत्रियानभयमाविशत्॥ ८६॥ अयं ब्रह्मविदां श्रेष्टो ह्ययं ब्रह्मविदां वरः। इत्यभाषन्त भूतानि शयानं पुरुषर्षभम् ॥ ८७ ॥ अयं पितरमाज्ञाय कामार्ते रान्तनुं पुरा। ऊर्ध्वरेतसमात्मानं चकार पुरुषर्वभः॥ ८८॥ इति स्म शारतल्पस्थं भरतानां महत्तमम्। ऋवयस्त्वभ्यभाषन्त सहिताः सिद्धचारणैः॥ ८९॥ दृष्ट्वा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव। उत्तमं जवमास्थाय द्रोणानीकमुपादवत् ॥ १५९० ॥ ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरवः। द्रोणस्तत्राप्रियं श्रुत्वा मुमोह भरतर्षभ ॥ ९१ ॥ स संज्ञामुपलभ्याशु भारद्वाजः प्रतापवान् । निवारयामास तदा स्वान्यनीकानि मारिष ॥ ९२ ॥ः

विनिवृत्तान्कुरून्द्र ध्वा पाण्डवाऽपि स्वसैनिकान्। दुतैः शीवाश्वसंयुक्तैः समन्तात्पर्यवारयन् ॥ ९३ ॥ निवृत्तेषु च सैन्येषु पारंपर्येण सर्वशः। निर्मुक्तकवचाः सर्वे भीष्ममीयुर्नराधिपाः॥ <sup>६</sup>४॥ च्युपरम्य ततो युद्धाद्योधाः शतसहस्रशः। उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापतिमिवामराः॥ ९५॥ ते तु भीषमं समासाद्य शयानं भरतर्षभम्। अभिवाद्यावतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ९६॥ अथ पाण्डूनकुरूश्चैव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान्। अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ९७ ॥ स्वागतं वो महाभागाः स्वागतं वो महारथाः। तुष्यामि दर्शनाचाहं युष्माकममरोपमाः॥ ९८॥ अभिमन्त्रयाथ तानेवं शिरसालम्बताऽब्रवीत्। शिरो में लम्बतेऽत्यर्थमुपधानं प्रदीयताम्॥९९॥ ततो नृपाः समाजहस्तन्नि च मृद्नि च। उपधानानि मुख्यानि नैच्छत्तानि पितामदः॥ १६००॥ अथाववीधरव्यावः प्रहस्तिव तानुपान्। नैतानि वीरशय्यासु युकरूपाणि पार्थिवाः॥ १॥ ततो वीक्ष्य नरश्रेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम्। धनअर्थं दीर्घवाद्धं सर्वलोकमहारथम्॥ २॥ धनअय महाबाही शिरो मे तात लम्बते। दीयतामुपधानं वै यद्यक्तमिह मन्यसे॥३॥ फाल्गुनोऽपि तथेत्युक्त्वा व्यवसायमरोच्यत्। गृह्यानुमन्त्र्य गाण्डीवं रारान्सन्नतपर्वणः ॥ ४ ॥ अनुमान्य महात्मानं भरतानां महारथम्। त्रिभिस्तीक्ष्णैर्महावेगैरन्वगृह्णाच्छरः दारैः॥ ५॥

अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सव्यसाचिना। अतुष्यद्भरतश्रेष्टो भीष्मो धर्मार्थतत्त्ववित् ॥ ६॥ उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्धनञ्जयम्। प्राह सर्वान्समुद्रीक्ष्य भरतान्भारतं प्रति॥७॥ कुन्तीपुत्रं युघां श्रेष्टं सुहृदां प्रीतिवर्धनम्। शयनस्यानुरूपं मे पाण्डवोपहितं त्वया ॥ ८॥ एवमुक्त्वा तु बीभत्सुं सर्वीस्तानववीद्वचः। पश्यध्वमुपधानं मे पाण्डवेनाभिसंधितम्॥९॥ शिश्येऽहमस्यां शच्यायां यावदावर्तनं रवेः। परिखाः खन्यतामत्र ममावसदने नृपाः ॥ १६१०॥ उपासिष्ये विवस्वन्तमेवं शरशताचितः। उपारमध्वं संग्रामाद्वैरमुत्सुज्य पार्थिवाः॥ ११॥ सञ्जय०-उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः। सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुश्चकैः साधुशिक्षिताः ॥ १२ ॥ तान्द्रध्वा जाह्नवीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव। धनं दत्त्वा विस्उयन्तां पूजियत्वा चिकित्सकाः॥ १३ 🗈 एवंगते मयेदानीं वैद्यैः कार्यमिहास्ति किम्। क्षत्रधर्मे प्रशस्तां हि प्रातोऽस्मि परमां गतिम् ॥ १४ ॥ नैष धर्मी महीपालाः शरतल्पगतस्य मे। पिमरेव शरैश्चाहं दग्धन्योऽस्मि नराधिपाः॥ १५॥ तच्छूत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव। वैद्यान्विसर्जयामास पूजयित्वा यथाईतः॥ १६॥ ततस्ते विस्मयं जग्मुनीनाजनपदेश्वराः। स्थिति धर्मे परां दृष्वा भीष्मस्यामिततेजसः॥ १०॥ तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च त्रिः प्रदक्षिणम्। विधाय रक्षां भीष्मस्य सर्वे एव समन्ततः ॥ १८ ॥.

वीराः स्वशिबिराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः। निवेशायाभ्युपागच्छन्सायाहे रुधिरोक्षिताः॥ १९॥ निविद्यान्पाण्डवांश्चैव प्रीयमाणान्महारथान् । भीष्मस्य पतने हृष्टानुपगम्य महाबलः। उवाच माधवः काले धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ १६२० ॥ दिष्ट्या जयसि कौरव्य दिष्ट्या भीष्मो निपातितः। अवध्यो मानुषेरेव सत्यसन्घो महारथः॥ २१॥ अथवा दैवतैः सार्घ सर्वशास्त्रस्य पारगः। त्वां तु चक्षुईणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा॥ २२॥ एवमुको धर्मराजः प्रत्युवाच जनार्दनम् ॥ २३ ॥ तव प्रसादाद्विजयः क्रोधात्तव पराजयः। त्वं हि नः शरणं कृष्ण भक्तानामभयङ्करः॥ २४॥ अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां त्वमसि केराव। रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः। सर्वथा त्वां समासाद्य नाश्चर्यमिति मे मितः॥ २५॥ एवमुक्तः प्रत्युवाच सायमानो जनाईनः। तवैवैतद्युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥ २६ ॥

ज्रुष्ठारया भीष्मतृप्तिः, दुर्योघनाय भीष्मोपदेशः
(अ.१२१) ब्युष्टायां तु महाराज शर्वर्या सर्वपार्थिवाः।
पाण्डवा घार्तराष्ट्राश्च उपातिष्ठन्पितामहम्॥ २०॥
तं वीरशयने वीरं शयानं कुरुसत्तम।
अभिवाद्योपतस्थुर्वे क्षत्रिया क्षत्रियर्षभम् ॥ २८॥
भीष्मस्तु वेदनां धैर्यात्रिगृद्य भरतर्षभ।
पानीयमिति संप्रेक्ष्य राज्ञस्तान्प्रत्यभाषत ॥ २९॥
ततस्ते क्षत्रिया राजञ्जपाजहुः समन्ततः।
भक्ष्यानुचावचात्राजन्वारिकुभांश्च शीतलान् ॥ १६३०॥

उपानीतं तु पानीयं दृष्ट्वा शान्तनवोऽब्रवीत्। नाद्यातीता मया शक्या भोगाः केचन मानुषाः ॥ ३१ ॥ अपकान्तो मनुष्येभ्यः शरशय्यां गतो हाहम्। अतीक्षमाणस्तिष्ठामि निवृत्ति शशिस्ययोः॥ ३२॥ यवमक्त्वा शान्तनवो निन्दन्वाक्येन पार्थिवान् । अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः प्रीतो धनञ्जयम् ॥ ३३॥ दह्यतीच शरीरं में संवृतस्य तवेषुभिः। मर्माणि परिदूयन्ते मुखं च परिद्युष्यति ॥ ३४ ॥ वेदनार्तशरीरस्य प्रयच्छापो ममार्जुन । त्वं हि शको महेष्यास दातुमापो यथाविधि॥ ३५॥ अर्जुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुह्य वीर्यवान् । अधिज्यं बलवत्कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्धतुः॥ ३६॥ संधाय च शरं दीतमिममन्त्रय स पाण्डवः। पर्जन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यतः। अविध्यत्पृथिवीं पार्थः पार्श्वे भीष्मस्य दक्षिणे ॥ ३०॥ उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला ग्रभा। श्रीतस्यामृतकल्पस्य विवयगन्धरसस्य च ॥ ३८॥ अतर्पयत्ततः पार्थः शीतया जलधारया। भीष्मं कुरूणामृषभं दिव्यकर्मपराक्रमम् ॥ ३९॥ कर्मणा तेन पार्थस्य राजस्येव विकर्वतः। विस्मयं परमं जम्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः॥ १६४०॥ तत्कर्मं प्रेक्ष्य बोभत्सोरितमानुषविक्रमम्। संप्रावेपन्त कुरवो गावः शीतार्दिता इव ॥ ४१ ॥ विस्मयाचोत्तरीयाणि व्याविध्यन्सर्वतो नृपाः। दाङ्कदुन्दुभिनिर्घोषस्तुमुलः सर्वतोऽभवत् ॥ ४२ ॥

तृप्तः शान्तनवश्चापि राजन्वीभत्सुम्बवीत्।
सर्वपार्थिववीराणां सिबधी पूजयिश्वव ॥ ४३ ॥
नैतिचित्रं महाबाहो त्विय कीरवनन्दन ।
कथितो नारदेनासि पूर्विर्षिरमितस्ते ॥ ४४ ॥
वासुदेवसहायस्त्वं महत्कर्मं करिष्यसि ।
यज्ञोत्सहित देवेन्द्रः सह देवैरिष श्रुवम् ॥ ४५ ॥
विदुस्त्वां निधनं पार्थं सर्वक्षत्रस्य तिहदः।
धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो नृषु ॥ ४६ ॥
मनुष्या जगित श्रेष्ठाः पक्षिणां पतगेश्वरः।
सरितां सागरः श्रेष्ठो गौर्विरिष्ठा चनुष्पदाम् ॥ ४० ॥
आदित्यस्तेजसां श्रेष्ठो गिरीणां हिमवान्वरः।
जातीनां ब्राह्मणः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्वनाम् ॥ ४८ ॥

न वै श्रुतं धार्तराष्ट्रेण वाक्यं

सयोज्यमानं विदुरेण चैव।

स शेष्यते वै निहतिश्चिराय

शास्त्रातिगो भीमबलाभिभृतः ॥ ४९॥

एतळुत्वा तद्वचः कौरवेन्द्रो

दुर्योधनो दीनमना बभूव।

तमब्रवीच्छान्तनवोऽभिवीक्ष्य

निबोध राजन्भव वीतमन्युः॥ १६५०॥

इद्यं दुर्योधनैतत्ते यथा पार्थेन धीमता।

जलस्य धारा जनिता शीतस्यामृतगन्धिनः॥ ५१॥

एतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्नान्यः कश्चन विद्यते॥ ५२॥

तेन सत्त्ववता संख्ये शरेणाह्वशोभिना।

कृतिना समरे राजन्सन्धिभवतु मा चिरम्॥ ५३॥

यावत्कृष्णो महाबाद्वः स्वाधीनः कुरुसत्तम।

तावत्पार्थेन शरेण सन्धिस्ते तात युज्यताम्॥ ५४॥

युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संशाभ्य पाण्डवैः। पतन्तु रोचतां वाक्यं यदुकोऽसि मयाऽनघ। पतत् क्षेममहं मन्ये तव चैव कुलस्य च॥ ५५॥

> राज्यस्यार्घ दीयतां पाण्डवाना-मिन्द्रप्रस्थं घर्मराजोऽभियातु । मा मित्रघुक् पार्थिवानां जघन्यः पापां कीर्तिं प्राप्स्यसे कीरवेन्द्र ॥ ५६ ॥

ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां संगच्छन्तां पार्थिवाः पीतिमन्तः। पिता पुत्रं मातुरुं भागिनेयो भ्राता चैव भ्रातरं प्रैतु राजन्॥५०॥ न चेदेवं प्राप्तकालं वचो मे मोहाविष्टः प्रतिपत्स्यस्यबुद्ध्या। तप्स्यस्यन्ते एतदन्ताः स्थ सर्वे सत्यामेतां भारतीमीरयामि॥५८॥

पतद्वाक्यं सौद्धदादापगेयो
मध्ये राज्ञां भारतं श्रावयित्वा।
तूष्णीमासीच्छस्यसन्तप्तमर्मा
योज्यात्मानं वेदनां संनियम्य ॥ ५९॥

धर्मार्थसिंहतं वाक्यं श्रुत्वा हितमनामयम्। नारोचयत पुत्रस्ते सुमूर्षुरिव भेषजम्॥ १६६०॥

## भीष्मकर्णसंवादः

(अ.१२२)ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्मः स्वानालयान्पुनः। तृष्णींभूते महाराज भीष्मे शान्तनुनन्दने॥ ६१॥ श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुषर्थभः। ईषदागतसंत्रासस्त्वरयोपजगाम ह ॥ ६२॥ म.सा.९

स दद्शी महात्मानं शरतल्पगतं तदा। जन्मराय्यागतं वीरं कार्तिकेयमिव प्रभुम् ॥ ६३ ॥ निमीलिताक्षं तं वीरं साश्चकण्ठस्तदा वृषः। भीष्म भीष्म महाबाहो इत्युवाच महाद्युतिः॥ ६४॥ राधेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यमक्षिगतस्तव। ह्रेष्योऽहं तब सर्वत्र इति चैनमुवाच ह ॥ ६५ ॥ तच्छ्त्वा कुरुवृद्धो हि बळी संवृतलोचनः। रानैरुद्धीक्ष्य सस्त्रेहमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ६६ ॥ रहितं घिष्ण्यमालोक्य समृत्सार्यं च रक्षिणः। वितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिरभ्येकपाणिना ॥ ६७ ॥ पहोहि में विप्रतीप स्पर्धेसे त्वं मया सह। यदि मां नाधिगच्छेथा न ते श्रेयो ध्रुवं भवेत्॥ ६८॥ कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता। सूर्यजस्त्वं महाबाहो विदितो नारदानमया॥ ६९॥ क्रणाद्वैपायनाचैव तच सत्यं न संशयः। न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्विय सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १६७० ॥ तेजोवधनिमित्तं तु परुषं त्वाऽहमहुवम्। अकस्मात्पाण्डवान्सर्वानवाक्षिपसि सुवत ॥ ७१ ॥ येनासि बहुशो राज्ञा चोदितः सूतनन्दन। जातोऽसि धर्मलोपेन ततस्ते बुद्धिरीहशी॥ ७२॥ नीचाश्रयानमत्सरेण द्वेषिणी गुणिनामपि। तेनासि बहुशो रूक्षं श्रावितः कुरुसंसदि ॥ ७३॥ जानामि समरे वीर्यं शत्रुभिर्दुःसहं भुवि। ब्रह्मण्यतां च शीर्यं च दाने च परमां स्थितिम्॥ ७४॥ न त्वया सदृशः कश्चित्पृरुषेष्वमरोपम्। कुलमेदभयाचाहं सदा परुषमुक्तवान् ॥ ७५ ॥

व्यपनीतोऽद्य मन्युमें यस्त्वां प्रति पुरा कृतः। देवं पुरुषकारेण न शक्यमतिवर्तितुम्॥ ७६॥ सोदर्याः पाण्डवा वीरा भ्रातरस्तेऽसिद्दन। संगच्छ तैर्महाबाहो मम चेदिच्छिस प्रियम्॥ ७७॥ मया भवतु निर्वृत्तं वैरमादित्यनन्दन। पृथिव्यां सर्वराजानो भवन्तवद्य निरामयाः॥ ७८॥ कर्ण०- जानाम्येव महाबाहो सर्वमेतन्न संशयः। यथा वदसि में भीष्म कौन्तेयोऽहं न सूतजः॥ ७९ ॥ अवकीर्णस्त्वहं कुन्त्या सूतेन च विवर्धितः। भुक्तवा दुर्योधनैश्वर्यं न मिथ्या कर्तुमुत्सहे ॥ १६८०॥ वसुदेवसुतो यद्वत्पाण्डवाय दढवतः। वसु चैव रारीरं च पुत्रदारं तथा यहाः। सर्व दुर्योधनस्यार्थे त्यक्तं मे भूरिदक्षिण ॥ ८१ ॥ मा चैतद्वधाधिमरणं क्षत्रं स्यादिति कौरव। कोषिताः पाण्डवा नित्यं समाश्रित्य सुयोधनम् ॥ ८२ ॥ अवस्यभावी हार्थोऽयं यो न शक्यो निवर्तितुम्। दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमृत्सहेत् ॥ ८३॥ न च राक्यमवस्रष्टुं वैरमेतत्सुदारुणम्। धनञ्जयेन योत्स्येऽहं स्वधर्मप्रीतमानसः॥ ८४॥ अनुजानीष्व मां तात युद्धाय कृतनिश्चयम्। अनुज्ञातस्त्वया वीर युद्धवेयमिति मे मितः॥ ८५॥ दुरुक्तं विप्रतीपं वा रभसाचापलात्तथा। यन्मयेह कृतं किञ्चित्तन्मे त्वं क्षन्तुमईसि ॥ ८६ ॥ भीष्म०- न चेच्छक्यमवस्रष्टुं वैरमेतत् सुदारुणम्। अनुजानामि कर्ण त्वां युद्धयस्य स्वर्गकाम्यया।। ८०॥

निर्मन्युर्गतसंरम्भः कृतकर्मा रणे सम ह ।
यथाराकि यथोत्साहं सतां चुत्तेषु वृत्तवान् ॥ ८८ ॥
अहंदिवामनुजानामि यदिच्छिस तदाप्तुहि ।
क्षत्रधर्मजिताँ छोकानवाप्स्यसि धन अयात् ॥ ८९ ॥
युध्यस्य निरहङ्कारो बलवीर्यव्यपाश्रयः ।
धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ १६९० ॥
प्रश्लमे हि कृतो यत्नः सुमहान्सुचिरं मया ।
न चैव राकितः कर्तुं कर्ण सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १६९१ ॥
इत्युक्तवित गाङ्गेये अभिवाद्योपमन्त्र्य च ।
राधेयो रथमाहद्य प्रायात्तव सुतं प्रति ॥ १६९२ ॥
आदिपर्वतः क्ष्रोकाः ॥ ६६८० ॥

इति श्रीमहाभारतसारे भीष्मपर्व समाप्तम्।

## महाभारतसारः

## ७. द्रोणपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥ द्रोणस्य सेनापतित्वम्, द्रोणवधकथनम्

वैदा०- निहतं पितरं श्रुत्वा धृतराष्ट्रो जनाधिपः। (अ. १) लेमे न शान्ति कीरव्यश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ १॥ तस्य चिन्तयतो दुःखमनिशं पार्थिवस्य तत्। आजगाम विशुद्धात्मा पुनर्गावस्गणिस्तदा ॥ २ ॥ शिबिरात् सञ्जयं प्राप्तं निशि नागाह्ययं पुरम्। आम्बिकेयो महाराज धृतराष्ट्रोऽन्वपृच्छत ॥ ३ ॥ देववते तु निहते कुरूणामृषमे तदा। किमकार्षुर्नृपतयस्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ४॥ सञ्जय०-निहते तु तदा भीष्मे राजन् सत्यपरात्रमे। तावकाः पाण्ड वेयाश्च प्राध्यायन्त पृथक् पृथक् ॥ ५ ॥ मोहात् तव सपुत्रस्य वधाच्छान्तनवस्य च। कौरव्या मृत्युसाद्भृताः सहिताः सर्वराजिभः॥ ६॥ अजावय इवागोपा वने भ्वापदसंकुले। भृशमुद्धिश्रमनसो हीना देववतेन ते॥ ७॥ पतिते भरतश्रेष्ठे वभूव क्रस्वाहिनी। चौरिवापेतनक्षत्रा हीनं खमिव वायुना ॥ ८॥ विपन्नसस्येव मही वाक् चैवासंस्कृता तथा। आसुरीव यथा सेना निगृहीते नृपे बळी ॥९॥ विधवेव वरारोहा शुष्कतोयेव निस्नगा। चुकैरिच वने रुद्धा पृषती हत्यूथपा॥ १०॥

शरभाहतसिंहेच महती गिरिकन्द्रा।
भारती भरतश्रेष्ठे पतिते जान्ह्वीसुते।
विव्यग्वाताहता रुग्णा नौरिवासीन्महार्णवे॥११॥
तस्यां त्रस्ता नृपतयः सैनिकाश्च पृथिग्वधाः।
पाताल इव मज्जन्तो हीना देवव्रतेन ते॥१२॥
तस्मिस्तु निहते शूरे सत्यसन्धे महौजिस।
त्वत्सुताः कर्णमस्मार्षुस्तर्तुकामा इव प्रवम्॥१३॥
तावकास्तव पुत्राश्च सहिताः सर्वराजिभः।
हा कर्ण इति चाकन्दन् कालोऽयमिति चान्नुवन्॥१४॥

(अ.२) श्रुत्वा तु कर्णः पुरुषेन्द्रमच्युतम् निपातितं शान्तनवं महारथम् । पितेव पुत्रांस्त्वरितोऽभ्ययात् ततः सन्तारिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम् ॥१५॥

(अ.४) हृषिताः कुरवः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः। कर्णे दृष्ट्वा महात्मानं युद्धाय समुपस्थितम्॥ १६॥

( स. ५) रथस्थं पुरुषव्यात्रं दृष्ट्वा कर्णमवस्थितम् । दृशी दुर्योधनो राजित्तदं वचनमृत्रवीत् ॥ १७ ॥ भीष्मः सेनाप्रणेतासीद्वयसा विक्रमेण च । श्रुतेन चोपसंपन्नः सर्वेयोधगणैस्तथा ॥ १८ ॥ तस्मिन्नसुकरं कर्म कृतवत्यास्थिते दिवम् । कं नु सेनाप्रणेतारं मन्यसे तद्वनंतरम् ॥ १९ ॥ न विना नायकं सेना मुद्दुर्तमिष तिष्ठति । आह्वेष्वाद्वश्रेष्ठ नेतृहीनेव नौजेले ॥ २० ॥ स भवान् वीक्ष्य सर्वेषु मामकेषु महात्मसु । पश्य सेनापति युक्तमनु शान्तनवादिह ॥ २१ ॥

कर्ण०- सर्व एव महात्मान इमे पुरुषसत्तमाः।
सेनापितत्वमर्हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ २२ ॥
कुळसंहननज्ञानैर्वळविक्रमवुद्धिभिः।
युक्ताः श्रुतज्ञा धीमन्त आहवेष्वनिवर्तिनः ॥ २३ ॥
युगपन्न तु ते राक्याः कर्तुं सर्वे पुरस्सराः।
एक एव तु कर्तव्यो यस्मिन् वैशेषिका गुणाः॥ २४ ॥
अन्योन्यस्पर्धिनां होषां यद्येकं यं करिष्यसि।
शेषा विमनसो व्यक्तं न योतस्यन्ति हितास्तव॥ २५ ॥
अयं च सर्वयोधानामाचार्यः स्थविरो गुरुः।
युक्तः सेनापतिः कर्तुं द्रोणः शस्त्रभृतां वरः॥ २६ ॥

( थ. ६ ) कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । सेनामध्यगतं द्रोणमिदं वचनमद्रवीत् ॥ २० ॥ वर्णश्रेष्ठधात्कुलोत्पत्या श्रुतेन वयसा धिया । वीर्याद्दाक्ष्याद्द्रधृष्यत्वाद्रथैज्ञानान्नयाज्ज्यात् ॥ २८ ॥ तपसा च कृतज्ञत्वाद् वृद्धः सर्वगुणरिप । युक्तो भवत्समो गोप्ता राज्ञामन्यो न विद्यते । स भवान् पातु नः सर्वान् देवानिव रातकतुः ॥ २९ ॥ श्रुवं युधिष्ठिरं संख्ये सानुबन्धं सवान्धवम् । जेष्यामि पुरुषव्यात्र भवान् सेनापतिर्यदि ॥ ३० ॥ पवमुक्ते ततो द्रोणं जयेत्यूचुर्नराधिपाः । सिद्दनादेन महता हर्षयन्तस्तवात्मजम् ॥ ३१ ॥ दुर्योधनं ततो राजन् द्रोणो वचनमत्रवीत् ॥ ३२ ॥

द्रोण०- वेदं षडङ्गं वेदाहमर्थविद्यां च मानवीम्। ( थ. ॰ ) त्रैयम्बकमथेष्वस्त्रं शस्त्राणि विविधानि च ॥ ३३ ॥ ये चाप्युक्ता मयि गुणा भवद्भिर्जयकांक्षिभिः। चिकीर्षुस्तानद्दं सर्वान् योधयिष्यामि पाण्डवान् ॥ ३४ ॥

पार्षतं तु रणे राजन्न हिनष्ये कथंचन । स हि सृष्टो वधार्थाय ममैव पुरुषर्थभः॥ ३५॥ सञ्जय०-अथाभिषिषिचुर्द्रोणं दुर्योधनमुखा नृपाः। सैनापत्ये यथा स्कन्दं पुरा शक्रमुखाः सुराः॥ ३६॥ सैनापत्यं तु संप्राप्य भारद्वाजो महारथः। युयुत्सुर्व्युद्य सैन्यानि प्रायात्तव सुतैः सह ॥ ३७ ॥ अस्माकं शकटव्यूहो द्रोणेन विहितोऽभवत्। परेषां क्रीञ्च एवासीद् ब्यूहो राजन्महात्मनाम् ॥ ३८ ॥ ततः प्रववृते युद्धं परस्परवधैषिणाम्। कुरुपाण्डवसैन्यानां शब्देनापूरयज्जगत् ॥ ३९ ॥ ते त्वन्योन्यं ससंरब्धाः पाण्डवाः कौरवैः सह। अभ्यष्निशितैः रास्त्रेर्जयगृद्धाः प्रहारिणः॥ ४०॥ स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्युतिः। वेगेनाभ्यद्रवत्सेनां किरन् इारदातैः द्यितैः ॥ ४१ ॥ विक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमूः। व्यशीर्यत सपाञ्चाला वातेनेव बलाहकाः॥ ४२॥

(अ. ८) ततो युघिष्ठिरो राजा घृष्टचुम्नधनञ्जयो ।
अव्वीत् सर्वतो यत्तैः कुंभयोनिर्निवार्यताम् ॥ ४३ ॥
तत्रैनमर्जुनश्चैव पार्षतश्च सहानुगः।
प्रत्यगुण्हात् ततः सर्वे समापेतुर्महारथाः॥ ४४ ॥
संरक्ष्यमाणां तां दृष्ट्वा पाण्डवैर्वाहिनीं रणे।
व्यावृत्य चश्चषी कोपाद्धार्ण्वाजोऽन्चवेश्चतः॥ ४५ ॥
स तीवं कोपमास्थाय रथे समरदुर्जयः।
व्यधमत् पाण्डवानीकमभ्राणीव सदागतिः॥ ४६ ॥
रथानश्वाक्षरात्रागानिभ्रघाविश्वतस्ततः।
चचारोन्मत्तवदृद्गोणो वृद्धोऽपि तक्णो यथा॥ ४० ॥

तं कार्मकमहावेगमञ्जञ्जलितपाचकम्। द्रोणमासादयाञ्चकुः पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ४८ ॥ तान् सकुञ्जरपस्यश्वान् प्राहिणोद्यमसादनम्। चकेऽचिरेण च द्रोणो महीं शोणितकर्दमाम्॥ ४९॥ पवं रुक्मरथः शूरो हत्वा शतसहस्रशः। पाण्डवानां रणे योघान् पार्वतेन निपातितः॥ ५०॥ अक्षौहिणीमभ्यधिकां शूराणामनिवर्तिनाम्। निहत्य पश्चाद्वतिमानगच्छत् परमां गतिम्॥ ५१॥ पाण्डवैः सह पञ्चालैरशिवैः कूरकर्मभिः। हतो रुक्मरथो राजन् कृत्वा कर्म सुदुष्करम्॥ ५२॥ ततो निनादो भूतानामाकाशे समजायत। सैन्यानां च ततो राजश्राचार्यं निहते युधि ॥ ५३ ॥ द्यां धरां खं दिशो वापि प्रदिशश्चानुनादयन्। अहो घिगिति भूतानां राव्दः समभवद्भृशम्॥ ५४॥ पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सिंहनादान् प्रचितरे। सिंहनादेन महता समकस्पत मेदिनी॥ ५५॥

## **धृतराष्ट्रशोकः**

(अ. ९) ब्राह्म दैवे तथेष्वस्त्रे यमुपासन् गुणार्थिनः।

घृत०- ब्राह्मणा राजपुत्राश्च स कथं मृत्युना हतः॥ ५६॥

क्षत्रं च ब्रह्म चैवेह योऽभ्यतिष्ठत् परंतपः।

स कथं ब्राह्मणो वृद्धः शस्त्रेण वधमात्रवान्॥ ५०॥

दिवि शक इव श्रेष्ठो महासत्त्वो महावलः।

स कथं निहतः पार्थेः श्चद्रमत्स्यैर्यथा तिमिः॥ ५८॥

यं द्वी न जहतः शब्दी जीवमानं कदाचन।

ब्राह्मश्च वेदकामानां ज्याघोषश्च धनुष्मताम्॥ ५९॥

अदीनं पुरुषव्यात्रं हीमन्तमपराजितम् । नाहं मृष्ये हतं द्रोणं सिंहद्विरद्विकमम् ॥ ६० ॥ कथं सञ्जय दुर्घर्षमनाष्ट्रप्ययशोवलम् । पश्यतां पुरुषेन्द्राणां समरे पार्षतोऽवधीत् ॥ ६१ ॥ न स पृष्ठमरेस्त्रासाद्रणे शौर्यात् प्रदर्शयेत् । परामप्यापदं प्राप्य स कथं निहतः परैः ॥ ६२ ॥

(अ.११) युगस्येव विपर्यासो लोकानामिव मोहनम्।
भीष्मस्य च वधस्तात द्रोणस्य च महातमनः ॥ ६३ ॥
न ह्येव ब्रह्मचर्येण न वेदाध्ययनेन च।
न कियामिर्न चास्त्रेण मृत्योः कश्चिक्षिवार्यते ॥ ६४ ॥
लोकसंभावितो वोरो कृतास्त्रो युद्धदुर्भदौ।
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा किं नु जीवामि सञ्जय ॥ ६५ ॥
यां तां श्चियमस्यामः पुरा दृष्ट्वा युधिष्ठिरे।
अद्य तामनुजानीमो भीष्मद्रोणवधेन ह ॥ ६६ ॥
मत्कृते चाष्यनुप्राप्तः कुरूणामेष संक्षयः।
पकानां हि वधे स्त वज्रायन्ते तृणान्युत ॥ ६० ॥
अन्यथा चिन्तिता ह्यर्था नरैस्तात मनस्विभिः।
अन्यथा चिन्तिता ह्यर्था नरैस्तात मनस्विभिः।
अन्यथेव प्रपद्यन्ते दैवादिति मतिर्मम ॥ ६८ ॥
तस्माद्रपरिहार्येऽथें संप्राप्ते कृच्छ् उत्तमे।
अपारणीये दुश्चिन्त्ये यथाभूतं प्रचक्ष्व मे ॥ ६९ ॥

द्रोणप्रतिज्ञा, एकादशदिनयुद्धम् (अ. १२) हन्त ते कथयिष्यामि सर्वे प्रत्यक्षद्शिवान् । सञ्जय०-यथा स न्यपतत् द्रोणः सृदितः पाण्डुसञ्जयैः॥ ७०॥ सेनापतित्वं संप्राप्य भारद्वाजो महारथः। मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य पुत्रं ते वाक्यमब्रवीत्॥ ७१॥

करोमि कामं कं तेऽद्य प्रवृणीष्य यमिच्छसि। ततो दुर्योघनो राजा कर्णदुःशासनादिभिः। संमन्डयोवाच दुर्धर्षमाचार्य जयतां वरम् ॥ ७२ ॥ ददासि चेंद्ररं महां जीवशाहं युधिष्टिरम्। गृहीत्वा रथिनां श्रेष्ठं मत्समीपमिहानय ॥ ७३ ॥ ततः कुरूणामाचार्यः श्रुत्वा पुत्रस्य ते वचः। सेनां प्रहर्षयन् सर्वामिदं वचनमञ्जीत् ॥ ७४ ॥ धन्यः कुन्तीसुतो राजन् यस्य ब्रह्मिमञ्छसि। न बधार्थ सुदुर्धर्षे वरमद्य प्रयाचसे ॥ ७५ ॥ किमर्थे च नख्याद्य न वधं तस्य कांक्षसे। नारांसिस कियामेतां मत्तो दुर्योधन घ्रवम् ॥ ७६॥ आहोस्विद्धर्मराजस्य द्वेष्टा तस्य न विद्यते। यदीच्छिस त्वं जीवन्तं कुछं रक्षसि चात्मनः॥ ७७॥ अथवा भरतश्रेष्ठ निर्जित्य युधि पाण्डवान्। राज्यं संप्रति दत्वा च सौभात्रं कर्तुमिच्छिस ॥ ७८॥ धन्यः कुन्तीसुतो राजा सुजातं चास्य धीमतः। अजातशत्रुता सत्या तस्य यत् स्निद्यते भवान् ॥ ७९ ॥ द्रोणेन चैवमुकस्य तव पुत्रस्य भारत। सहसा निःस्तो भावो योऽस्य नित्यं हृदि स्थितः ॥ ८० ॥ नाकारो गूहितुं शक्यो वृहस्पतिसमैरपि। तस्मात्तव सुतो राजन् प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत् ॥ ८१ ॥ वघे कुन्तिसुतस्याजी नाचार्य विजयो मम। य एव तेषां शेवः स्यात्स एवास्मान्न शेवयेत् ॥ ८२ ॥ सत्यप्रतिशे त्वानीते पुनर्श्वतेन निर्जिते। प्रनयोस्यन्त्यरण्याय पाण्डवास्तमनुवताः॥ ८३॥

सोऽयं मम जयो व्यक्तं दीर्घकालं भविष्यति । अतो न वधमिच्छामि धर्मराजस्य किहिंचित् ॥ ८४ ॥ तस्य जिह्यमभिप्रायं शात्वा द्रोणोऽर्थतत्विवत् । तं वरं सान्तरं तस्मै ददी सञ्चिन्त्य बुद्धिमान् ॥ ८५॥॥

- द्रोण० न चेसुधिष्ठिरं वीरः पालयत्यर्जुनो युधि। मन्यस्व पाण्डवश्रेष्ठमानीतं वशमात्मनः॥८६॥ फाल्गुनस्य समीपे तु न हि शक्यो युधिष्ठिरः। प्रहीतुं समरे राजन् सेन्द्रैरपि सुरासुरैः॥८०॥
- सञ्जय॰-सान्तरं तु प्रतिक्षाते राक्षो द्रोणेन निग्रहे ।
  गृहीतं तममन्यन्त तव पुत्राः सुवालिशाः ॥ ८८ ॥
  पाण्डवेयेषु साक्षेपं द्रोणं जानाति ते सुतः ।
  ततः प्रतिक्षास्थैर्यार्थं स मन्त्रो बहुलीकृतः ॥ ८९ ॥
- (अ. १३) सान्तरे तु प्रतिक्षाते राक्षो द्रोणेन निग्रहे।
  ततस्ते सैनिकाः श्रुत्वा तं युधिष्ठिरनिग्रहम्।
  सिंहनादरवांश्चकुर्वाहुशब्दांश्च कृत्क्षशः॥९०॥
  तच्च सर्वं यथान्यायं धर्मराजेन भारत।
  आसैराशु परिक्षातं भारद्वाजिवकीर्षितम्॥९१॥
  ततः सर्वान् समानाय्य भ्रातृनन्यांश्च सर्वशः।
  अववीद्धर्मराजस्तु धनश्चयमिदं वचः॥९२॥
  श्रुतं ते पुरुषव्याव द्रोणस्याद्य चिकीर्षितम्।
  यथा तत्र भवेत्सत्यं तथा नीतिर्विधीयताम्॥९३॥
  स त्वमद्य महावाहो युध्यस्व मदनन्तरम्।
  यथा दुर्योधनः कामं नेमं द्रोणादवाष्त्रयात्॥९४॥
- अर्जुन०-यथा में न वधः कार्य आचार्यस्य कदाचन। तथा तव परित्यागो न में राजंश्चिकीर्षितः॥९५॥

अप्येवं पाण्डव प्राणानुत्स्जेयमहं युधि।
प्रतीपो नाहमाचार्ये भवेयं वै कथञ्चन ॥ ९६॥
त्वां निगृह्याहवे राज्यं धार्तराष्ट्रोऽयमिच्छति।
न स तं जीवलोकेऽस्मिन् कामं प्राप्येत् कथञ्चन॥ ९०॥
प्रपतेत् द्योः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्।
न त्वां द्रोणो निगृह्णीयाजीवमाने मिय ध्रुवम्॥ ९८॥

सञ्जय०-ततः शंखाश्च भेर्यश्च मृदंगाश्चानकैः सह।
प्रावाद्यन्त महाराज पाण्डवानां निवेशने॥ ९९॥
श्चुत्वा शंखस्य निर्घोषं पाण्डवस्य महीजसः।
त्वदीयेष्वप्यनीकेषु वादित्राण्यभिजिन्तरे॥ १००॥
ततो व्यूढान्यनीकानि तव तेषां च भारत।
शनेष्वेषुरन्योन्यं योध्यमानानि संयुगे॥ १०१॥
ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्।
पाण्डवानां कुरूणां च द्रोणपाश्चाल्ययोरिष ॥ १०२॥
यतमानाः प्रयत्मेन द्रोणानीकविशातमे।
न शेकुः सञ्जया युद्धे तिद्ध द्रोणेन पालितम्॥ १०३॥
तथैव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः।
न शोकुः पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीटिना॥ १०४॥

( ब. १४) ततः स पाण्डवानीके जनयन्सुमहद्भयम् । व्यच्चरत् पृतनां द्रोणो दहन् कक्षमिवानलः ॥ १०५ ॥ तस्य विद्यदिवाश्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम् । भ्रमद्रथास्बुदे चास्मिन् दृश्यते स्म पुनः पुनः ॥ १०६ ॥

(स. १६) स मध्यं प्राप्य सैन्यानां सर्वाः प्रविचरन् दिशः। तव सैन्यस्य गोताऽऽसीद्भारद्वाजो द्विजर्षभः॥ १००॥ व्यक्षोभयद्रणे योधान् यथामुख्यमभिद्रवन्। अभ्यवर्तत् संप्रेत्सुः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्॥ १०८॥

ततो विराटद्रुपदी केकयाः सात्यकिः शिबिः। व्याव्रदत्तश्च पाञ्चाल्यः सिंहसेनश्च वीर्यवान् ॥ १०९॥ एते चान्ये च बहुवः परीप्सन्तो युधिष्ठिरम्। आववस्तस्य पन्थानं किरन्तः सायकान् बहुन् ॥ ११०॥ तान प्रमुज्य शरवातैः पाण्डवानां महारथान्। युचिष्टिर्याभ्याशे तस्थी मृत्युरिवान्तकः॥ १११॥ ततोऽभवन्महाशब्दो राजन् यौधिष्ठिरे बले। हतो राजेति योधानां समीपस्थे यतवते॥ ११२॥ अब्रुवन् सैनिकास्तत्र दृष्ट्वा द्रोणस्य विक्रमम्। अद्य राजा धार्तराष्ट्रः कृतार्थो वै भविष्यति ॥ ११३ ॥ अस्मिन् मृहूर्ते द्रोणस्तु पाण्डवं गृह्य हर्षितः। आगमिष्यति नो नृनं धार्तराष्ट्रस्य संयुगे॥ ११४॥ एवं सञ्जल्पतां तेषां तावकानां महारथः। आयाज्जवेन कौन्तेयो रथघोषेण नाद्यन् ॥ ११५॥ ततः किरीटी सहसा द्रोणानीकमुपाद्रवत्। छादयित्रपुजालेन महता मोहयित्रव ॥ ११६॥ शीव्रमभ्यस्यतो वाणान् संदधानस्य चानिशम्। नान्तरं दहरो कश्चित् कौन्तेयस्य यदास्विनः॥ ११७। न दिशो नान्तरिक्षं च न धौनैव च मेदिनी। अदृश्यन्त महाराज बाणभूता इवाभवन् ॥ ११८॥ नाद्दयत तदा राजंस्तत्र किंचन संयुगे। बाणान्धकारे महति कृते गाण्डीवधन्वना ॥ ११९ ॥ सूर्ये चास्तमनुषाप्ते तमसा चाभिसंबृते। नाज्ञायत तदा रात्रुर्न सुहन्न च कश्चन ॥ १२०॥ ततोऽवहारं चकुस्ते द्रोणदुर्योधनादयः॥ १२१॥

तान् चिदित्वा पुनश्चस्तानयुद्धमनसः परान्। स्वान्यनीकानि वीभत्सुः शनकैरवहारयत्। ततोऽभितुष्टुद्यः पार्थं प्रहृष्टाः पाण्डुसुञ्जयाः॥ १२२॥

अर्जुनसंशतकयुद्धम् , द्वादशदिनयुद्धम् , सत्यजिद्वधः

(अ. १७) कृत्वाऽवहारं सैन्यानां द्रोणः परमदुर्मनाः। दुर्योधनमभिप्रेक्ष्य सत्रीडमिद्मव्रवीत्॥ १२३॥ उक्तमेतनमया पूर्व न तिष्ठति धनअये। राक्यो प्रहीतुं संप्रामे देवैरिप युधिष्ठिरः॥ १२४॥ इति तद्दः प्रयततां कृतं पार्थेन संयुगे। मा विराङ्कीर्वचो महामजेयौ रुष्णपाण्डवौ ॥ १२५ ॥ अपनीते तु योगेन केनचिच्छवेतवाहने। तत पष्यति ते राजन् वशमेषे युधिष्ठिरः॥ १२६॥ कश्चिदाहृय तं सङ्घये देशमन्यं प्रकर्षत्। तमजित्वा न कीन्तेयो निवर्तेत कथंचन ॥ १२०॥ पतस्मिन्ननतरे श्न्ये धर्मराजमहं नृप। प्रहीष्यामि चम् भिस्वा धृष्टचुस्रस्य पश्यतः॥ १२८॥ अर्जुनेन विद्वीनस्तु यदि नोत्स्जते रणम्। मामुपायान्तमाळोक्य गृहीतं विद्धि पाण्डवम्॥ १२९ 🏽 अथापयाति संग्रामाद्विजयात्तिद्विशिष्यते॥ १३०॥ द्रोणस्य तद्वचः श्रुत्वा त्रिगर्ताधिपतिस्तदा। भ्रातिभः सहितो राजन्निदं वचनमन्नवीत्॥ १३१॥ वयं विनिकृता राजन् सदा गाण्डीवधन्वना। अनागःस्विप चागस्तत्कृतमस्मासु तेन वै॥ १३२॥ ते वयं स्मरमाणास्तान् विनिकारान् पृथग्विधान् । कोधाग्निना दहामाना न रोमहि सदा निशि ॥ १३३ ॥

स नो दिष्ट्यास्त्रसम्पन्नश्चक्षुर्विषयमागतः। वयमेनं हनिष्यामो निकृष्यायोधनाद्वहिः॥ १३४॥ अद्यास्त्वनर्जुना भूमिरत्रिगर्ताऽथ वा पुनः। सत्यं ते प्रतिज्ञानीमो नैतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १३५॥ ततो ज्वलनमानर्च्य इत्वा सर्वे पृथक्पृथक् । श्रुण्वतां सर्वभूतानामुचैर्वाचो बभाषिरे ॥ १३६ ॥ सर्वे धनञ्जयवधे प्रतिज्ञां चापि चिक्रिरे॥ १३७॥ ये वै लोकाश्चावतिनां ये चैव ब्रह्मघातिनाम्। मद्यपस्य च ये लोका गुरुदाररतस्य च ॥ १३८॥ नास्तिकानां च ये लोका येऽग्निमातृपितृत्यजाम्। ताना जुयामहे लोकान् ये च पापकृतामपि ॥ १३९॥ यद्यहत्वा वयं युद्धे निवर्तेम धनञ्जयम्। तेन चाभ्यर्दितास्त्रासाद्भवेम हि पराङ्मुखाः॥ १४०॥ पवसक्ता तदा राजंस्तेऽभ्यवर्तन्त संयुगे। आह्रयन्तोऽर्जुनं वीराः पित्जुष्टां दिशं प्रति ॥ १४१ ॥ आहूतस्तैर्नरव्याद्रैः पार्थः परपुरञ्जयः। धर्मराजमिदं वाक्यमपदान्तरमद्रवीत् ॥ १४२ ॥ माहतो न निवर्तेयमिति मे वतमाहितम्। संशासकाश्च मां राजन्नाह्नयन्ति महामुखे ॥ १४३॥ एव च भ्रात्मिः सार्धे सुशर्माऽह्वयते रणे। नैतच्छक्रोमि संसोद्धमाहानं पुरुषर्षभ ॥ १४४॥

युधि - श्रुतं ते तत्वतस्तात यद्द्रोणस्य चिकीर्षितम्। यथा तद्नृतं तस्य भवेत् तत्वं समाचर॥१४५॥ अर्जुन ०-अयं वै सत्यजिद्राजन्नद्य त्वां रक्षिता युधि। श्रियमाणे च पाञ्चाब्ये नाचार्यः काममाप्स्यति॥१४६॥ हते तु पुरुषव्याचे रणे सत्यजिति प्रभो। सर्वेरिप समेतैर्चा न स्थातव्यं कथञ्चन॥१४०॥

सञ्जय०-अनुज्ञातस्ततो राज्ञा परिष्वतः श्च फारगुनः।
प्रेमणा दृष्टश्च बहुधा ह्याशिषश्चास्य योजिताः॥ १४८६॥
विहायैनं ततः पार्थिस्त्रगर्तान् प्रत्ययाद्वली।
श्चितिः श्चिद्धिशातार्थे सिंहो मृगगणानिव॥ १४९॥
ततो दीर्योधनं सैन्यं मुदा परमया युतम्।
ऋतेऽर्जुनं भृशं कुद्धं धर्मराजस्य निग्रहे॥ १५०॥

(अ. १८) ततः संशासका राजन् समे देशे व्यवस्थिताः। व्यूह्यानीकं रथैरेव चन्द्राकारं मुदा युताः॥ १५१॥ ते किरीटिनमायान्तं दृष्ट्वा हवेंण मारिष। उद्योशश्रद्याद्याः शब्देन महता तदा॥ १५२॥ ततः शरसहस्राणि प्रापतन्नर्जुनं प्रति। भ्रमराणामिव वाताः फुळुं दुमगणं वने॥ १५३॥

(अ. १९) न ध्वजो नार्जुनस्तत्र न रथो न च केशवः।
प्रत्यदृश्यत घोरेण शर्यवर्षेण संवृतः॥ १५४॥
ततः प्रसिष्विदे कृष्णः खिन्नश्चार्जुनमन्नवीत्।
कास्ति पार्थ न पश्चे त्यां किच्चजीवसि शत्रुहृन् ॥ १५४॥
तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा त्यरमाणो धनक्षयः।
वायव्यास्त्रेण तैरस्तां शरवृष्टिमपाहरत्॥ १५६॥
ततः संशप्तकत्रातान् साश्विद्धपरथायुधान्।
उवाह भगवान् वायुः शुष्कपर्णचयानिव॥ १५७॥
तांस्तथा व्याकुळीकृत्य त्यरमाणो धनक्षयः।
ज्ञान निशितैर्वाणैः सहस्राणि शतानि च॥ १५८॥
शिरांसि भ हिरहरद्वाहूनपि च सायुधान्।
हस्तिहस्तोपमांश्चोकन् शरैकव्योमपातयत्॥ १५९॥

तैर्देतेर्हन्यमानैश्च पतिद्धः पातितैरपि।
अप्रद्धिनिष्टनद्भिश्च क्र्रमायोधनं बजी॥ १६०॥
रजश्च सुमहज्जातं शान्तं रुधिरत्रृष्टिभिः।
मही चाप्यभवद्दुर्गा कबन्धशतसंकुळा॥ १६१॥
एतस्मिन्नन्तरे चैव प्रमत्ते सन्यसाचिनि।
च्यूढानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरसुपाद्रवत्॥ १६२॥

(क. १०) व्यूढं दृष्ट्वा सुपर्ण तु भारद्वाजकृतं तदा ।
व्यूहेन मण्डलाघेंन प्रत्यव्यूह्युधिष्ठिरः॥ १६३॥
द्रोणो यौधिष्ठिरं सैन्यं बहुघा व्यधमच्छरैः।
अनिलेन यथाऽभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः।
तथा पार्थस्य सैन्यानि विच्छिन्नानि कचित् कचित्॥१६४॥
मुद्धतेमिव तद्युद्धमासीन्मधुरदर्शनम्।
तत उन्मत्तवद्वाजिर्मर्याद्मवतंत॥१६५॥
नैव स्वे न परे राजन्नाज्ञायन्त परस्परम्।
अनुमानेन संज्ञाभिर्युद्धं तत् समवतंत॥१६६॥
गजाश्वरथयोधानां रारीरोधसमान्तता।
बभूव पृथिवी राजन् मांसशोणितकर्दमा॥१६७॥
चर्तमाने तथा युद्धे घोरहरे भयद्भरे।
मोह्यत्वा परान् द्रोणो युधिष्ठिरसुपाद्वत्॥१६८॥

(अ. २१) ततो द्रोणं महेष्वासः सत्यजित्सत्यविक्रमः।
अविध्यन्निशिताभ्रेण परमाश्चं विद्शीयन् ॥ १६९ ॥
स सत्यजितमालोक्य तथोदीर्णं महाहवे।
अर्धवन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मनः॥ १७० ॥
तस्मिन्हते महामात्रे पाञ्चालानां महारथे।
अपायाज्ञवनैरश्वेद्रीणात् त्रस्तो युधिष्ठिरः॥ १०१ ॥
निर्दहन्तमनीकानि तानि तानि पुनः पुनः।
द्रोणं मत्स्यादवरजः शतानीकोऽभ्यवत्ते ॥ १७२ ॥

सूर्यरिमप्रतीकादौः कर्मारपरिमार्जितैः। षड्भिः ससृतं सहयं द्रोणं विड्वाऽनदद्भराम् ॥ १७३॥ तस्य नानदतो द्रोणः शिरः कायात् सकुण्डलम्। श्चरेणापाहरत् तूर्णं ततो मत्स्याः प्रदुद्रुवुः॥ १०४॥ एतांश्चान्यांश्च सुबहुज्ञानाजनपदेश्वरान् । सर्वान् द्रोणोऽजयद्युद्धे कुरुमिः परिवारितः ॥ १७५ ॥ ते दानवा इवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना। पञ्चालाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥ १७६॥ (अ. २२) तान्द्रष्ट्वा चलितान् संख्ये प्रणुन्नान् द्रोणसायकैः। दुर्योधनोऽब्रवीत् कर्णे प्रहष्टः प्रहसन्निव ॥ १७७ ॥ पर्य राधेय पञ्चालान् प्रणुन्नान् द्रोणसायकैः। सिंहेनेव मृगान् वन्यांस्त्रासितान् दढधन्वना ॥ १७८॥ नैते जातु पुनर्युद्धमीहेयुरिति मे मितः। यथा तु भग्ना द्रोणेन वातेनेव महादुमाः॥ १७९॥ अर्धमानाः रारैरेते रुक्मपुङ्खेर्महात्मना। पथा नैकेन गच्छन्ति घूर्णमानास्ततस्ततः॥ १८०॥ एव भीमो महाकोधी हीनः पाण्डचस् अयैः। मदीयैरावृतो योधैः कर्ण नन्दयतीव माम्॥ १८१॥ व्यक्तं द्रोणमयं लोकमद्य पश्यति दुर्मतिः। निराज्ञो जीविताश्रूनमद्य राज्याच पाण्डवः॥ १८२॥ नैप जातु महाबाहुर्जीवन्नाहवमुत्स्जेत्। न चापि पाण्डवा युद्धे भज्येरित्रिति मे मितः॥ १८३॥ निवृत्तो हि महाबाहुरमितीजा वृकोदरः। पञ्चालाः केकया मत्स्याः पाण्डवाश्च विशेषतः ॥ १८४॥ अतिभारमहं मन्ये भारद्वाजे समाहितम्। शीव्रमनुगमिष्यामो यत्र द्रोणो व्यवस्थितः॥ १८५॥

ক্ষর্যাত-

कोका इव महानागं मा वै हन्युर्यतव्रतम् ॥ १८६॥ राधेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्ततः। श्राद्यभिः सहितो राजन् प्रायाद्द्रोणरथं प्रति॥ १८०॥ तत्रारावो महानासीदेकं द्रोणं जिधांसताम्। पाण्डवानां निवृत्तानां नानावर्णेर्हयोत्तमैः॥ १८८॥

(अ. २४) व्यथयेयुरिमे सेनां देवानामपि सञ्जय । धृतराष्ट्र०-आहवे ये न्यवर्तन्त वृकोदरमुखा नृपाः ॥ १८९॥

संप्रयुक्तः किलैवायं दिष्टैर्भवति पूरुषः। तस्मिन्नेव च सर्वार्थाः प्रदृश्यन्ते पृथग्विधाः ॥ १९०॥ दीर्घं विप्रोषितः कालमरण्ये जटिलोऽजिनी। अज्ञातश्चैव लोकस्य विजहार युधिष्ठिरः ॥ १९१ ॥ स एव महतीं सेनां समावर्तयदाहवे। किमन्यद्दैवसंयोगानमम् पुत्रस्य चाभवत् ॥ १९२ ॥ युक्त एव हि भाग्येन भ्रवमुत्पद्यते नरः। स तथा कृष्यते तेन न यथा स्वयमिच्छति ॥ १९३॥ यन्मां क्षताऽबवीत्तात प्रपश्यम् पुत्रगृद्धिनम् । दुर्योधनेन तत् सर्वे प्राप्तं सूत मया सह ॥ १९४॥ नृशंसं तु परं जु स्यात्यक्त्वा दुर्योधनं यदि । पुत्रहोषं चिकीर्षेयं कृत्स्नं न मरणं वजेत्॥ १९५॥ यो हि धर्म परित्यज्य भवत्यर्थपरो नरः। सोऽस्माच हीयते लोकात् श्चद्रभावं च गच्छति ॥ १९६ ॥ अद्य चाप्यस्य राष्ट्रस्य हतोत्साहस्य सञ्जय। अवशेषं न पश्यामि ककुदे मृदिते सति॥ १९७॥ व्यक्तमेव च मे शंस यथा युद्धमवर्तत्। केऽयुध्यन् के व्यपाकुर्वन् के श्रुद्धाः प्राद्वन् भयात् ॥१९८॥

## भगद्त्तवधः, नीलवधः

(अ. २६) तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युचातेषु भागशः। सञ्जय०-प्राग्जोतिवस्ततो भीमं कुञ्जरेण समाद्रवत्॥ १९९॥

> स नागप्रवरो भीमं सहसा समुपादवत्। वृकोदररथं साश्वमविशेषमचूर्णयत्॥ २००॥

पद्भयां भीमोऽप्यथो धावंस्तस्य गात्रेष्वलीयत । गात्राभ्यन्तरगो भूत्वा करेणाताडयन्मुद्धः ॥ २०१ ॥ कुळाळचक्रवज्ञागस्तदा तूर्णमथाश्रमत् । भीमोऽपि नागगात्रेभ्यो विनिःस्त्यापयाज्जवात् ॥ २०२ ॥

ततः पाण्डवयोधास्ते नागराजं शरैर्डुतम्। सिषिचुर्भेरवाश्वादान् विनदन्तो जिद्यांसवः॥ २०३॥ नियन्तुः शिब्पयत्नाभ्यां प्रेरितोऽरिशरादिंतः। परिचिक्षेप तात्रागः स रिपृन् सव्यदक्षिणम्॥ २०४॥

क्षिप्रं इयेनाभिपन्नानां वायसानामिव स्वनः। बभूव पाण्डवेयानां भृदां विद्रवतां स्वनः॥ २०५॥

(अ. २४) रजो दृष्ट्वा समुद्भृतं श्रुत्वा च गजिनःस्वनम्।
भगदत्ते विकुर्वाणे कौन्तेयः कृष्णमद्रवीत् ॥ २०६ ॥
यथा प्राग्ज्योतिषो राजा गजेन मधुसूदन ।
त्वरमाणो विनिष्कान्तो श्रुवं तस्यैष निःस्वनः ॥ २०० ॥
स पाण्डवबळं सर्वमद्यैको नाशियप्यति ।
न चावाभ्यामृतेऽन्योऽस्ति शक्तस्तं प्रतिबाधितुम् ॥ २०८ ॥
त्वरमाणस्ततो याद्दि यतः प्राग्ज्योतिषाधिपः ॥ २०९ ॥
वचनादथ कृष्णस्तु प्रययौ सन्यसाचिनः ।
दीर्यते भगदत्तेन यत्र पाण्डववाद्दिनी ॥ २१० ॥

तं प्रयान्तं ततः पश्चादाह्वयन्तो महारथाः। संदातकाः समारोहन् सहस्राणि चतुर्दश ॥ २११ ॥ दशैव तु सहस्राणि त्रिगर्तानां महारथाः। चत्वारि च सहस्राणि वासुदेवस्य चानुगाः॥ २१२॥ स सन्निवृत्तः सहसा कपिप्रवरकेतनः। एको रथसहस्राणि निहन्तं वासवी रणे ॥ २१३ ॥ ततस्तान् प्रायदाः पार्थो ब्रह्मास्त्रेण निजिध्नवान् ॥ २१४ ॥ संदासकांस्ततो हत्वा भयिष्ठा ये व्यवस्थिताः। भगदत्ताय याहीति कृष्णं पार्थोऽभ्यनोदयत् ॥ २१५॥ (अ. १८) तं प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठं स्वान् भ्रातृन् द्रोणतापितान् । सुरामी आत्रिमः सार्धं युद्धार्थी पृष्ठतोऽन्वयात् ॥ २१६ ॥ ततोऽर्जुनः सुशर्माणं विक्वा सप्तमि राशुगैः। ध्वजं धनुश्चास्य तथा क्षराभ्यां समक्रन्तत ॥२१७॥ त्रिगर्ताधिपतेश्चापि भ्रातरं बङ्भिराद्युगैः। साश्वं सस्तं त्वरितः पार्थः प्रैषीद्यमक्षयम् ॥ २१८॥ ततो भुजगसंकाशां सुशर्मा शक्तिमायसीम्। चिक्षेपार्जनमादिश्य वासुदेवाय तोमरम् ॥ २१९ ॥ शक्तिं त्रिभिः शरैश्छिखा तोमरं त्रिभि रर्जुनः। सुरार्माणं रारवातैर्मोहयित्वा न्यवर्तयत् ॥ २२० ॥ संवेष्ट्रयज्ञनीकानि शरवर्षेण पाण्डवः। सुपर्णपातवद्वाजन्नायात् प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २२१ ॥ यथा नलवनं कृद्धः प्रभिन्नः षष्टिह्ययनः। मृद्नीयात्तद्वदायस्तः पार्थोऽनृद्नाञ्चम् तव ॥ २२२ ॥ तस्मिन् प्रमथिते सैन्ये भगदत्तो नराधिपः। तेन नागेन सहसा घनञ्जयमुपाद्रवत्॥ २२३॥

तमापतन्तं द्विरदं दृष्ट्वा कुद्धिमवान्तकम्। चकेऽपसव्यं त्वरितः स्यन्दनेन जनार्दनः ॥ २२४॥ संप्राप्तमपि नेयेष परावृत्तं महाद्विपम्। सारोहं मृत्युसात् कर्तुं समरन् धर्म धनक्षयः॥ २२५॥ (अ. २९) प्राग्ज्योतिषेण संसक्ताबुभी दाशाईपाण्डवी। मृत्युदंद्यान्तिकं प्राप्ती सर्वभृतानि मेनिरे॥ २२६॥ ततो नागस्य तहर्म व्यथमत पाकशासनिः। शरजालेन महता तद्व्यशीर्यत भूतले ॥ २२७॥ ततर्छत्रं ध्वजं चैव छित्त्वा राज्ञोऽर्जुनः रारैः। विव्याघ दशमिस्तूर्णमुत्स्मयन् पर्वतेश्वरम् ॥ २२८ ॥ विद्धस्ततोऽतिब्यथितो वैष्णवास्त्रमुदीरयन्। अभिमंत्र्यांकुदां कुद्धो व्यस्जत् पाण्डवोरसि ॥ २२९ ॥ विसृष्टं भगदत्तेन तदस्त्रं सर्वधाति वै। उरसा प्रतिजग्राह पार्थ संछाद्य केशवः ॥ २३० ॥ वैजयन्त्यभवन्माला तदस्त्रं केशवोरसि। पद्मकोशविचित्राढ्या सर्वर्तुकुसुमोत्कटा ॥ २३१ ॥ ततोऽर्जुनः क्लान्तमनाः केशवं प्रत्यभाषत ॥ २३२ ॥ अयुध्यमानस्तुरगान् संयन्तास्मीति चानघ। इत्युक्तवा पुण्डरीकाक्ष प्रतिक्षां स्वां न रक्षसि ॥ २३३ ॥ यद्यहं व्यसनी वा स्थामशक्तो वा निवारणे। ततस्त्वयैवं कार्य स्थान्न तत्कार्यं मयि स्थिते ॥ २३४॥ ततोऽर्जुनं वासुदेवः प्रत्युवाचार्थवद्वचः। श्रृणु गुह्यमिदं पार्थ पुरा वृत्तं यथाऽनघ ॥ २३५ ॥

चतुर्मृतिरहं राश्वल्लोकत्राणार्थम् दतः।

एका मूर्तिस्तपश्चर्या कुरुते मे भूचि स्थिता॥ २३६॥

अपरा पश्यति जगत कुर्वाणं साध्वसाधुनी। अपरा कुछते कर्म मानुबं लोकमाश्रिता ॥ २३७ ॥ शेते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वर्षसहिसकीम्। याऽसौ वर्षसहस्रान्ते मूर्तिरुचिष्ठते मम। चराहेंभ्यो वरान् श्रेष्ठांस्तस्मिन् काले ददाति सा॥ २३८ ॥ तं तु कालमनुप्राप्तं विदित्वा पृथिवी तदा। अयाचत चरं यन्मां नरकार्थीय तच्छुणु ॥ २३९ ॥ देवानां दानवानां च अवध्यस्तनयोऽस्त मे। उपेतो वैष्णवास्त्रेण तन्मे त्वं दातुमईसि ॥ २४० ॥ पवं वरमहं श्रुत्वा जगत्यास्तनये तदा। अमोघमस्त्रं प्रायच्छं वैष्णवं परमं पुरा ॥ २४१ ॥ अवोचं चैतदस्रं वै ह्यमोघं भवत समे। नरकस्याभिरक्षार्थं नैनं कश्चिद्वधिष्यति ॥ २४२ ॥ अनेनास्त्रेण ते गुप्तः सुतः परवळार्दनः। भविष्यति दुराधर्षः सर्वछोकेषु सर्वदा ॥ २४३ ॥ तथेत्युक्त्वा गता देवी कृतकामा मनस्विनी। स चाप्यासीद् दुराधर्वी नरकः शत्रुतापनः॥ २४४॥ तस्मात् प्राग्ज्योतिषं प्राप्तं तदस्त्रं पार्थं मामकम्। नास्यावध्योऽस्ति छोकेषु सेन्द्रहद्वेषु मारिष ॥ २४५॥ तन्मया त्वत्कृते चैतदन्यथा व्यपनामितम् । विमुक्तं परमाश्लेण जहिं पार्थं महासुरम् ॥ २४६ ॥ ततः पार्थी महाबाह्यसंभ्रान्तो महामनाः। कुम्मयोरन्तरे नागं नाराचेन समार्पयत् ॥ २४० ॥ स करी भगदत्तेन प्रेर्यमाणी मुहुर्मुहुः। न करोति वचस्तस्य दिख्यिय योषिता ॥ २४८ ॥

स तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्यामवनि ययौ ।
नदश्चतिस्वनं प्राणानुत्ससर्जं महाद्विपः॥ २४९॥
ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केशवः।
अयं महत्तरः पार्थ पिलतेन समावृतः॥ २५०॥
विश्वाक्यान्यः शूरः परमदुर्जयः।
अक्ष्णोक्ष्मीलनार्थाय बद्धपट्टो द्यसौ नृपः॥ २५१॥
देववाक्यात् प्रचिच्छेद शरेण भृशमर्जुनः।
लिश्वमात्रेऽशुके तस्मिन् रुद्धनेत्रो बभूव सः।
तमोमयं जगन्मेने भगदत्तः प्रतापवान्॥ २५२॥
ततश्चन्द्राधिबम्बेन बाणेन नतपर्वणा।
विभेद हृद्यं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः॥ २५३॥
स भिश्वहृद्यो राजा भगदत्तः किरीटिना।
शरासनं शराश्चिव गतासुः प्रमुमोच हृ॥ २५४॥
शिरसस्तस्य विश्वष्टं प्रपात च वर्राशुकम्।
नालताडनविश्वष्टं प्रणशं निलनादिव॥ २५५॥

स हेममाळी तपनीयभाण्डात् पपात नागादिरिसिश्वकाशात्। सुपुष्पितो मारुतवेगरुग्णो महीधराग्रादिव कर्णिकारः॥ २५६॥

(स. ३०) ततोऽर्जुनोऽस्त्रविच्छेद्यं दर्शयक्षात्मनोऽरिषु । अभ्यवर्षच्छरोवेण कौरवाणामनीकिनीम् ॥ २५०॥ सा हन्यमाना पार्थेन तव पुत्रस्य वाहिनी । द्वैधीभूता महाराज गङ्गेवासाद्य पर्वतम् ॥ २५८॥ द्रोणमेवान्वपद्यन्त केचित् तत्र नर्षभाः । केचिद्दुर्योघनं राजन्नर्द्यमानाः किरीटिना ॥ २५९॥ नापद्याम ततस्त्वेनं सैन्ये वै रजसावृते ॥ २६०॥ ततः पुनर्दक्षिणतः संश्रामश्चित्रयोघिनाम् । सुयुद्धं चार्जुनस्यासीदृढं तु द्रोणमन्वियाम् ॥ २६१ ॥

(अ. ३१) द्रोणं द्रोणमिति कूराः पञ्चालाः समचोदयन्। मा द्रोणमिति पुत्रोस्ते कुरून् सर्वानचोदयन् ॥ २६२ ॥ द्रोणं द्रोणमिति होके मा द्रोणमिति चापरे। कुरूणां पाण्डवानां च द्रोणयूतमवर्तत ॥ २६३ ॥ यं यं प्रमथते द्रोणः पञ्चालानां रथवजम्। तत्र तत्र तु पाञ्चात्यो धृष्टद्यानोऽभ्यवर्तत ॥ २६४॥ तदद्भुतमभूद्युद्धं द्रोणपाञ्चालयोस्तथा। नैव तस्योपमा काचिदिति में निश्चिता मतिः॥२६५॥ ततो नीलोऽनलप्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्। शरस्फुलिङ्गश्चापाचिर्दहन् कक्षमिवानलः॥ २६६॥ तस्योधतांसं सुनसं शिरः कायात् सकुण्डलम्। भक्षेनापाहरद्द्रौणिः स्मयमान इवानघ ॥ २६०॥ ततः प्रविव्यथे सेना पाण्डवी भृशमाकुला। आचार्यपुत्रेण हुते नीले ज्वलिततेजसि ॥ २६८ ॥ अचिन्तयंश्च ते सर्वे पाण्डवानां महारथाः। कथं नो वासविस्त्रायाच्छत्रभ्य इति मारिष ॥ २६९ ॥ दक्षिणेन त सेनायाः करते कदनं बली। संशासकावशेषस्य नारायणबळस्य च ॥ २७० ॥

(अ. ३२) ततो द्रोणोऽतिसंकुद्धो विस्वजञ्जातशः शरान् ।
चेदिपञ्चालपाण्डूनामकरोत् कदनं महत् ॥ २७१ ॥
एतस्मिन्नतरे जिष्णुर्जित्वा संशप्तकान् बहुन् ।
अभ्ययात्तत्र यत्राऽसी द्रोणः पाण्डून् प्रमर्दति ॥ २७२:॥
संशप्तकसमुद्रं तमुञ्लोष्यास्त्रगमस्तिभिः।
स पाण्डवयुगान्तार्कः कुरून्यभ्यतीतपत् ॥ २७३ ॥

तेन बाणसहस्रोधैर्गजाश्वरथयोधिनः। ताड्यमानाः क्षितिं जग्मुर्मुक्तकेशाः शरादिंताः॥ २०४॥ ते विकीर्णरथाश्चित्राः प्रायशश्च पराङ्मुखाः। कुरवः कर्ण कर्णेति हाहेति च विचुकुशुः॥ २७५॥ तमाधिरथिराऋन्दं विज्ञाय शरणैषिणाम्। मा भैष्टेति प्रतिश्रुत्य ययावभिमुखोऽर्जुनम् ॥ २०६ ॥ : अर्जुनश्चापि राधेयं विद्वा सप्तमिराशुगैः। कर्णाद्वरजं वाणैर्जघान निशितैः शरैः॥ २७७॥ ततः रात्रुञ्जयं हत्वा पार्थः षड्भिरजिह्मगैः। जहार सद्यो भहेन विपाटस्य शिरो रथात्॥ २७८॥ पद्यतां धार्तराष्ट्राणामेकेनैव किरीटिना। प्रमुखे सृतपुत्रस्य सोद्या निहतास्त्रयः॥ २७९॥ ततो भीमः समुत्पत्य स्वरथाद्वैनतेयवत्। वरासिना कर्णपक्षान् जघान दश पश्च च ॥ २८० ॥ प्वमेष महारोद्रः क्षयार्थं सर्वधन्विनाम्। तावकानां परेषां च त्यक्त्वा प्राणानभूद्रणः ॥ २८१ ॥

> ततो बले भृशलुलिते परस्परं निरीक्षमाणे रुधिरीघसंग्लुते। दिवाकरेऽस्तं गिरिमास्थिते शनै-रुमे प्रयाते शिबिराय भारत॥ २८२॥

त्रयोदशिदनयुद्धम् , चक्रव्यूहभेदनम् (अ. ३३) ततः प्रभातसमये द्रोणं दुर्योधनोऽब्रवीत् ॥ २८३ ॥ नूनं वयं वध्यपक्षे भवतो द्विजसत्तमः । तथा हि नाग्रहीः प्राप्तं समीपेऽद्य युधिष्टिरम् ॥ २८४ ॥ इच्छतस्ते न मुच्येत चक्षुःप्राप्तो रणे रिपुः । जिघृक्षतो रक्ष्यमाणः सामरैरिप पाण्डवैः ॥ २८५ ॥

वरं दत्वा मम प्रीतः पश्चाद्विकृतवानसि । आशामङ्गं न कुर्वन्ति मक्तस्यार्याः कथञ्चन ॥ २८६॥ ततोऽप्रीतस्तथोकः सन् भारद्वाजोऽव्रवीवृपम्। नाईसे मां तथा ज्ञातुं घटमानं तव प्रिये॥ २८०॥ ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः। नाळं छोका रणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना॥ २८८॥ सत्यं तात व्रवीग्यच नैतजात्वन्यथा भवेत्। अद्यैकं प्रवरं कञ्चित् पातियाच्ये महारधम् ॥ २८९ ॥ तं च व्यृहं विधास्यामि योऽमेचस्त्रिद्दौरपि। योगेन केनचिद्राजनर्जुनस्त्वपनीयताम्॥ २९०॥ न हाज्ञातमसाध्यं वा तस्य संख्येऽस्ति किञ्चन। तेमह्यपार्तं सकलं सर्वज्ञानमितस्ततः॥ २९१॥ द्रोणेन व्याहते त्वेवं संशातकगणाः पुनः। आह्रयन्नर्जुनं संख्ये दक्षिणामभितो दिशम्॥ २९२॥ ततोऽर्जुनस्याथ परेः सार्घ समभवद्रणः। तादशो यादशो नान्यः श्रुतो दृष्टोऽपि वा कचित् ॥ २९३ ॥ (अ. १४) चक्रव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकल्पितः। तत्र श्रेकोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः॥ २९४॥ (अ. ३५) तदनीकमनाधृष्यं भारद्वाजेन रक्षितम्। पार्थाः समभ्यवर्तन्त भीमसेनपुरोगमाः॥ २९५॥ समीपे वर्तमानांस्तान् भारद्वाजोऽतिवीर्यवान्। वसंभ्रान्तः शरीधेण महता समवारयत्॥ २९६॥ तमायान्तमभिकुद्धं द्रोणं दृष्ट्वा युधिष्ठिरः। बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्य प्रतिवारणम्॥ २९७॥ अशक्यं तु तमन्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिरः। अबवीत् परवीरघ्नमभिमन्युमिदं वचः॥ २९८॥

णत्य नो नार्जुनो गहें चथा तात तथा कुरु। चक्रव्यृहस्य न वयं विद्यो भेदं कथञ्चन॥ २९९॥ त्वं वाऽर्जुनो वा रुष्णो वा भिन्दात् प्रद्युस एव वा। चक्रव्यृहं महावाहो पञ्चमो नोपपद्यते॥ ३००॥ अभिमन्यो वरं तात याचतां दातुमहीस। क्षिप्रमस्त्रं समादाय द्रोणानीकं विशातय॥ ३०१॥

- अभि०-द्रोणस्य दृढमत्युत्रमनीकप्रवरं युधि। पितृणां जयमाकांक्षत्रवगाहेऽविक्रम्बितम्॥ ३०२॥ उपदिष्टो हि मे पित्रा योगोऽनीकविशातने। नोत्सहे हि विनिर्गन्तुमहं कस्यांचिदापदि॥ ३०३॥
- युधि०-भिन्ध्यनीकं युघां श्रेष्ठ द्वारं सञ्जनयस्व नः । वयं त्वानुगमिष्यामो येन त्वं तात यास्यसि ॥ ३०४ ॥ धनञ्जयसमं युद्धे त्वां वयं तात संयुगे । प्रणिधायानुयास्यामो रश्चन्तः सर्वतोमुखाः ॥ ३०५ ॥
- (अ. ३६) सीभद्रस्तद्वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः।
  अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत॥ २०६॥
  तेन सञ्चोद्यमानस्तु याहि याहीति सारिथः।
  प्रत्युवाच ततो राजन्निममन्युमिदं वचः॥ २००॥
  अतिभारोऽयमायुष्मज्ञाहितस्त्विय पाण्डवैः।
  संप्रधार्य क्षणं बुद्ध्या ततस्त्वं योद्धमर्हिस ॥ २०८॥
  आचार्यो हि कृती द्रोणः परमाश्चे कृतश्चमः।
  अत्यन्तसुखसंवृद्धस्त्वं चायुद्धविशारदः॥ २०९॥
  ततोऽभिमन्युः प्रहसन् सारिथं वाक्यमव्वीत्।
  सारश्चे को न्वयं द्रोणः समग्रं क्षत्रमेव वा॥ २१०॥
  न ममैतद्द्विषत्सैन्यं कलामर्हति षोडशीम्॥ २१९॥

अपि विश्वजितं विष्णुं मातुळं प्राप्य स्तज । पितरं चार्जुनं युद्धे न भीर्मामुपयास्यति ॥ ३१२ ॥ ततः संनोदयामास हयानाशु त्रिहायनान् । नातिहृष्टमनाः स्तो हेमभाण्डपरिच्छदान् ॥ ३१३ ॥ तमुद्दीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः । अभ्यवर्तन्त कीर्ण्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ ३१४ ॥

स कर्णिकारप्रवरोच्छितध्वजः सुवर्णवर्मार्जुनिरर्जुनाहरः। युगुत्सया द्रोणमुखान् महारथान् समासद्दिसहिराशुर्यथा द्विपान् ॥ ३१५॥ ते विंशतिपदे यत्ताः संप्रहारं प्रचित्रिरे। आसीदाङ्गं इवाचर्तो मुहूर्तमुद्धाविव ॥ ३१६॥ शूराणां युध्यमानानां निष्नतामितरेतरम्। संग्रामस्तुम्लो राजन् प्रावर्तत सुदारुणः ॥ ३१७ ॥ प्रवर्तमाने संग्रामे तस्मिन्नतिभयंकरे। द्रोणस्य मिषतो व्यृहं भिरवा प्राविशवार्जुनिः॥ ३१८॥ तं प्रविद्धं विनिचनन्तं राज्यसंघान्महावलम्। हस्त्यश्वरथपस्योघाः परिवृत्तुरुदायुधाः ॥ ३१९ ॥ तेषामापततां वीरः शीवयोधी महाबलः। क्षिप्रास्त्रो न्यवधीद्राजन् मर्मज्ञो मर्मभेदिभिः॥ ३२०॥ ततस्तेषां शरीरैश्च शरीरावयवैश्च सः। सन्तस्तार क्षितिं क्षिप्रं कुदौवेंदिमिवाध्वरे॥ ३२१॥ तथा निर्मिथितं तेन इयङ्गं तव बलं महत्। यथाऽस्तरबर्खं घोरं ज्यम्बकेन महीजसा ॥ ३२२ ॥ कृत्वा कर्म रणेऽसहा परैरार्जुनिराहवे। अभिनच पदात्योघांस्त्वदीयानेव सर्वशः ॥ ३२३ ॥

(अ. १९) तद् दृष्ट्या चरितं तस्य सौभद्रस्यामितौजसः। समकरपेन्त सैन्यानि त्वदीयानि सहस्रशः॥ ३२४॥ अथाववीन्महाप्राज्ञो भारद्वाजः प्रतापवान् । हर्षेणोत्फ्रल्लनयनः रूपमाभाष्य सत्वरम् ॥ ३२५ ॥ घटयन्निव मर्माणि पुत्रस्य तव मारत । अभिमन्युं रणे दक्ष्वा तदा रणविशारदम् ॥ ३२६ ॥ एष गच्छति सौभद्रः पार्थानां प्रथितो युवा । नंदयन् सुहदः सर्वान् राजानं च युधिष्ठिरम् ॥ ३२० ॥ नास्य युद्धे समं मन्ये कञ्चिद्द्यं धनुर्धरम्। इच्छन् इन्यादिमां सेनां किमर्थमपि नेच्छति ॥ ३२८॥ द्रोणस्य प्रीतिसंयुक्तं श्रुत्वा वाक्यं तवात्मजः। आर्जुनि प्रति संकुद्धो द्रोणं दृष्ट्या स्मयन्निव ॥ ३२९ ॥ अथ दुर्योधनः कर्णमबवीद्वाहिकं नृपः। दुःशासनं मद्रराजं तांस्तथान्यान् महारथान् ॥ ३३० ॥ सर्वमूर्धाभिविकानामाचार्यो ब्रह्मवित्तमः। अर्जुनस्य सुतं मूढं नायं हन्तुमिहेच्छति ॥ ३३१॥ न ह्यस्य समरे युद्धवेदन्तकोऽप्याततायिनः। किमङ्ग पुनरेवान्यो मर्त्यः सर्त्यं ब्रवीमि वः ॥ ३३२ ॥ अर्जुनस्य सुतं त्वेष शिष्यत्वाद्भिरक्षति । शिष्याः पुत्राश्च द्यितास्तद्पत्यं च धर्मिणाम् ॥ ३३३ ॥ संरक्ष्यमाणो द्रोणेन मन्यते वीर्यमात्मनः। आत्मसंभावितो मूढस्तं प्रमशीत मा चिरम् ॥ ३३४ ॥ दुःशासनस्तु तच्छूत्वा दुर्योघनवचस्तदा । सीभद्रमभ्ययात् कुद्धः शस्वर्वैस्वाकिरन् ॥ ३३५ ॥ तमतिकुद्धमायान्तं तव पुत्रमरिन्दमः। अभिमन्युः शरैस्तीक्ष्णैः पड्विंशत्या समार्पयत् ॥ ३३६ ॥ (अ. ४९) तस्याभिमन्युरायम्य स्मयन्नेकेन पत्रिणा। द्वारः प्रच्यावयामासः तद्रथात् प्रापतद्भुवि॥ ३४२॥ कार्णिकारमिवाधूतं वातेनापतितं नगात्। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा राजन् कर्णो व्यथां ययौ॥ ३४३॥

जयद्रथेन पाण्डववारणम्

(भ. ४२) गाहमानमनीकानि सद्श्वेश्च त्रिहायनैः।

धृत०- अपि यौधिष्ठिरात् सैन्यात् कश्चिद्न्वपतद्वली ॥ ३४४ ॥

सञ्ज०- युधिष्ठिरो भीमसेनः शिखण्डी सात्यिकर्यमौ ।

धृष्टद्यम्नो विरादश्च द्रुपदश्च सक्रेकयः।

धृष्टकेतुश्च संरुद्धो मत्स्याश्चाभ्यपतन् रणे ॥ ३४५ ॥

तेनैव तु पथा यान्तः पितरो मातुलैः सह ।

अभ्यद्रवन् परीण्सन्तो व्यूढानीकाः प्रहारिणः॥ ३४६ ॥

तान् दृष्ट्वा द्रवतः शूरांस्त्वदीया विमुखाभवन् ॥ ३४० ॥

ततस्तद्विमुखं दृष्ट्वा तव स्नोर्भहद्वलम् ।

जामाता तव तेजस्वी संस्तंभिष्युराद्रवत् ॥ ३४८ ॥

सैन्यवस्य महाराज पुत्रो राजा जयद्रथः। स पुत्रगृद्धिनः पार्थान् सहसैन्यानवारयत्॥ ३४९॥

- (ब. ४३) ततस्त्वदीयाः संदृष्टाः साघु साध्विति वादिनः। सिन्धुराजस्य तत् कर्म प्रेक्ष्याश्रद्धेयमद्भुतम् ॥ ३५० ॥ सौभद्रेण हतैः पूर्वं सोत्तरायोधिभिद्धिपैः। पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः॥ ३५१ ॥ यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवाहितः। तं तमेव वरं प्राप्य सैन्धवः प्रत्यवारयत् ॥ ३५३ ॥
- (अ. ४४) प्रविद्याथार्जुनिः सेनां सत्यसन्धो हुरासदः।
  दयक्षोभयत तेजस्वी मकरः सागरं यथा ॥ ३५३ ॥
  तं सिंहमिव संकुद्धं प्रमध्नन्तं दारैररीन् ।
  आरादायान्तमभ्येत्य वसातीयोऽभ्ययाद्दुतम् ॥ ३५४ ॥
  तमयस्मयवर्माणमिष्ठुणा दूरपातिना ।
  विव्याध हदि सौभद्रः स प्रपात व्यसुः क्षितौ ॥ ३५५ ॥
- (अ. ४५) ये केचन गतास्तस्य समीपमपलायिनः।

  न ते प्रतिन्यवर्तन्त समुद्रादिव सिन्धवः॥ ३५६॥

  महाप्राह्यद्वीतेव वातवेगभयार्विता।
  समकम्पत सा सेना विश्वष्टा नौरिवार्णवे॥ ३५०॥

  अथ रकमरथो नाम मद्रेश्वरस्तो वली।
  त्रस्तामाश्वास्यम् सेनामत्रस्तो वाक्यमन्नवीत्॥ ३५८॥

  अलं त्रासेन वः शूरा नैष कश्चिन्मयि स्थिते।
  अहमेनं प्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशयः॥ ३५९॥

  एवमुक्त्वा तु सौभद्रमभिदुद्राव वीर्यवान्।
  सोऽभिमन्युं त्रिभिर्बाणैविद्ध्वा वश्वस्यथानवत्॥ ३६०॥

  स तस्येष्वसनं छित्वा फाल्युनिः सञ्यदक्षिणौ।

  सुजौ शिरश्च स्विश्वष्ठ क्षितौ क्षिप्रमपातयत्॥ ३६१॥

  गसा-११

दृष्वा रुक्मरथं रुगं पुत्रं शल्यस्य मानिनम्।
वयस्याः शल्यपुत्रस्य सुवर्णविकृतस्वजाः।
आर्जुनि शरवर्षेण समन्तात् पर्यवारयन्॥ ३६२॥
धन्ष्यश्वान्त्रियन्तृश्च ध्वजान् बाहृंश्च साङ्गदान्।
शिरांसि च सितैबाणैस्तेषां चिच्छेद फाल्गुनिः॥ ३६३॥
चूतारामो यथा भग्नः पञ्चवर्षः फलोपगः।
राजपुत्रशतं तद्वत्सीभद्रेण निपातितम्॥ ३६४॥
रिधनः कुञ्जरानश्वान् पदातींश्चापि मज्जतः।
दृष्वा दुर्योधनः क्षिप्रमुपायात्तममर्थितः॥ ३६५॥
तयोः क्षणमिवापूर्णः संग्रामः समपद्यत।
अथाभवते विमुखः पुत्रः शरशताहृतः॥ ३६५॥

## लक्ष्मणवधः, बृहद्धलवधः

(अ. ४६) दुर्योधने च विमुखे राजपुत्रशते हते ।

धृत० सीभद्रे प्रतिपत्तिं कां प्रत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३६० ॥

सञ्जय० संग्रुष्कास्याश्चलनेत्राः प्रस्वित्रा लोमहर्षणाः ।

पलायनकृतोत्साह्या निरुत्साह्या द्विषज्जये ॥ ३६८ ॥

हतान् श्रातृन् पितृन् पुत्रान् सुहत्संबन्धिवान्धवान् ।

उत्सृज्योत्सृज्य संजग्मुस्त्वरयन्तो हयद्विपान् ॥ ३६९ ॥

एकस्तु सुखसंवृद्धो वाल्याद्दर्पाच निर्भयः ।

इष्वस्रविन्महातेजा लक्ष्मणोऽर्जुनिमभ्ययात् ॥ ३०० ॥

लक्ष्मणेन तु संगम्य सीभद्रः परवीरह्या ।

पीत्रस्तव महाराज तव पीत्रमभाषत ॥ ३०१ ॥

सुदृष्टः क्रियतां लोको ह्यमुं लोकं गमिष्यसि ।

पश्यतां वान्धवानां त्यां नयामि यमसादनम् ॥ ३०२ ॥

पवमुक्त्वा ततो भक्तं सीभद्रः परवीरहा ।

उद्ववर्हं महावाहुनिर्मुकोरगसिक्षभम् ॥ ३०३ ॥

स तस्य भुजनिर्मुको लक्ष्मणस्य सुदर्शनम्। सुनसं सुभुकेशान्तं शिरोऽहार्षीत् सकुण्डलम् ॥ ३७४॥ लक्ष्मणं निहृतं दृष्ट्वा हाहेत्युच्चुकुशुर्जनाः॥ ३७५॥ ततो दुर्योधनः कुद्धः प्रिये पुत्रे निपातिते। हतैनमिति चुक्रोश क्षत्रियान् क्षत्रियर्षभः ॥ ३७६॥ ततो द्रोणः कृपः कर्णो द्रोणपुत्रो बृहद्वलः। कृतवर्मा च हार्दिक्यः षड्थाः पर्यवारयन् ॥ ३७० ॥ (अ.४०) तांस्तु सर्वान् महेच्यासान् सर्वविद्यासु निष्ठितान्। व्यष्टंभयद्रणे बाणैः सीभद्रः परवीरहा ॥ ३७८ ॥ ततो चुन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्। पुत्राणां तव वीराणां पश्यतामवधीद्वळी ॥ ३७९ ॥ तं कोसलानामधिपः कर्णिनाऽताडयडृदि। स तस्याभ्वान् ध्वजं चापं सूतं चापातयत् क्षितौ ॥ ३८० ॥ अथ कोसलराजस्तु विरथः खङ्गचर्मभृत्। इयेष फाल्गुनेः कायाच्छिरो हर्तुं सकुण्डलम् ॥ ३८१ ॥ स कोसलानामधिपं राजपुत्रं वृहद्दलम्। हृदि विव्याध बाणेन स भिन्नहृदयोऽपतत् ॥ ३८२ ॥ तथा वृहद्वलं हत्वा सीभद्रो व्यचरद्रणे। व्यष्टमयनमहेष्वासो योघांस्तव शरांबुमिः॥ ३८३॥

## अभिमन्युवधः

(अ. ४८) अथ कर्णस्य सचिवान् षद् शूरांश्चित्रयोधिनः। साश्वसूतःवजरथान् सौभद्रो निजधान ह ॥ ३८४ ॥ मागधस्य तथा पुत्रं हत्वा षड्भिरजिह्नगैः। साश्वं सस्तं तरुणमश्वकेतुमपातयत् ॥ ३८५ ॥ मार्तिकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्। श्चरप्रेण समुन्मथ्य ननाद विख्जन् शरान् ॥ ३८६ ॥

शत्रुअयं चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवर्चसम्। सूर्यभासं च पश्चैतान् हत्वा विन्याध सौवलम् ॥ ३८७ ॥ तं सौबलिश्विभिविंद्वा दुर्योधनमथात्रवीत्। सर्व एनं विमश्नीमः पुरैकैकं हिनस्ति नः ॥ ३८८ ॥ अथाववीत पुनर्द्रीणं कर्णी वैकर्तनो रणे। पुरा सर्वान् प्रमञ्जाति ब्रह्मस्य वधमाद्य नः ॥ ३८९ ॥ ततो द्रोणो महेष्वासः सर्वीस्तान् प्रत्यभाषत । शीव्रतां नरसिंहस्य पाण्डवेयस्य पश्यत ॥ धनुर्मण्डलमेवास्य रथमार्गेषु दृश्यते। संद्धानस्य विशिखान् शीवं चैव विमुख्नतः॥ ३९०॥ आरुजन्नपि मे प्राणान् मोहयन्नपि सायकैः। प्रहर्षयति मां भूयः सौभद्रः परवीरहा ॥ ३९१ ॥ अस्यतो लघुहस्तस्य दिशः सर्वा महेषुभिः। न विशेषं प्रपश्यामि रणे गाण्डीवधन्वनः॥ ३९२॥ अथ कर्णः पुनर्द्रोणमाहार्जुनिशराहतः। स्थातव्यमिति तिष्ठामि पीड्यमानोऽभिमन्युना ॥ ३९३ ॥ तेजस्विनः कुमारस्य शराः परमदारुणाः। क्षिण्वन्ति हृदयं मेऽद्य घोराः पावकतेजसः॥ ३९४॥ तमाचार्योऽब्रबीत् कर्णे शनकैः प्रहसन्निव। अमेद्यमस्य कवचं युवा चाशुपराक्रमः॥ ३९५॥ सघनुष्को न शक्योऽयमपि जेतुं सुरासुरैः। विरथं विधनुष्कं च कुरुष्वैनं यदीच्छिसि ॥ ३९६ ॥ तदाचार्यवचः श्रुत्वा कर्णो वैकर्तनस्त्वरन् । अस्यतो छघुइस्तस्य पृषत्कैर्घनुराच्छिनत् ॥ ३९७ ॥ अश्वानस्यावधीद्धोजो गौतमः पार्ष्णिसारथी। शेषास्तु च्छिन्नधन्वानं शास्वर्षेरवाकिरन् ॥ ३९८॥

त्वरमाणास्त्वराकाले विरथं पण्महारथाः।

द्यारवर्षेरकरुणा बालमेकमवाकिरन् ॥ ३९९ ॥ स चिछन्नधन्या विरथः स्वधर्ममनुपालयन्। खड्गचर्मधरः श्रीमानुत्पपात विहायसा ॥ ४०० ॥ तस्य द्रोणोऽच्छिनन्मुष्टौ खङ्गं मणिमयत्सस्म्। श्चरप्रेण महातेजास्त्वरमाणः सपत्नजित् ॥ ४०१ ॥ राधेयो निशितैर्बाणैर्व्यथमद्यमं चोत्तमम् ॥ ४०२ ॥ व्यसिचर्मेषुपूर्णाङ्गः सोऽन्तरिक्षात् पुनः क्षितिम्। आस्थितश्चक्रमुद्यस्य द्रोणं कुद्धोऽभ्यधावत ॥ ४०३ ॥ (अ. ४९) विष्णोः स्वसुर्नन्दकरः स विष्णवायुधभूषणः। रराजातिरथः संख्ये जनाईन इवापरः ॥ ४०४ ॥ मास्तोद्धृतकेशान्तमुद्यतारिवरायुधम्। वपुः समीक्ष्य पृथ्वीशा दुःसमीक्ष्यं सुरैरपि। तचर्कं भृशमुद्धिग्नाः सञ्चिच्छिदुरनेकघा ॥ ४०५ ॥ महारथस्ततः काार्णाः संजग्राह महागदाम्। ततः सुबलदायादं कालिकेयमपोथयत् ॥ ४०६॥ जघान चास्यानुचरान् गान्धारान् सप्तसप्ततिम्। पुनश्चेव वसातीयान् जघान रथिनो द्रा ॥ ४०० ॥ केकयानां रथान् सप्त हत्वा च दश कुञ्जरान्। दौःशासनिर्थं साश्वं गदया समपोथयत्॥ ४०८॥ ततो दौःशासनिः कुद्धो गदामुद्यस्य मारिष। अभिदुद्राव सौभद्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्॥ ४०९॥ ताबुद्यतगदौ वीरावन्योन्यवधकाङ्क्षिणौ। भ्रातुःयी संप्रजहाते पुरेव ज्यावकान्धकी ॥ ४१० ॥ तावन्योन्यं गदाग्राभ्यामाहृत्य पतितौ क्षितौ। इन्द्रध्वजाविवोत्सृष्टी रणमध्ये परन्तपौ ॥ ४११ ॥

दीःशासनिरथोत्थाय कुरूणां कीर्तिवर्धनः।
उत्तिष्ठमानं सीभद्रं गद्या मूर्प्यताडयत्॥ ४१२॥
गदावेगेन महता व्यायामेन च मोहितः।
विचेता न्यपतद्भूमो सीभद्रः परवीरहा॥ ४१३॥
पवं विनिहतो राजन्नेको बहुमिराहवे॥ ४१४॥
तं तथा पतितं शूरं तावकाः पर्यवारयन्।
दावं द्ग्या यथा शान्तं पावकं शिशिरात्यये॥ ४१५॥
विमृद्य नगश्रक्ताणि सिन्नवृत्तमिवानिलम्।
अस्तंगतिमवादित्यं तप्त्वा मारतवाहिनीम्॥ ४१६॥
उपप्लुतं यथा सोमं संशुष्कमिव सागरम्।
पूर्णचन्द्राभवद्नं काकपश्चवृत्ताक्षिकम्॥ ४१०॥
तं भूमौ पतितं दृष्ट्वा तावकास्ते महारथाः।
मुदा परमया युकाश्चकुशुः सिंहवन्मुहः॥ ४१८॥
अन्तरिक्षे च भूतानि प्राकोशन्त विशास्पते।
द्रोणकर्णमुखैः बङ्भिर्धार्तराष्ट्रैर्महारथैः।
एकोऽयं निहतः शेते नैष धर्मा मतो हि नः॥ ४१९॥

(स. ५०) वयं तु प्रवर्ध हत्वा तेषां तैः शरपीडिताः। निवेशायाभ्युपायामः सायाद्वे रुधिरोक्षिताः॥ ४२०॥ निरीक्षमाणास्तु वयं परे चायोधनं शनैः। अपयाता महाराज ग्लानिं प्राप्ता विचेतसः॥ ४२१॥

युधिष्ठिरविलापः, मृत्युजनमकथा

(भ. ५१) ततो युधिष्ठिरो राजा विललाप सुदुःखितः। अभिमन्यौ हते वीरे भ्रातुः पुत्रे महारथे॥ ४२२॥ कथं द्रक्ष्यामि कौन्तेयं सौभद्रे निहतेऽर्जुनम्। सुभद्रां वा महाभागां प्रियं पुत्रमपश्यतीम्॥ ४२३॥ किंस्विद्धयमपेतार्थमिक्किष्टमसमञ्जसम्।
तावुभी प्रतिवक्ष्यामो हृषीकेशधनञ्जयौ ॥ ४२४ ॥
अहमेव सुभद्रायाः केशवार्जुनयोरिष ।
प्रियकामो जयाकांक्षी कृतवानिदमप्रियम् ॥ ४२५ ॥
न लुन्धो बुध्यते दोषाँ लोभान्मोहात् प्रवर्तते ।
मधुलिप्सुर्हि नापस्यं प्रपातमहमीहशम् ॥ ४२६ ॥
यो हि भोज्ये पुरस्कार्यो यानेषु शयनेषु च ।
भूषणेषु च सोऽस्माभिर्वालो युधि पुरस्कृतः ॥ ४२० ॥

न में जयः प्रीतिकरों न राज्यं न चामरत्वं न सुरैः सलोकता। इमं समीक्ष्याप्रतिवीर्यपौरुषं निपातितं देववरात्मजात्मजम् ॥ ४२८॥

(स. ५२) अथैनं विल्पन्तं तं कुन्तीपुत्रं युघिष्ठिरम् ।
हण्णद्वेपायनस्तत्र आजगाम महानृषिः ॥ ४२९ ॥
तं तथा विल्पन्तं वै शोकव्याकुलमानसम् ।
उवाच भगवान् व्यासो युघिष्ठिरमिदं वचः ॥ ४३० ॥
युघिष्ठिर महाप्राञ्च सर्वशास्त्रविशास्त्र ।
व्यसनेषु न मुद्यन्ति त्वादशा भरतर्वभ ॥ ४३१ ॥
स्वर्गमेष गतः शूरः शत्रून् हत्वा बहून् रणे ।
अवालसदृशं कर्म कृत्वा वै पुरुषोत्तमः ॥ ४३२ ॥
अनितक्रमणीयो वै विधिरेष युघिष्ठिर ।
देवदानवगन्धर्वान् मृत्युर्दरित भारत ॥ ४३३ ॥
युधि० कस्य मृत्युः कृतो मृत्युः कथं संहरते प्रजाः ।
हरत्यमरसङ्काश तन्मे बृहि पितामह ॥ ४३४ ॥
तं तथा परिपृच्छन्तं कुन्तीपुत्रं युघिष्ठिरम् ।
आश्वासनमिदं वाक्यमुवाच भगवानृष्ठिः ॥ ४३५ ॥

पुरा क्रतयुरो तात आसीद्राजा हाकम्पनः।
स शत्रुवदामापन्नो मध्ये संग्राममूर्धनि ॥ ४३६ ॥
तस्य पुत्रो हरिर्नाम नारायणसमो बले।
शत्रुविर्मानेहतः संख्ये पृतनायां युधिष्ठिर ॥ ४३० ॥
स राजा प्रेतकृत्यानि तस्य कृत्वा ग्रुचान्वितः।
शोचन्नहिन रात्रौ च नालमत् सुखमात्मनः॥ ४३८ ॥
तस्य शोकं विदित्वा तु पुत्रव्यसनसम्भवम्।
आजगामाथ देविर्विर्नारदोऽस्य समीपतः॥ ४३९ ॥
स तु राजा महाभागो दृष्ट्वा देविर्षसत्तमम्।
पूजियत्वा यथान्यायं कथामकथयत् तदा ॥ ४४० ॥
मम पुत्रो महाचीर्य इन्द्रविष्णुसम्युतिः।
शत्रुभिर्वहुभिः संख्ये पराकस्य हतो बली ॥ ४४१ ॥
क एष मृत्युर्भगवन् किंवीर्यवलपीरुषः।
पतिद्व्छामि तस्वेन श्रोतं मितमतां वर ॥ ४४२ ॥

नारद०- प्रजाः सृष्ट्वा तदा ब्रह्मा आदिसमें पितामहः।
असंहृतं महातेजा दृष्ट्वा जगिददं प्रभुः।। ४४३॥
तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं प्रति पार्थिव।
चिन्तयन्न हृस्मी वेद संहारं वसुधाधिप॥ ४४४॥
तस्य रोषान्महाराज खेभ्योऽग्निस्द्रतिष्ठत।
तेन सर्वा दिशो व्याप्ताः सान्तदेशा दिधक्षता॥ ४४५॥
ततो दिवं भुवं चैव ज्वालामालासमाकुलम्।
चराचरं जगत् सर्व द्दाह भगवान् प्रभुः॥ ४४६॥
ततो ख्द्रो जटी स्थाणुर्निशाचरपतिर्हरः।
जगाम शरणं देवं ब्रह्माणं परमेष्टिनम्॥ ४४०॥
(अ. ५३) प्रजासर्गनिमित्तं हि कृतो यत्नस्त्वया विभो।
स्थाणु०-त्वया सृष्टाश्च बृद्धाश्च भृतग्रामाः पृथग्विधाः॥ ४४८॥

तास्तवेह पुनः क्रोधात् प्रजा दह्यन्ति सर्वशः। ता दृष्या सम कारुण्यं प्रसीद सगवन् प्रभो॥ ४४९॥ नारद०-श्रुत्वा हि वचनं देवः प्रजानां हितकारणे। तेजः सन्धारयामास पुनरेवान्तरात्मनि ॥ ४५० ॥ उपसंहरतस्तस्य तमग्नि रोषजं तथा। प्रादुर्वभूव विश्वेभ्यो गोभ्यो नारी महात्मनः॥ ४५१॥ तामाहूय तदा देवो छोकादिनिधनेश्वरः। मृत्यो इति महीपाल जिह चेमाः प्रजा इति ॥ ४५२ ॥ त्वं हि संहारबुद्धयाथ प्रादुर्भृता रुषो मम। तस्मात् संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपंडिताः। मम त्वं हि नियोगेन ततः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ ४५३ ॥ पवमुक्ता तु सा तेन मृत्युः कमळळोचना। दध्यो चात्यर्थमबला प्रहरोद च सुस्वरम् ॥ ४५४॥ पाणिभ्यां प्रतिजन्नाह तान्यश्रूणि पितामहः। सर्वभूतहितार्थाय तां चाप्यनुनयत् तदा ॥ ४५५ ॥ (अ. ५४) विनीय दुःखमबळा आत्मन्येव प्रजापतिम्। उवाच प्राञ्जलिभूत्वा लतेवावर्जिता पुनः ॥ ४५६॥ त्वया सृष्टा कथं नारी ईंडशी वदतां वर। करं कर्माहितं कुर्या तदेव किमु जानती ॥ ४५०॥ बिसेम्यहमधर्माद्धि प्रसीद् भगवन् प्रभो ॥ ४५८ ॥ त्रियान् पुत्रान् वयस्यांश्च भ्रातृन् मातृः पितृन् पतीन् । अपध्यास्यन्ति मे देव मृतेष्वेभ्यो विभेग्यहम् ॥ ४५९ ॥ कृपणानां हि रुदतां ये पतन्त्यश्रुबिन्दवः। तेभ्योऽहं भगवन्भीता रारणं त्वाऽहमागता ॥ ४६० ॥ इच्छेयं त्वत्प्रसादाद्धि तपस्तप्तुं प्रजेश्वर। पदिशेमं वरं देव त्वं महां भगवन् प्रभो ॥ ४६१ ॥

तूष्णीमासीत्तदा देवः प्रजानामीश्वरेश्वरः। प्रसादं चागमित्क्षप्रमात्मनैव प्रजापितः॥ ४६२॥ निवृत्तरोषे तस्मिस्तु भगवत्यपराजिते। सा कन्यापि जगामाथ समीपात्तस्य धीमतः॥ ४६३॥ पुष्करेष्वथ गोकर्णे नैमिषे मलये तथा। अपाकर्षत् स्वकं देहं नियमैर्मानसप्रियैः॥ ४६४॥ अनन्यदेवता नित्यं दृढभका पितामहे। तस्थौ पितामहं चैव तोषयामास धर्मतः॥ ४६५॥ ततस्तामब्रवीत श्रीतो लोकानां प्रभवोऽव्ययः। सौम्येन मनसा राजन् प्रीतः प्रीतमनास्तदा ॥ ४६६॥ मृत्यो किमिदमत्यन्तं तपांसि चरसीति ह ॥ ४६७ ॥ ततोऽब्रवीत् पुनर्मृत्युर्भगवन्तं पितामहम्। नाइं इन्यां प्रजा देव स्वस्थाश्चाकोशतीस्तथा। प्तदिच्छामि सर्वेश त्वत्तो वरमहं प्रभो॥ ४६८॥ तामब्रवीत् ततो देवो भूतभव्यभविष्यवित्। अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संहरन्त्या इमाः प्रजाः ॥ ४६९ ॥ मया चोक्तं मुषा भद्रे भविता न कथञ्चन। तस्मात् संहर कल्याणि प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः ॥ ४७० ॥ धर्मः सनातनश्च त्वां सर्वधा पावयिष्यति ॥ ४७१ ॥ सैवमुका महाराज कृताञ्जलिरिदं विभूम्। पुनरेवाबवीद्वाक्यं प्रसाच शिरसा तदा ॥ ४०२ ॥ यद्येवमेतत् कर्तव्यं मया न स्याद्विना प्रभो। तवाशा मूर्धिन मे न्यस्ता यत् ते वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ ४७३ ॥ लोभः कोघोऽभ्यस्येर्ष्या दोहो मोहश्च देहिनाम्। अहीश्चान्योन्यपरुषा देहं भिन्द्यः पृथग्विधाः॥ ४०४॥

ब्रह्मा०- तथा भविष्यते मृत्यो साधु संहर भोः प्रजाः। अधर्मस्ते न भविता नापध्यास्याम्यहं शुमे ॥ ४०५॥

> यान्यश्रुविन्दूनि करे ममासं-स्ते व्याधयः प्राणिनामात्मजाताः। ते मार्रायेष्यन्ति नरान् गतास्-श्राधर्मस्ते भविता मा स्म भैषीः॥ ४७६॥

नारद०- सा वै भीता मृत्युसंक्षोपदेशाच्छापाद्गीता बाढमित्यब्रवीत् तम्।
सा च प्राणं प्राणिनामन्तकाले
कामकोधी त्यज्य हरत्यसक्ता॥ ४७७॥

मृत्युस्त्वेषां व्याधयस्तत्प्रस्ता व्याधी रोगो रूज्यते येन जन्तुः। सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते तस्माच्छोकं मा कृथा निष्फलं त्वम्॥ ४७८॥

सर्वे देवा मर्त्यसंज्ञाविशिष्टा-स्तमात् पुत्रं मा शुचो राजसिंह। स्वर्गे प्राप्तो मोदते ते तनूजो नित्यं रम्यान् वीरळोकानवाण्य॥ ४७९॥

आत्मानं वै प्राणिनो घनन्ति सर्वे नैतान् मृत्युर्दण्डपाणिहिनस्ति। तस्मान्मृतान्नानुशोचन्ति धीरा मृत्युं ज्ञात्वा निश्चयं ब्रह्मसृष्टम्॥ ४८०॥

द्वैपा० - एतच्छुत्वाऽर्थवद्वाक्यं नारदेन प्रकाशितम् । ज्वाचाकम्पनो राजा सखायं नारदं तदा ॥ ४८१ ॥ व्यपेतशोकः प्रीतोऽस्मि भगवत्वृषिसत्तम । श्रुत्वेतिद्वासं त्वत्तस्तु कृतार्थोऽस्म्यभिचादये ॥ ४८२ ॥ तथोको नारदस्तेन राज्ञा ऋषिवरोत्तमः। जगाम नन्दनं शीव्रं देवर्षिरमितात्मवान् ॥ ४८३॥

(स. ५१) एवं ज्ञात्वा स्थिरो भूत्वा जहारीन् धैर्यमाप्नुहि।
जीवन्त एव नः शोच्या न तु स्वर्गगतोऽनघ॥ ४८४॥
शोचतो हि महाराज अघमेवाभिवधेते।
तस्माच्छोकं परित्यज्य श्रेयसे प्रयतेद्बुधः॥ ४८५॥
एवं विद्वन्महाराज मा शुचः साधयाम्यहम्।
एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत॥ ४८६॥

अर्जुनकृतः शोकः, जयद्रथवधप्रतिज्ञा

(अ. ७२) तिस्मिन्नह्नि निर्वृत्ते घोरे प्राणभृतां क्षये।
आदित्येऽस्तं गते श्रीमान् संध्याकाल उपस्थिते ॥ ४८७[॥
व्यपयातेषु वासाय सर्वेषु भरतर्षम ।
हत्वा संशासकत्रातान् दिव्येरस्त्रैः किषध्वजः ॥ ४८८ ॥
प्रायात्स शिविरं जिष्णुर्जेत्रमास्थाय तं रथम् ।
गच्छन्नेव च गोविन्दं साश्चकण्ठोऽभ्यभाषत ॥ ४८९[॥
किं नु मे हृदयं त्रस्तं वाक्च सज्जति केशव ।
अनिष्टं चैव मे स्थिष्टं हृदयाज्ञापसर्पति ।
अपि स्वस्ति भवेद्राज्ञः सामात्यस्य गुरोर्मम ॥ ४९० ॥

बासु०- व्यक्तं शिवं तव भ्रातुः सामात्यस्य भविष्यति । मा शुचः किञ्चिदेवान्यत् तत्रानिष्टं भविष्यति ॥ ४९१ ॥

सञ्जय०-ततः सन्ध्यामुणस्यैव वीरौ वीरावसाद्ने।
कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रयातौ रथमास्थितौ ॥ ४९२ ॥
ततः स्विशिविरं प्राप्तौ हतानन्दं हतिवषम् ।
दृदशाते भृशास्वस्थान् पाण्डवान्नष्टचेतसः॥ ४९३ ॥
दृष्ट्वा भ्रातृश्च पुत्रांश्च विमना वानरभ्वजः।
अपद्यंश्चैव सौभद्रमिदं वचनमण्रवीत् ॥ ४९४ ॥

मुखवर्णोऽप्रसन्नो वः सर्वेषामेव छक्ष्यते। न चाभिमन्युं पश्यामि न च मां प्रतिनन्द्रथ ॥ ४९५ ॥ मया श्रुतश्च द्रोणेन चक्रब्यहो विनिर्मितः। न च वस्तस्य भेताऽस्ति विना सौभद्रमर्भकम् ॥ ४९६॥ न चोपदिष्टस्तस्यासीन्मयानीकाद्विनिर्गमः। किञ्चन बालो युष्माभिः परानीकं प्रवेशितः॥ ४९७॥ भित्वाऽनीकं महेष्वासः परेषां बहुशो युधि। कञ्चित्र निहतः संख्ये सीभद्रः परवीरहा ॥ ४९८॥ वार्षोयोदयितं रारं मया सततलालितम्। यदि पुत्रं न पश्यामि यास्यामि यमसादनम् ॥ ४९९ ॥ अभिवादनदक्षं तं पितृणां वचने रतम्। नाद्याहं यदि पश्यामि का शान्तिहृदयस्य मे ॥ ५००॥ एवं विल्प्य बहुधा भिन्नपोतो वणिग्यथा। दुःखेन महताऽऽविद्यो युधिष्ठिरमपृच्छत ॥ ५०१ ॥ कचित्स कदनं कृत्वा परेषां कुरुनन्दन। स्वर्गतोऽभिमुखः संख्ये युध्यमानो नर्गभैः॥ ५०२॥ स नूनं बहुभिर्यत्तैर्युध्यमानो नर्षभैः। असहायः सहायार्थी मामनुध्यातवान् ध्रुवम्। इह में स्यात् परित्रागं पितेति स पुनः पुनः॥ ५०३॥ यो मां नित्यमदीनात्मा प्रत्युद्रम्याभिनन्द्ति। उपायान्तं रिपुन् हत्वा सोऽद्य मां किं न पश्यति ॥ ५०४ ॥ नुनं स पातितः शेते धरण्यां रुधिरोक्षितः। शोभयन्मेदिनीं गात्रैरादित्य इव पातितः॥ ५०५॥ सुभद्रामनुशोचामि या पुत्रमपळायिनम्। रणे विनिद्दतं श्रुत्वा शोकार्ता वै विनंक्ष्यति ॥ ५०६ ॥

सुभद्रा वक्ष्यते किं मामभिमन्युमपश्यती। द्रोपदी चैव दुःखार्ते ते च वक्ष्यामि किं त्वहम् ॥ ५०७ ॥ सञ्जय०-पुत्रशोकार्दितं पार्थं ध्यायन्तं साश्रुळोचनम्। निगृह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिभिरभिप्लुतम्। मैवमित्यब्रवीत् कृष्णस्तीवशोकसमन्वितम् ॥ ५०८ ॥ सर्वेषामेष वै पन्थाः श्रराणामनिवर्तिनाम्। क्षत्रियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥ ५०९ ॥ गतः पुण्यकृतां छोकानभिमन्युर्ने संशयः। विदितं वेदितव्यं ते न शोकं कर्तुमर्हसि। पवमाश्वासितः पार्थः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा ॥ ५१० ॥ ततोऽब्रवीत्तदा भ्रातृन् सर्वान्पार्थः सगद्भदान् ॥ ५११ ॥ यद्येवमहमज्ञास्यमशकान् रक्षणे मम। पुत्रस्य पाण्डुपञ्चालान् मया गुप्तो भवेत् ततः॥ ५१२ 🛭 अहो वः पौरुषं नास्ति न च वोऽस्ति पराक्रमः। यत्राभिमन्युः समरे पश्यतां वो निपातितः॥ ५१३॥ आत्मानमेव गहेंयं यदहं वै सुदुर्वलान्। युष्मानाज्ञाय निर्यातो भीरूनकृतनिश्चयान् ॥ ५१४॥ ततस्तं पुत्रशोकेन भृशं पीडितमानसम्। राजीवलोचनं कुद्धं राजा वचनमब्रबीत् ॥ ५१५ ॥ (अ. ५३) त्विय याते महावाहो संशासकवळं प्रति। प्रयत्नमकरोत् तीव्रमाचार्यो ग्रहणे मम ॥ ५१६॥ व्युढानीका वयं द्रोणं वाखामः सम सर्वेशः॥ ५१०॥ स वार्यमाणो रथिभिर्मीय चापि सुरक्षिते। अस्मानभिजगामाञ्च पीडयन्निशितैः शरैः॥ ५१८॥ ते पीड्यमाना द्रोणेन द्रोणानीकं न शक्तुमः। प्रतिवीक्षितुमप्याजी भेत्तुं तत् कृत एव तु ॥ ५१९ ॥

वयं त्वप्रतिमं वीर्यं सर्वे सौभद्रमात्मजम्। उक्तवन्तः सम तं तात भिनध्यनीकमिति प्रभो ॥ ५२० ॥ स तथा नोदितोऽस्माभिः सद्श्व इव वीर्यवान् । असह्यमपि तं भारं वोदुमेवोपचक्रमे ॥ ५२१ ॥ स तवास्त्रोपदेशेन वीर्यंण च समन्वितः। प्राविशत्तद्वलं बालः सुपर्ण इव सागरम् ॥ ५२२ ॥ तेऽन्याता वयं वीरं सात्वतीपुत्रमाहवे। प्रवेष्टकामास्तेनैव येन स प्राविश्वम्म् ॥ ५२३॥ ततः सैन्धवको राजा क्षुद्रस्तात जयद्रथः। वरदानेन रुद्रस्य सर्वाज्ञः समवारयत् ॥ ५२४ ॥ ततो द्रोणः कृपः कर्णो द्रौणिः कौसल्य एव च। कृतवर्मा च सौभद्रं षड्रथाः पर्यवारयन् ॥ ५२५ ॥ परिवार्य तु तैः सर्वेर्युघि बालो महारथैः। यतमानः परं शक्त्या बहुभिर्विरथीकृतः॥ ५२६॥ ततो दौःशासनिः श्लिपं तथा तैर्विरथीकृतम्। संशयं परमं प्राप्य दिद्यान्तेनाभ्ययोजयत् ॥ ५२०॥ ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेन भाषितम्। हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भवि॥ ५२८॥ प्रतिलभ्य ततः संज्ञां वासविः क्रोधमुर्च्छितः। कम्पमानो ज्वरेणेव निःश्वसंश्च मुहुर्मुहुः॥ ५२९॥ पाणि पाणौ विनिष्पिष्य श्वसमानोऽश्रुनेत्रवान् । उन्मत्त इव विप्रेक्षित्रदं वचनमबबीत् ॥ ५३० ॥ सत्यं वः प्रतिजानामि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् । न चेद्रधमयाङ्गीतो धार्तराष्ट्रान् प्रहास्यति॥ ५३१॥ न चास्मान् शरणं गञ्छेत् कृष्णं वा पुरुषोत्तमम्। भवन्तं वा महाराज श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ॥ ५३२ ॥ धार्तराष्ट्रप्रियकरं मिय विस्तृतसौहृद्म् । पापं बाळवधे हेतुं श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ॥ ५३३ ॥ इमां चाप्यपरां भूयः प्रतिक्षां मे निवोधत । यद्यस्मित्रहते पापे सूर्योऽस्तमुपयास्यति । इहैव संप्रवेष्टाऽहं ज्विळतं जातवेदसम् ॥ ५३४ ॥ अर्जुनेन प्रतिक्षाते पाञ्चजन्यं जनार्दनः । प्रदश्मो तत्र संकुद्धो देवदत्तं च फाल्गुनः ॥ ५३५ ॥ ततो वादित्रघोषाश्च पादुरासन् सहस्रशः । सिंहनादश्च पाण्डूनां प्रतिक्षाते महातमना ॥ ५३६ ॥

(अ. ७४) श्रुत्वा तु तं महाशब्दं पांण्डुनां जयगृद्धिनाम्। चारैः प्रवेदिते तत्र समृत्थाय जयद्रथः। जगाम समिति राज्ञां सैन्धवो विवृश्चन् बहु ॥ ५३७ ॥ स तेषां नरदेवानां सकाशे पर्यदेवयन् । अभिमन्योः पितुर्भीतः सत्रीडो वाक्यमत्रवीत् ॥ ५३८ ॥ योऽसी पाण्डोः किल क्षेत्रे जातः शक्रेण कामिना। स निनीषति दुर्वेदिमी किलैकं यमक्षयम् ॥ ५३९॥ तत स्वस्ति बोऽस्त यास्यामि स्वगृहं जीवितेष्सया। अथ वास्त्रप्रतिबलास्त्रात मां क्षत्रियर्षभाः। पार्थेन प्रार्थितं वीरास्ते सन्दत्त ममाभयम् ॥ ५४० ॥ महर्षे पाण्डवेयानां श्रत्वा मम महद्भयम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुमूर्षोरिव पार्थिवाः॥ ५४१॥ पवं विलपमानं तं भयाद्व्याकुलचेतसम्। आत्मकार्थगरीयस्त्वाद्राजा दुर्योधनोऽब्रधीत् ॥ ५४२ ॥ अक्षौहिण्यो दशैका च मदीयास्तव रक्षणे। यत्ता योतस्यन्ति सा भैस्त्वं सैन्धव ब्येत ते भयम् ॥ ५४३॥ होण०- न त ते युधि संत्रासः कार्यः पार्थात् कथञ्चन। अहं हि रक्षिता तात भयात्वां नात्र संशयः ॥ ५४४॥ न हि मद्वाह्मग्रतस्य प्रभवन्त्यमरा अपि। व्युह्यिष्यामि तं व्यूहं यं पार्थो न तरिष्यति॥ ५४५॥ तस्मा गुद्धयस्व मा भैस्त्वं स्वधर्ममनुपालय । पितृपैतामहं मार्गम्जुयाहि महारथ ॥ ५४६ ॥ तपस्तव्त्वा तु याँ छोकान् प्राप्तुवन्ति तपस्विनः। क्षत्रधर्माश्रिता वीराः क्षत्रियाः प्राप्नुवन्ति तान् ॥ ५४० ॥ एवमाध्वासितो राजा भारद्वाजेन सैन्धवः। अपानुदद्भयं पार्थाद्यद्धाय च मनो दघे ॥ ५४८ ॥ (अ. ७५) प्रतिज्ञाते तु पार्थेन सिन्धुराजवधे तदा। वास्तदेवो महाबाहुर्घनञ्जयमभाषत ॥ ५४९॥ भ्रातणां मतमशाय त्वया वाचा प्रतिश्रुतम्। सैन्धवं चास्मि इन्तेति तत्साइसमिदं कृतम्॥ ५५० ॥ असंमन्त्र्य मया सार्थमतिभारोऽयमुद्यतः। कथं तु सर्वलोकस्य नावहास्या भवेमहि॥ ५५१॥ धार्तराष्ट्रस्य शिबिरे मया प्रणिहिताश्चराः। त इमे रेशिव्रमागम्य प्रवृत्ति वेदयन्ति नः॥ ५५२॥ त्वया वे संप्रतिज्ञाते सिन्धुराजवधे प्रभो। सिंहनादः सवादित्रः सुमहानिह तैः श्रुतः॥ ५५३॥ तैर्यतद्भिरियं सत्या श्रुता सत्यवतस्तव। प्रतिज्ञा सिन्धुराजस्य वधे राजीवलोचन ॥ ५५४॥ ततो विमनसः सर्वे त्रस्ताः शुद्रमृगा इव। आसन्स्योधनामात्याः स च राजा जयद्रथः॥ ५५५ ॥ स मन्त्रकाले संमन्त्र्य सर्वी नैःश्रेयसी क्रियाम्। सुयोधनमिदं वाक्यमब्रवीद्राजसंसदि ॥ ५५६ ॥

मामसौ पुत्रहन्तेति श्वोऽभियाता धनञ्जयः। अतिज्ञातो हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥ ५५० ॥ ते मां रक्षत संग्रामे मा वो मूर्धिन धन अयः। पदं कृत्वाऽऽजुयाह्नक्ष्यं तस्मादत्र विधीयताम् ॥ ५५८॥ अथ रक्षा न में संख्ये कियते कुरुनन्दन। अनुजानीहि मां राजन् गमिष्यामि गृहान् प्रति ॥ ५५९॥ सोऽहमिच्छाम्यनुज्ञातुं रक्षितुं वा महात्मना। द्रोणेन सहपूत्रेण वीरेण यदि मन्यसे ॥ ५६० ॥ स राज्ञा स्वयमाचार्यो भृशमत्रार्थितोऽर्जुन। संविधानं च विहितं रथाश्च किल सिज्जताः ॥ ५६१ ॥ कर्णो भूरिश्रवा द्रौणिर्वृषसेनश्च दुर्जयः। क्रपश्च मद्रराजश्च षडेतेऽस्य पुरोगमाः॥ ५६२॥ राकटः पद्मपश्चार्घी व्युह्ये द्रोणेन निर्मितः। पद्मकाणिकमध्यस्थस्चीपार्श्वे जयद्रथः। स्थास्यते रक्षितो वीरैः सिन्धुराट् स सुदुर्भदः॥ ५६३॥ पतानजित्वा पड्रथान्नैव प्राप्यो जयद्रथः॥ ५६४॥ तेषामेकैकशो वीर्थे षण्णां त्वमनुचिन्तय। सहिता हि नरव्यात्र न राक्या जेतुमञ्जसा ॥ ५६५ ॥ भूयस्तु मन्त्रयिष्यामि नीतिमात्महिताय वै। मन्त्रक्षैः सचिवैः सार्धे सुदृद्धिः कार्यसिद्धये ॥ ५३६ ॥ (ब. 峰) षड्रथान् धार्तराष्ट्रस्य मन्यसे यान् बलाधिकान्। अर्जुन०- तेषां वीर्यं ममार्घेन न तुस्यमिति मे मतिः॥ ५६७॥ तथा प्रभाते कर्ताऽस्मि यथा कृष्ण सुवोधनः। नान्यं धनुर्धरं छोके मंस्यते मत्समं युधि ॥ ५६८ ॥ गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नर्र्वम । रवं च यन्ता हषीकेश किं नु स्याद्जितं मया ॥ ५६९ ॥

तव प्रसादाङ्गगवन् किं नावातं रणे मम।
अविषद्धं हृषीकेश किं जानन्मां विगर्हसे॥ ५७०॥
यथा लक्ष्म स्थिरं चन्द्रे समुद्रे च यथा जलम्।
एवमेतां प्रतिक्षां में सत्यां विद्धि जनार्दन॥ ५७१॥
तथाभियामि संग्रामं न जीयेयं जयामि च।
तेन सत्येन संग्रामे हतं विद्धि जयद्रथम्॥ ५७२॥
भूवं वै ब्राह्मणे सत्यं भ्रुवा साधुषु सन्नतिः।
श्रीर्भुंबाऽपि च यक्षेषु भ्रुवो नारायणे जयः॥ ५७३॥
पवमुक्त्वा हृषीकेशं स्वयमात्मानमात्मना।
संदिदेशार्जुनो नर्दन् वासविः केशवं प्रभुम्॥ ५७४॥
यथा प्रभातां रजनीं किल्पतः स्याद्रथो मम।
तथा कार्यं त्वया कृष्ण कार्यं हि महदुद्यतम्॥ ५७५॥।

- (अ. ७८) ततोऽभ्यनुकाय नृपान् कृष्णो वन्धूंस्तथार्जुनम् । विवेशान्तःपुरे राजंस्ते च जग्मुर्यथालयम् ॥ ५०६॥
- (क. ७९) ततोऽर्जुनस्य भवनं प्रविश्याप्रतिमं विभुः।
  स्पृष्ट्वांऽभः पुण्डरीकाक्षः स्थण्डिले शुभलक्षणे।
  संतस्तार शुभां शय्यां दभैंवैद्र्यसिक्षभैः॥ ५७७॥
  ततो माल्येन विधिवल्लाजैर्गन्थैः सुमङ्गलैः।
  अलंचकार तां शय्यां परिवार्यायुधोत्तमैः॥ ५७८॥
  ततः स्पृष्टोदके पार्थे विनीताः परिचारकाः।
  दर्शयन्तोऽन्तिके चकुर्नैशं त्रैयम्बकं बलिम्॥ ५०९॥
  ततः प्रीतमनाः पार्थो गन्धमाल्यैश्च माधवम्।
  अलंकत्योपद्वारं तं नैशं तस्मै न्यवेदयत्॥ ५८०॥
  समयमानस्तु गोविन्दः फाल्गुनं प्रत्यभाषत।
  सुत्यतां पार्थं भद्रं ते कल्याणाय वजाम्यहम्॥ ५८१॥

स्थापियत्वा ततो द्वाःस्थान् गोप्तृंश्चात्तायुधान्नरान्। दारुकानगतः श्रीमान् विवेश शिबिरं स्वकम्। शिक्ये च शयने शस्त्रे बहुकृत्यं विचिन्तयन् ॥ ५८२ ॥ तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धो जनार्दनः। स्मत्वा प्रतिज्ञां पार्थस्य दारुकं प्रत्यभाषतः॥ ५८३ ॥ अर्जनेन प्रतिज्ञातमार्तेन हतवन्धुना। जयद्रथं वधिष्यामि श्वोभृत इति दारुक ॥ ५८४ ॥ तत्तु दुर्योधनः श्रुत्वा मन्त्रिभर्मन्त्रयिष्यति। यथा जयद्रथं पार्थो न हन्यादिति संयुगे॥ ५८५॥ अक्षीहिण्यो हि ताः सर्वा रक्षिष्यन्ति जयद्रथम्। सोऽपि तं नोत्सहेताजौ इन्तुं द्रोणेन रक्षितम्॥ ५८६। सोऽहं श्वस्तत् करिष्यामि यथा कुन्तीसुतोऽर्जुनः। अप्राप्तेऽस्तं दिनकरे हिनेष्यति जयद्रथम्॥ ५८७॥ न हि दारा न मित्राणि ज्ञातयो न च बान्धबाः। कश्चिदन्यः प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्ममार्जुनात् ॥ ५८८ ॥ अनर्जुनिममं लोकं मुहूर्तमिप दारुक। उदीक्षितं न राकोऽहं भविता न च तत् तथा॥ ५८९॥ अहं विजित्य तान् सर्वान् सहसा सहयद्विपान्। अर्जुनार्थे हनिष्यामि सकर्णान् ससुयोधनान् ॥ ५९० ॥ श्वः सदेवाः सगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । श्रास्यन्ति छोकाः सर्वे मां सहदं सव्यसाचिनः॥ ५९१॥ यस्तं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तं चातु स मामनु। इति संकल्यतां बुद्ध्या शरीरार्धं ममार्जुनः॥ ५९२॥ यथा त्वं मे प्रभातायामस्यां निशि रथोत्तमम्। कल्पयित्वा यथाशास्त्रमादाय वज सैयतः ॥ ५९३ ॥

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषमार्धमेणैव पृरितम्। श्रुत्वा च भैरवं नाद्मुपेयास्त्वं जवेन माम्॥ ५९४॥ एकाहाऽहमम्पं च सर्वदुःखानि चैव ह। भ्रातुः पैतृष्वसेयस्य व्यपनेष्यामि दारुकः॥ ५९५॥ 🐧 🕠 📲 सर्वोपायैर्यतिष्यामि यथा बीभत्सुराहवे। पर्यतां धार्तराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्॥ ५९६॥

चतुर्दशदिनयुद्धम् , अर्जुनस्य व्युहप्रवेशः

(अ. ६७) तस्यां निशायां ब्युष्टायां द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। स्वान्यनीकानि सर्वाणि प्राक्तामद्व्यूहितुं ततः॥ ५९०॥ तेष्वनीकेषु सर्वेषु स्थितेष्वाहवनन्दिषु। भारद्वाजो महाराज जयद्रथमथाव्रवीत्॥ ५९८॥ त्वं चैव सोमदत्तिश्च कर्णश्चैव महारथः। अश्वत्थामा च शाल्यश्च वृषसेनः कृपस्तथा ॥ ५९९ ॥ दातं चाश्वसहस्राणां रथानामयुतानि षट्। द्विरदानां प्रभिन्नानां सहस्राणि चतुर्दश ॥ ६००॥ पदातीनां सहस्राणि दंशितान्येकविंशतिः। गव्यृतिषु त्रिमात्रासु मामनासाद्य तिष्ठत ॥ ६०१ ॥ तत्रस्थं त्वां न संसोढुं राका देवाः सवासवाः। किं पुनः पाण्डवाः सर्वे समाश्वसिद्धि सैन्धव॥ ६०२॥ पवमुक्तः समाश्वस्तः सिन्धुराजो जयद्रथः। संप्रायात् सह गान्धारैर्नृतस्तैश्च महारथैः॥ ६०३॥ ततो दुःशासनश्चैव विकर्णश्च तवात्मजौ। सिन्धुराजार्थसिद्धवर्थमग्रानीके व्यवस्थितौ ॥ ६०४॥ दीर्घो द्वादश गब्यृतिः पश्चार्घे पश्च विस्तृतः। व्यृहस्तु चक्रशकटो भाष्द्राजेन निर्मितः॥ ६०५॥

पश्चार्घे तस्य पद्मस्तु गर्भव्यूहः सुदुर्भिदः।
सूची पद्मस्य गर्भस्थो गृढो व्यूहः इतः पुनः॥ ६०६॥
जयद्रथस्ततो राजा सूचीपार्थ्वे व्यवस्थितः॥ ६०७॥
शकटस्य तु राजेन्द्र भारद्वाजो मुखे स्थितः।
अनु तस्याभवद्भोजो जुगोपैनं ततः स्वयम्॥ ६०८॥

- (अ. ८८) ततो ज्यूढेष्वनीकेषु समुत्कृष्टेषु मारिष । ताङ्यमानासु भेरीषु मृदंगेषु नदत्सु च ॥ ६०९ ॥ रथप्रवरमास्थाय नरो नारायणानुगः। विधुन्वन् गाण्डिवं संख्ये बभी सूर्य इवोदितः॥ ६१० ॥
- (अ. ८९) ततः सायकवर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान् ।
  परानवाकिरत् पार्थः पर्वतानिव नीरदः ॥ ६११ ॥
  अयं पार्थः कुतः पार्थं एव पार्थं इति प्रभो ।
  तव सैन्येषु योधानां पार्थभूतिमवाभवत् ॥ ६१२ ॥
  यो यः स्म समरे पार्थं प्रतिसंचरते नरः ।
  तस्य तस्यान्तको बाणः शरीरमुपसर्पति ॥ ६१३ ॥
  तत्तथा तव पुत्रस्य सैन्यं युधि परंतप ।
  प्रभगं द्वतमाविद्यमतीव शरपीडितम् ॥ ६१४ ॥
- (भ. ९०) तथाऽर्जुनेन संभग्ने तस्मिस्तव बलेऽनध ।
  हतवीरे हतोत्साहे पलायनकृतक्षणे ॥ ६१५ ॥
  नागानीकेन महता ग्रसन्निय महीमिमाम् ।
  दुःशासनो महाराज सव्यसाचिनमात्रणोत् ॥ ६१६ ॥
  सिंहनादेन महता नरसिंहो धनक्षयः ।
  गंजानीकमित्राणामभीतो व्यधमच्छरैः ॥ ६१० ॥
  ते गजा विशिखेस्तीक्षणैर्युधि गाण्डीवचोदितैः ।
  अनेकशतसाहस्रैः सर्वाङ्गेष्ठ समर्पिताः ।
  निपेतुरनिशं भूमौ छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ ६१८ ॥

ततो दुःशासनस्त्रस्तः सहानीकः शरार्दितः। द्रोणं त्रातारमाकांक्षन् शकटब्यूहमभ्यगात्॥ ६१९॥ (अ. ९१) दुःशासनवछं हत्वा सव्यसाची महारथः। सिन्धुराजं परीप्सन् वै द्रोणानीकमुपाद्रवत् ॥ ६२०॥ स तु द्रोणं समासाद्य व्यृहस्य प्रमुखे स्थितम्। कृताञ्जलिरिदं वाक्यं कृष्णस्यानुमतेऽब्रवीत् ॥ ६२१ ॥ शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन् स्वस्ति चैव वदस्व मे। भवत्प्रसादादिच्छामि प्रवेष्टुं दुर्भिदां चमूम् ॥ ६२२॥ भवान पितृसमो महां धर्मराजसमोऽपि च। तथा कृष्णसमञ्जैव सत्यमेतद्रवीमि ते॥ ६२३॥ अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीयस्त्वयाऽनघ। तथाहमपि ते रक्ष्यः सदैव द्विजसत्तम ॥ ६२४॥ तव प्रसादादिच्छेयं सिन्धुराजानमाहवे। निहन्तुं द्विपदां श्रेष्ठ प्रतिज्ञां रक्ष मे प्रभो ॥ ६२५ ॥ एवमुक्तस्तदाचार्यः प्रत्युवाच समयन्निव। मामजित्वा न बीभत्सो शक्यो जेतुं जयद्रथः ॥ ६२६ ॥ पताबदुक्त्वा तं द्रोणः शरवातैखाकिरत्। सर्थाश्वध्वजं तीक्ष्णैः प्रहसन्वे ससार्थिम् ॥ ६२०॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवो धनअयमिदं वचः। पार्थ पार्थ महाबाहो न नः कालात्ययो भवेत् ॥ ६२८।। द्रोणमृत्युज्य गच्छामः कृत्यमेतन्महत्तरम्। पार्थश्चाप्यव्रवीत् रुष्णं यथेष्टमिति केशवम् ॥ ६२९ ॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्रायान्महाभुजम्। परिवृत्तश्च बीभत्सुरगच्छद्विस्जञ्हारान् ॥ ६३० ॥ ततोऽब्रवीत् स्वयं द्रोणः केदं पाण्डव गम्यते। नचु नाम रणे दात्रुमजित्वा न निवर्तसे ॥ ६३१ ॥

अर्जुन०-गुहर्भवात्र मे राजः शिष्यः पुत्रसमोऽस्मि ते। न चास्ति स पुमाँहोके यस्त्वां युधि पराजयेत्॥ ६३२॥ एवं हुवाणो बीमत्सुर्जयद्रथवधोत्सुकः। त्वरायुक्तो महाबाहुस्त्वत्सैन्यं समुपाद्रवत्॥ ६३३॥ तं चक्ररसौ पाञ्चाल्यो युधामन्यूक्तमौजसौ। अन्वयातां महात्मानौ विशन्तं तावकं बलम्॥ ६३४॥ ततो जयो महाराज कृतवर्मा च सात्वतः। काम्बोजश्च श्रुतायुश्च धनश्चयमवारयन्॥ ६३५॥

(अ. ९२) सन्निरुद्धस्तु तैः पार्थी महाबलपराक्रमः। द्भंतं समनुयातश्च द्रोणेन रथिनां वरः ॥ ६३६ ॥ किरन्निषुगणांस्तीक्ष्णान् स रश्मीनिव भास्करः। तापयामास तत् सैन्यं देहं व्याधिगणो यथा ॥ ६३० ॥ द्रोणस्त पञ्चविंदात्या श्वेतवाहनमार्दयत् । वासुदेवं च सप्तत्या बाह्वोहरसि चारागैः॥ ६३८॥ अथ तौ वध्यमानौ तु द्रोणेन रथसत्तमौ। ं आवर्जयेतां दुर्धेषे युगान्ताग्निमिवोत्थितम् ॥ ६३९ ॥ ततो भोजो नरव्याघो दुर्धर्व कुरुसत्तमम्। अविध्यत् तूर्णमञ्ययो दशभिः कंकपत्रिभिः॥ ६४०॥ ततः स कृतवर्माणं मोहयित्वाऽर्जुनः रारैः। अभ्यगाज्जवनैरश्वैः काम्बोजानामनीकिनीम् ॥ ६४१ ॥ चकरक्षी तु पाञ्चाल्यावर्जनस्य पदानुगी। पर्यवारयदायान्ती कृतवर्मा रथेषुभिः॥ ६४२॥ तेनान्तरेण बीभत्सुर्विवेशामित्रवाहिनीम्। नं लेभाते तु तौ द्वारं वारितौ कृतवर्मणा ॥ ६४३ ॥ तं दृष्ट्वा तु तथा यान्तं शूरो राजा श्रुतायुधः अभ्यद्वद्रणे पार्थ गदामुद्यस्य वीर्यवान् ॥ ६४४ ॥

चरुणस्यात्मजो वीरः स तु राजा श्रुतायुधः। पर्णाशा जननी यस्य शीततोया महानदी ॥ ६४५॥ तस्य माताऽब्रवीद्राजन् वरुणं पुत्रकारणात्। अवध्योऽयं भवेछोके रात्रूणां तनयो मम ॥ ६४६॥ चुरुणस्त्वब्रवीत् प्रीतो ददाम्यस्मै वरं हितम्। दिव्यमस्रं सुतस्तेऽयं येनावध्यो भविष्यति ॥ ६४७ ॥ नास्ति चाप्यमस्त्वं वै मनुष्यस्य कथ्अन । सर्वेणावश्यमतेव्यं जातेन सरितां वरे ॥ ६४८ ॥ दुर्धर्षस्त्वेष रात्रूणां रणेषु भविता सदा। अस्त्रस्यास्य प्रमावाद्वै ब्येतु ते मानसो ज्वरः॥ ६४९॥ इत्युक्तवा वरुणः प्रादाइदां मन्त्रपुरस्कृताम्। यामासाद्य दुराघर्षः सर्वलोके श्रुतायुघः॥ ६५०॥ उवाच चैनं भगवान् पुनरेव जलेश्वरः। अयुध्यति न मोक्तव्या सा त्वय्येव पतेदिति ॥ ६५१ ॥ इन्यादेवा प्रतीपं हि प्रयोक्तारमपि प्रभो। न चाकरोत् स तद्वाक्यं प्राप्ते काले श्रुतायुधः ॥ ६५२ ॥ स तया वीरघातिन्या जनाईनमताडयत् ॥ ६५३॥ प्रत्युद्यान्ती तमैवैश कृत्येव दुर्घिष्ठिता। ज्ञघान चास्थितं वीरं श्रुतायुघममर्षणम् ॥ ६५४ ॥ ततः काम्बोजराजस्य पुत्रः शूरः सुदक्षिणः। अभ्ययाज्जवनैरभ्वैः फाल्गुनं राष्ट्रस्दनम् ॥ ६५५ ॥ तस्य पार्थः शरान् सप्त प्रेषयामास भारत। ते तं शूरं विनिर्भिद्य प्राविशन् धरणीतलम् ॥ ६५६ ॥ स भिन्नवर्मा सस्तानः प्रभ्रष्टमुकु शङ्गदः। पपाताभिमुखः शूरो यंत्रमुक्त इव ध्वजः॥ ६५०॥

(अ. ९३) हते सुदक्षिणे राजन् वीरे चैव श्रुतायुधे। जवेनाभ्यद्रवन् पार्थं कुपिताः सैनिकास्तव॥ ६५८॥ तेषामापततां तूर्णं गाण्डीवयेषितैः रारैः। शिरांसि पातयामास बाह्रंश्चापि धनक्षयः॥ ६५९॥ तेषु तृत्साद्यमानेषु क्रोधामर्षसमन्वितौ।: श्रुतायुश्चाच्युतायुश्च धनञ्जयमयुध्यताम् ॥ ६६० ॥ तौ च फाल्गुनवाणौघैर्विवाहुशिरसौ कृतौ। वसुधामन्वपद्येतां वातनुन्नाविव दुमौ ॥ ६६१ ॥ श्रुतायुषं च निहतं प्रेक्ष्य चैवाच्युतायुषम्। नियतायुश्च संकुद्धो दीर्घायुश्चैव भारत ॥ ६६२ ॥ पुत्री तयोर्नरश्रेष्ठी कौन्तेयं प्रतिजग्मतुः। किरन्तौ विविधान्वाणान्पितृब्यसनकार्शितौ ॥ ६६३ ॥ तावर्जुनो मुहूर्तेन दारैः सन्नतपर्वभिः। प्रैषयत् परमकुद्धो यमस्य सदनं प्रति॥ ६६४॥ छोडयन्तमनीकानि द्विपं पद्मसरो यथा। नाशक्तुवन्वारयितुं पार्थं क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ६६५ ॥ अम्बष्टस्तु गदां गृह्य कोपपर्याकुलेक्षणः। आससाद रणे पार्थ केशवं च महारथम्॥ ६६६॥ तस्यार्जुनः क्षुरप्राभ्यां सगदाबुद्यती भुजौ। चिच्छेदैन्द्रध्वजाकारौ शिरश्चान्येन पत्रिणा ॥ ६६७ ॥

द्रोणकृतं दुर्योधनकवचबन्धनम्

(भ. ९४) ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिन्धुराजजिघांसया। प्रभग्नं स्वबलं दृष्ट्वा पुत्रस्ते द्रोणमभ्यगात् ॥ ६६८ ॥ त्वरत्रेकरथेनैव समेत्य द्रोणमब्रवीत्। गतः स पुरुषव्याद्यः प्रमथ्येतां महाचमूम् ॥ ६६९ ॥

अथ बुद्धया समीक्षस्य किन्नु कार्यमनन्तरम्। अर्जुनस्य विघाताय दारुणेऽस्मिन् जनक्षये॥ ६००॥ यथा स पुरुषव्याद्यो न हन्येत जयद्रथः। तथा विधत्स्व भद्रं ते त्वं हि नः परमा गतिः॥ ६७१॥ अतिकान्ते हि कीन्तेये भित्वा सैन्यं परंतप। जयद्रथस्य गोप्तारः संशयं परमं गताः॥ ६७२॥ स्थिरा बुद्धिनेरेन्द्राणामासी इह्यविदां वर। नातिक्रमिष्यति द्रोणं जातु जीवन्धनश्चयः॥ ६७३॥ जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम्। तथा मुद्यामि च ब्रह्मन् कार्यवत्तां विचिन्तयन् ॥ ६७४॥ अस्मान्न त्वं सदा भक्तानिच्छस्यमितविक्रम। पाण्डवान् सततं प्रीणास्यस्माकं विषिये रतान् ॥ ६७५ ॥ अस्मानेबोपजीवंस्त्वमस्माकं विप्रिये रतः। न हाहं त्वां विजानामि मधुदिग्धमिव क्षुरम् ॥ ६७६॥ नादास्यच्चेद्वरं महां भवान् पाण्डवनित्रहे। नावारियथ्यं गच्छन्तमहं सिन्धुपतिं गृहान् ॥ ६००॥ 🔑 🧎 मया त्वाशंसमानेन त्वत्तस्त्राणमबुद्धिना। आध्वासितः सिन्धुपतिर्मोद्यादत्तश्च मृत्यवे ॥ ६७८ ॥ यमदंशन्तरं प्राप्तो मुच्येतापि हि मानवः। नार्जुनस्य वरा प्राप्तो मुच्येताजौ जयद्रथः॥ ६७९॥ स तथा कुरु शोणाश्व यथा मुच्येत सैन्धवः। मम चार्तप्रलापानां मा कुधः पाहि सैन्धवम् ॥ ६८० ॥ द्रोण०- नाभ्यस्यामि ते वाक्यमश्वत्थामाऽसि मे समः। सत्यं तु ते प्रवक्ष्यामि तज्जुषस्य विद्यापते ॥ ६८१ ॥ सारिथः प्रवरः कृष्णः शीवाश्चास्य हयोत्तमाः। अर्ल च विवरं कृत्वा तूर्ण याति धनञ्जयः ॥ ६८२ ॥

किं न पश्यिस बाणौघान् कोशमात्रे किरीटिनः।
पश्चाद्रथस्य पिततान् क्षिप्ताञ्शीवं हि गच्छतः।। ६८३॥
न चाहं शीव्रयानेऽच समर्थो वयसाऽन्वितः।
सेनामुखे च पार्थानामेतद्वलमुपस्थितम्॥ ६८४॥
युधिष्ठिरश्च मे प्राह्यो मिषतां सर्वधन्विनाम्।
पवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महाभुज॥ ६८५॥
धनञ्जयेन चोत्सृष्टो वर्तते प्रमुखे नृप।
तस्माद्व्यूहमुखं हित्वा नाहं योत्स्यामि फाल्गुनम्॥ ६८६॥
तुत्याभिजनकर्माणं शत्रुमेकं सहायवान्।
गत्वा योध्य मा भैस्त्वं त्वं ह्यस्य जगतः पतिः॥ ६८०॥

चुर्यो० - कथं त्वामप्यतिकान्तः सर्वशस्त्रभृतां वरम्।
धनञ्जयो मया शक्य आचार्यं प्रतिवाधितुम्॥६८८॥
येन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिदशोपमः।
अस्त्रप्रतापेन जितौ श्रुतायुश्च निवर्धितः॥६८९॥
सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा श्रुतायुधः।
तं कथं पाण्डवं युद्धे दहन्तिमिव पावकम्।
प्रतियोतस्यामि दुर्धेषे तमहं शस्त्रकोविदम्॥६९०॥
समं च मन्यसे युद्धं मम तेनाद्य संयुगे।
परवानस्मि भवति प्रेष्यवद्वक्ष मद्यशः॥६९१॥

द्रोण०- सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्जयः। अहं तु तत्करिष्यामि यथैनं प्रसिद्धप्यसि ॥ ६९२ ॥ एवमुक्त्वा त्वरन्द्रोणः स्पृष्ट्वांभो वर्म भास्वरम् । आवषन्धाद्भुततमं जपन्मन्त्रं यथाविधि ॥ ६९३ ॥ बद्ध्वा तु कवचं तस्य मन्त्रेण विधिपूर्वकम् । प्रेषयामास राजानं युद्धाय महते द्विजः॥ ६९४ ॥ स सन्नद्धो महाबाहुराचार्येण महात्मना।
रथानां च सहस्रेण त्रिगर्तानां प्रहारिणाम् ॥ ६९५ ॥
तथा दन्तिसहस्रेण मत्तानां वीर्यशालिनाम्।
अभ्वानां निश्रुतेनेव तथाऽन्येश्च महारथैः।
बृतः प्रायान्महाबाहुरर्जुनस्य रथं प्रति ॥ ६९६ ॥

- (अ. ९५) प्रविद्ययोर्महाराज पार्थवार्णीययो रणे । दुर्योधने प्रयाते च पृष्ठतः पुरुषर्पमे ॥ ६९० ॥
- (अ. ९६) भारद्वाजं समासाद्य व्यूहस्य प्रमुखे स्थितम्। अयोधयन् रणे पार्था द्रोणानीकं विभित्सवः॥ ६९८॥ रक्षमाणः स्वकं व्यूहं द्रोणोऽपि सह सैनिकैः।
- (अ. ९८) रुक्मपुंखाञ्छरानस्यन्युयुधानसुपाद्भवत्॥ ६९९॥
  ततस्तौ द्रोणशैनेयौ युयुधाते परंतपौ।
  शरेरनेकसाहसैस्ताडयन्तौ परस्परम्॥ ७००॥
  उभयोः पतिते छत्रे तथैव पतितौ ध्वजौ।
  उभौ रुधिरसिकाङ्गावुभौ च विजयैषिणौ॥ ७०१॥
  स्रवद्भिः शोणितं गात्रैः प्रस्नुताविव वारणौ।
  अन्योन्यमभ्यविध्येतां जीवितान्तकरैः शरैः॥ ७०२॥
  अपश्यत्रसमदीयाश्च ते च यौधिष्ठिराः स्थिताः।
  तद्युद्धं युयुधानस्य द्रोणस्य च महात्मनः॥ ७०३॥
  ततो द्रोणस्य दाशार्द्धः शरांश्चिच्छेद संयुगे।
  पत्रिभिः सुदृढैराशु धनुश्चैव महाद्युतेः॥ ७०४॥
  निमेषान्तरमात्रेण भारद्वाजोऽपरं धनुः।
  सज्यं चकार तद्पि चिच्छेदास्य च सात्यिकः॥ ००५॥
  सज्यं सज्यं धनुश्चास्य चिच्छेद निश्चितैः शरैः।
  एवमेकशतं छिन्नं धनुषां दृढधन्विना॥ ००६॥

ततः कुद्धो महाराज घनुर्वेदस्य पारगः।
वधाय युयुधानस्य दिन्यमस्त्रमुदैरयत्॥ ७००॥
तदाग्नेयं महाघोरं रिपुष्नमुपलक्ष्य सः।
दिन्यमस्त्रं महेष्वासो वारुणं समुदैरयत्॥ ७०८॥
अस्त्रे ते वारुणाग्नेये ताभ्यां वाणसमाहिते।
न यावदभ्यपद्येतां व्यावर्तद्य भास्करः॥ ७०९॥
ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः।
मस्त्याः शाष्त्रेयसेनाश्च द्रोणमाजग्मुरञ्जसा॥ ७१०॥
दुःशासनं पुरस्कृत्य राजपुत्राः सहस्रशः।
द्रोणमभ्युपपद्यन्त सपत्तैः परिवारितम्॥ ७११॥
ततो युद्धमभूद्राजंस्तेषां तव च घन्विनाम्।
रजसा संवृते लोके शरजालसमावृते॥ ७१९॥
सर्वमाविग्रमभवन्न पाज्ञायत किञ्चन।
सैन्येन रजसा ध्वस्ते निर्मर्यादमवर्तत॥ ७१३॥

युद्धभूमौ सरोनिर्माणम्

(अ. १९) विवर्तमाने त्वादित्ये तत्रास्तिशिखरं प्रति ।
अर्जुनो वासुदेवश्च सैन्धवायैव जग्मतुः ॥ ७१४ ॥
प्रविद्य तु रणे राजन् केशवः परवीरहा ।
सेनामध्ये ह्यांस्त्णं चोदयामास भारत ॥ ७१५ ॥
ततस्तस्य रथीधस्य मध्यं प्राप्य ह्योत्तमाः ।
कृच्छ्रेण रथमूहुस्तं श्वत्पिपासासमन्विताः ॥ ७१६ ॥
पतस्मिनन्तरे वीरावावन्त्यौ भ्रातरौ नृप ।
सहसेनौ समाच्छेतां पाण्डवं क्लान्तवाहनम् ॥ ७१७ ॥
तयोस्तु धनुषी चित्रे मह्लाभ्यां श्वेतवाहनः ।
विच्छेद समरे तूर्णं ध्वजौ च कनकोज्वलौ ॥ ७१८ ॥
ज्येष्ठस्य च शिरः कायात् श्लुरप्रेण न्यकृत्तत ॥ ७१९ ॥

विन्दं तु निहतं दृष्ट्वा ह्युत्विन्दः प्रतापवान् । अभ्यवर्तत संग्रामे भ्रातुर्वधमनुसारन् ॥ ७२०॥ अनुविन्दस्तु गद्या छळाटे मधुस्दनम्। स्पृष्ट्वा नाकम्पयत् कुद्धो मैनाकमिव पर्वतम् ॥ ७२१॥ तस्यार्जुनः रारैः षड्भिर्यावां पादी भुजी शिरः। निचकर्त स संछिन्नः पपाताद्विचयो यथा॥ ७२२॥ ततस्तौ निहतौ दृष्या तयो राजन् पदानुगाः। अभ्यद्भवन्त संकुद्धाः किरन्तः रातराः रारान् ॥ ७२३॥ तानर्जुनः दारैस्तूर्णं निहत्य भरतर्वभ। व्यरोचत यथा विद्वर्शवं दग्ध्वा हिमात्यये ॥ ७२४ ॥ तं दृष्ट्वा कुरवल्लस्ताः प्रदृष्टाश्चाभवन् पुनः॥ ७२५॥ श्रान्तं चैनं समालक्ष्य ज्ञात्वा दूरे च सैन्धवम्। सिंहनादेन महता सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ७२६ ॥ तांस्तु दृष्ट्वा सुसंरब्धानुत्स्मयन् पुरुषर्वभः। शनकैरिव दाशार्द्धमर्जुनो वाक्यमब्रवीत्॥ ७२०॥ इयान्विमुच्य हि सुखं विशस्यान्कुरु माधव। अहमावारियप्यामि सर्वेतैन्यानि केशव॥ ७२८॥ सोऽवतीर्य रथोपस्थादसंभ्रान्तो घनञ्जयः। गाण्डीवं धनुरादाय तस्थी गिरिरिवाचलः॥ ७२९॥ तमभ्यधावन्क्रोदान्तः क्षत्रिया जयकांक्षिणः। इदं छिद्रमिति ज्ञात्वा घरणीस्थं घन अयम्॥ ७३०॥ स पार्थः पार्थिवान् सर्वान् भूमिस्थोऽपि रथस्थितान्। एको निवारयामास छोभः सर्वगुणानिव ॥ ७३१ ॥ ततो जनार्दनः संख्ये प्रियं पुरुषसत्तमम्। असंभ्रान्तो महाबाहुरर्धुनं वाक्यमब्रवीत् ॥ ७३२ ॥

उदपानमिहाभ्वानां नालमस्ति रणेऽर्जुन। परीव्सन्ते जलं चेमे पेयं न त्ववगाहनम् ॥ ७३३ ॥ इदमस्तीत्यसंभ्रान्तो ब्रुवश्रह्मेण मेदिनीम्। अभिहत्यार्जुनश्चके वाजिपानं सरः शुभम्॥ ७३४॥ हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्। सुविस्तीर्णे प्रसन्नांभः प्रफुल्लवरपङ्कजम् ॥ ७३५॥ कूर्समत्स्यगणाकीर्णमगाधमृषिसेवितम्। आगच्छन्नारदमुनिर्दर्शनार्थं कृतं क्षणात्।। ७३६।। शरवंशं शरस्थ्णं शराच्छादनमद्भुतम्। शरवेदमाकरोत् पार्थस्त्वष्टेवाद्भुतकर्मकृत्॥ ७३०॥ ततः प्रहस्य गोविन्दः साधु साध्वित्यथाववीत्। शरवेश्मनि पार्थेन कृते तस्मिन् सहात्मना ॥ ७३८॥ (भ.१००) सिछले जनिते तस्मिन् कौन्तेयेन महात्मना। निस्तारिते द्विषत्सैन्ये कृते च शरवेश्मनि ॥ ७३९॥ वासुदेवो रथात् तूर्णमवतीर्यं महाद्यतिः। मोचयामास तुरगान् वितुन्नान् कङ्कपत्रिभिः॥ ७४०॥ शब्यानुद्धत्य पाणिभ्यां परिमुज्य च तानु हयान्। उपावर्त्य यथान्यायं पाययामास वारि सः॥ ७४१॥ स ताँहान्योदकान् स्नातान् जग्धानान् विगतक्रमान्। योजयामास संहष्टः पुनरेव रथोत्तमे ॥ ७४२ ॥ स तं रथवरं शीरिः सर्वशस्त्रभूतां वरः। समास्थाय महातेजाः सार्जुनः प्रययो द्रुतम् ॥ ५४३ ॥ रथं रथवरस्याजी युक्तं लब्धोदकैईयैः। दृष्वा कुरुवलश्रेष्ठाः पुनर्विमनसोऽभवन् ॥ ७४४॥ विनिःश्वसन्तस्ते राजन् भग्नदंष्टा इवोरगाः। धिगहो धिग्गतः पार्थः कृष्णश्चेत्यहृबन् पृथक् ॥ ७४५ ॥ ततः शीव्रतरं प्रायात् पाण्डवः सैन्धवं प्रति। विवर्तमाने तिग्मांशी हृष्टैः पीतोदकैर्द्यैः॥ ५४६॥ तं प्रयान्तं महाबाहुं सर्वशस्त्रभृतां वरम्। नाशक्तुवन् वार्यितुं योधाः कुद्धमिवान्तकम्॥ ५४०॥

(अ.१०१)ती तु सैन्धवमालोक्य वर्तमानमिवान्तिके।
सहसा पेततुः कुद्धी क्षिप्रं रथेनाविवामिषम्॥ ७४८॥
द्रोणेनाबद्धकवचो राजा दुर्योधनस्ततः।
ययावेकरथेनाजी हयसंस्कारिवत् प्रमो॥ ७४९॥
कृष्णपार्थौ महेष्वासी व्यतिक्रम्याथ ते सुतः।
अत्रतः पुण्डरीकाक्षं प्रतीयाय नराधिप॥ ७५०॥
ततः सर्वेषु सैन्येषु वादित्राणि प्रहृष्टवत्।
प्रावाद्यन्त व्यतिक्रान्ते तव पुत्रे धनञ्जयम्॥ ७५१॥
दृष्ट्वा दुर्योधनं कृष्णो व्यतिक्रान्तं सहानुगम्।
अववीदर्जुनं राजन् प्राप्तकालमिदं वचः॥ ७५२॥

(स.१०२)दुर्योधनमितकान्तमेतं पश्य धनक्षय।
अत्यद्भुतिममं मन्ये नास्त्यस्य सहशो रथः॥ ७५३।।
अत्र कोधविषं पार्थ विमुञ्ज चिरसंभृतम्।
एष मूलमनर्थानां पाण्डवानां महारथः॥ ७५४॥
दिष्ट्रधा त्विदानीं संप्राप्त एष ते बाणगोचरम्।
यथाऽयं जीवितं जह्यात् तथा कुरु धनक्षय॥ ७५५॥
अस्मिन् हते त्वया सैन्यमनाथं भिद्यतामिदम्।
वैरस्यास्यास्त्ववभृथो मूलं छिन्धि दुरात्मनाम्॥ ७५६॥
तं तथेत्यव्रवीत् पार्थः कृत्यरूपिमदं मम॥ ७५०॥
येनैतदीर्घकालं नो भुक्तं राज्यमकण्टकम्।
अप्यस्य युधि विकस्य विछन्द्यां मूर्घानमाहवे॥ ७५८॥

अपि तस्य ह्यनहाँयाः परिक्वेशस्य माधव। कृष्णायाः शक्तुयां गन्तुं पदं केशप्रधर्षणे ॥ ७५९ ॥ इत्येवंवादिनौ कृष्णौ हृष्टौ श्वेतान्हयोत्तमान्। प्रेषयामासतः संख्ये प्रेप्सन्तौ तं नराधिपम् ॥ ७६० ॥ दृष्ट्वा तु पार्थ संरब्धं वासुदेवं च मारिष। प्रहसन्नेच पुत्रस्ते योद्धकामः समाह्वयत्॥ ७६१॥ ततः प्रहृष्टो दाशार्द्धः पाण्डवश्च धनञ्जयः। ब्यक्रोरोतां महानादं दध्मतुश्चांबुजोत्तमौ ॥ ७६२ ॥ तथा तु दृष्या योबास्ते प्रदृष्टी कृष्णपाण्डवी। हतो राजा हतो राजेत्यूचिरे च भयादिताः॥ ७६३॥ जनस्य सन्निनादं तु श्रुत्वा दुर्योधनोऽब्रवीत्। ब्येत वो भीरहं कृष्णी प्रेषयिष्यामि मृत्यवे ॥ ७६४॥ इत्यक्तवा सैनिकान्सर्वान् जयापेक्षी नराधिपः। पार्धमाभाष्य संरम्भादिदं वचनमब्रवीत ॥ ७६५ ॥ पार्थ यच्छिक्षितं तेऽस्त्रं दिव्यं पार्थिवमेव च। तहरीय मयि क्षिप्रं यदि जातोऽसि पाण्डना ॥ ७६६ ॥ अस्मत्परोक्षं कर्माणि कृतानि प्रवदन्ति ते। स्वामिसत्कार्युक्तानि यानि तानीह दर्शय ॥ ७६७ ॥ (स.१०३)एवसुक्त्वाऽर्जुनं राजा त्रिभिर्मर्मातिगैः रारैः। अभ्यविध्यन्महावेगैश्चतुर्भिश्चतुरो ह्यान् ॥ ७६८ ॥ वास्रदेवं च दशभिः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे।

वासुदेवं च दशिमः प्रत्यविध्यत् स्तानन्तरे । प्रतोदं चास्य महोन व्छित्त्वा भूमावपातयत् ॥ ७६९ ॥ तं चतुर्दशिमः पार्थश्चित्रपुड्योः शिलाशितैः । अविध्यत्तूर्णमव्ययस्ते चास्रश्यन्त वर्मणि ॥ ७७० ॥ तेषां नैष्फल्यमालोक्य पुनर्नव च पञ्च च । प्राहिणोन्निशितान्वाणांस्ते चास्रश्यन्त वर्मणः ॥ ७७१ ॥

अष्टाविंशांस्त तान् बाणानस्तान् विप्रेक्ष्य निष्फलान्। अब्रवीत् परवीरच्नः रुष्णोऽर्जुनमिदं वचः॥ ७७२॥ कचिद्राण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ। मुहिश्च ते यथापूर्व भुजयोश्च बळं तव॥ ७७३॥ विस्मयो मे महान्पार्थ तव दृष्ट्वा दारानिमान्। व्यथोित्रपतितान्संस्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥ ७७४ ॥ वजाशनिसमा घोराः परकायावमेदिनः। शराः कुर्वन्ति ते नार्थे पार्थ काऽद्य विडम्बना ॥ ७७५ ॥ अर्जुन०-एष दुर्योधनः रुष्ण द्रोणेन विहितामिमाम्। तिष्ठत्यभीतवत्संख्ये विभ्रत्कवचघारणाम् ॥ ७७६॥ यत्त्वत्र विहितं कार्यं नैष तद्वेत्ति माधव। स्त्रीवदेष विभत्येतां युक्तां कवचधारणाम् ॥ ७७७ ॥ पश्य बाह्रोश्च मे वीर्ये धनुषश्च जनाईन। पराजयिष्ये कौरव्यं कवचेनापि रक्षितम् ॥ ७७८ ॥ पवमुक्तवाऽर्जुनो बाणानभिमन्त्रय व्यकर्षयत्। मानवाश्त्रेण मानाईस्तीक्ष्णावरणभेदिना ॥ ७७९ ॥ विकृष्यमाणांस्तेनैव धनुर्मध्यगताञ्छरान् । तानस्यास्त्रेण चिच्छेद द्रौणिः सर्वास्त्रघातिना ॥ ७८० ॥ तानिकृत्तानिषून् दृष्ट्वा दूरतो ब्रह्मवादिना। न्यवेदयत् केशवाय विस्मितः श्वेतवाहनः॥ ७८१॥ नैतद्श्वं मया शक्यं द्विः प्रयोक्तं जनार्दन। अस्त्रं मामेव हन्याद्धि हन्याचापि वलं मम ॥ ७८२ ॥ ततो दुर्योधनः कृष्णौ नवभिनेवभिः रारैः। अविध्यत रणे राजञ्छरैराशीवियोपमैः॥ ७८३॥ भूय एवाभ्यवर्षच समरे कृष्णपाण्डवी। श्रायवर्षेण महता ततोऽहृष्यन्त तावकाः॥ ७८४॥

चक्रुर्वादित्रनिनदान् सिंहनादरवांस्तथा ॥ ७८५ ॥ ततः कृद्धो रणे पार्थः सृक्षिणी परिसंलिहन्। नापश्यच ततोऽस्याङ्गं यन्न स्याद्वर्भरक्षितम् ॥ ७८६ ॥ ततोऽस्य निशितैर्वाणैः सुमुक्तैरन्तकोपमैः। ह्यांश्वकार निर्देहानुभी च पार्ष्णिसारथी॥ ७८७॥ घनुरस्याच्छिनत्तृणं हस्तावापं च वीर्यवान्। रथं च शकलीकर्त सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ ७८८ ॥ दुर्योधनं च बाणाभ्यां तीक्ष्णाभ्यां विरथीकृतम्। आविद्धयद्भस्ततलयोरुभयोर्ज्जनस्तदा। प्रयत्नक्षो हि कौन्तेयो नखमांसान्तरेषुभिः॥ ७८९ ॥ स वेदनाभिराविद्यः पळायनपरायणः ॥ ७९० ॥ तं कुच्छ्रामापदं प्राप्तं दृष्ट्वा परमधन्विनः। समापेतः परीप्सन्तो धनञ्जयशरादितम् ॥ ७९१ ॥ ततोऽर्जुनोऽस्त्रवीर्येण निजन्ने तां वरूथिनीम् ॥ ७९२ ॥ पाञ्चजन्यं च बळवान् दध्मौ तारेण केशवः। रजसा ध्वस्तपक्ष्मान्तः प्रस्विजवदनो भृहाम् ॥ ७९३ ॥ तस्य शंखस्य नादेन धत्रुषो निःस्वनेन च। निःसत्त्वाश्च ससत्त्वाश्च क्षितौ पेतुस्तदा जनाः॥ ७९४॥

(अ.१०४)तावका हि समीक्ष्यैवं वृष्यन्धककुरूत्तमौ।

प्रागत्वरम् जिद्यांसन्तस्तथैव विजयः पराम् ॥ ७९५ ॥

भूरिश्रवाः शळः कर्णो वृषसेनो जयद्रथः।

रुपश्च मद्रराजश्च द्रौणिश्च रथिनां वरः ॥ ७९६ ॥

ते पिवन्त इवाकाशमध्वैरष्टी महारथाः।

व्यराजयम् दश दिशो वैयाग्रैहेंमचन्द्रकैः॥ ७९० ॥

ततो दुर्योधनोऽष्टी च राजानस्ते महारथाः।

जयद्रथस्य रक्षार्थं पाण्डवं पर्यवारयम् ॥ ७९८ ॥

ततः रारशतैस्तीक्णैस्तानरीन् श्वेतवाहनः। प्रत्यपेधदुवृतं कुद्धो महावातो घनानिव ॥ ७९९ ॥

युधिष्टिरपलायनम् , अलम्बुपवधः

(ब.१०६)अर्जुने सैन्धवं प्राप्ते भारद्वाजेन संवताः। चृत०- पञ्चालाः कुरुभिः सार्घे किमकुर्वत सञ्जय ॥ ८०० ॥ न्तञ्जय०-अपराह्ने महाराज संग्रामे लोमहर्षणे। पाञ्चालानां कुरूणां च द्रोणचूतमवर्तत ॥ ८०१ ॥ ततो युधिष्ठिरो द्रोणं नवत्या नतपर्वणाम्। आजन्ने भरतथ्रेष्ठः सर्वमर्मसु भारत॥ ८०२॥ ततो द्रोणो भृशं कुद्धो धर्मराजस्य मारिष। चतुर्भिर्निशितेस्तीक्ष्णैर्द्धयान् जब्ने शरोत्तमैः॥ ८०३॥ चिच्छेदैकेन भहेन धनुश्चेन्द्रध्वजोपमम्। केतुमेकेन चिच्छेद पाण्डचं चार्दयत् त्रिभिः॥ ८०४॥ हताश्वातु रथातूर्णमवष्टुत्य युधिष्ठिरः। तस्थावृध्वेंभुजो राजा ब्यायुघो भरतर्षम ॥ ८०५॥ विरथं तं समालोक्य व्यायुधं च विशेषतः। द्रोणो व्यमोहयच्छत्रून्सर्वसैन्यानि वा विभो ॥ ८०६ ॥ मुर्श्रश्रेषुगणांस्तीक्ष्णान् छघुहस्तो दढवतः। अभिदुद्दाव राजानं सिंहो मृगमिवोल्बणः॥ ८०७॥ तमभिद्रुतमालोक्य द्रोणेनामित्रधातिना। हतो राजा हतो राजा भारद्वाजेन मारिष। इत्यासीत्सुमहाञ्छन्दः पाण्डुसैन्यस्य भारत ॥ ८०८ ॥ ततस्त्वरितमारुह्य सहदेवरथं नृपः। अपायाज्ञवनैरश्वैः कुन्तीपुत्रो युघिष्ठिरः॥ ८०९॥ (थ.१००)बृहत्क्षत्रमथायान्तं केकेयं ददविक्रमम्।

क्षेमधूर्तिर्महाराज विव्याघोरिस मार्गणैः॥ ८१०॥

बृहत्क्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्वणाम्। आजच्ने त्वरितो राजन् द्रोणानीकविभित्सया॥ ८११॥ क्षेमधूर्तिस्तु संकुद्धः कैकेयस्य महात्मनः। धनुश्चिच्छेद भक्षेन पीतेन निशितेन हु॥ ८१२॥ अथान्य द्वरादाय बृहत्क्षत्रो हसन्निव। जहार नृपतेः कायाच्छिरो ज्वलितकुण्डलम् ॥ ८१३॥ धृष्टकेतं तथाऽऽयान्तं द्रोणहेतोः पराक्रमी। वीरधन्वा महेष्वासो वारयामास भारत ॥ ८१४॥ ताबुभौ नरशार्दूलौ युयुधाते परस्परम्। महावने तीवमदौ वारणाविव यूथपौ ॥ ८१५॥ वीरधन्वा ततः कुद्धो घृष्टकेतोः शरासनम्। द्विधा चिच्छेद महोन प्रहसिबव भारत ॥ ८१६ ॥ तदुत्रदुज्य धनुश्छिन्नं चेदिराजो महारथः। राक्तिं जत्राह विपुलां हेमदण्डामयस्मयीम् ॥ ८१७॥ तया तु वीरघातिन्या शक्त्या त्वभिहतो भृशम्। निर्भिञ्चहृदयस्तूर्णं निपपात रथान्महीम् ॥ ८१८ ॥ सात्यिक ब्यावदत्तस्तु दारैः सन्नतपर्वभिः। चक्रेऽदृश्यं साध्वसूतं सध्वजं पृतनान्तरे ॥ ८१९॥ ताश्रिवार्य शरान् शुरः शैनेयः कृतहस्तवत्। साश्वसृतध्वजं बाणैर्थाघ्रदत्तमपातयत् ॥ ८२० ॥ क्रमारे निहते तस्मिन् मागधस्य सुते प्रभो। मागघाः सर्वती यत्ता युयुधानमुपादवन् ॥ ८२१ ॥ तांस्तु सर्वान् स वलवान् सात्यिकर्युद्धदुर्मदः। नातिकुच्छाद्धसन्नेव विजिग्ये पुरुषष्भः॥ ८२२॥ ततो द्रोणो भृदां कुद्धः सहसोद्धृत्य चक्षुषी। सात्यिक सत्यकर्माणं स्वयमेवाभिदुद्ववे ॥ ८२३ ॥

(अ.१०४)अलंबुषस्तु संमरे भीमसेनं महाबलम्।
योधयामास संकुद्धो लक्ष्मणं रावणिर्यथा॥ ८२४॥
आर्धश्रङ्गिं ततो भीमो नविभिनिंशितैः शरैः।
विव्याध प्रहसन् राजन् राक्षसेन्द्रममर्षणम्॥ ८२५॥
स वध्यमानः समरे भीमचापच्युतैः शरैः।
घोरं रूपमथो कृत्वा भीमसेनमभाषत॥ ८२६॥
तिष्ठेदानीं रणे पार्थ पश्य मेऽच पराक्रमम्॥ ८२०॥
बको नाम सुदुर्बुद्धे राक्षसप्रवरो बली।
परोक्षं मम तद्वृत्तं यद्भाता मे हतस्त्वया॥ ८२८॥
पवमुक्ता ततो भीममन्तर्धानं गतस्तदा।
महता शरवर्षेण भृशं तं समवाकिरत्॥ ८२९॥

(ब.१०९)अछंबुषं तथा युद्धे विचरन्तमभीतवत्।
हैडिम्बिः प्रयमौ तूर्णं विव्याध निशितैः शरैः॥ ८३०॥
तयोः प्रतिभयं युद्धमासीद्राक्षससिंहयोः।
कुर्वतोर्विविधा मायाः शकशम्बरयोरिव ॥ ८३१॥
यां यां घटोत्कचो युद्धे मायां दर्शयते नृप।
तां तामछम्बुषो राजन्माययैव निजिध्नवान्॥ ८३२॥
तं तथा युध्यमानं तु मायायुद्धविशारदम्।
अछंबुषं राक्षसेन्द्रं दृष्ट्वाऽकुध्यन्त पाण्डवाः॥ ८३३॥
ततस्ते पाण्डवा राजन् समंतान्निशिताञ्शरान्।
प्रेषयामासुरुद्धिशा हैडिम्बश्च घटोत्कचः॥ ८३४॥
स विध्यमानः समरे पाण्डवीर्जितकाशिभिः।
मर्त्यधर्ममनुप्राप्तः कर्तव्यं नान्वपद्यत् ॥ ८३५॥
ततः समरशौण्डो वै भैमसेनिर्महाबरुः।
समीक्ष्य तदवस्थं तं वधायाऽस्य मनो द्ये॥ ८३६॥

वेगं चके महान्तं च राक्षसेन्द्ररथं प्रति। दग्धादिक्टशृङ्गामं भिन्नाजनचयोपमम्। रथाद्रथमभिद्रुत्य कुद्धो हैडिम्बिराक्षिपत्।। ८३७॥ उद्वबर्ध रथाचापि पन्नगं गरुडो यथा ॥ ८३८॥ समुरिक्षिय च बाहुभ्यामाविद्धग्र च पुनः पुनः। निष्पिपेष क्षितौ क्षिप्रं पूर्णकुम्ममिवाइमनि ॥ ८३९॥ स विस्फारित सर्वोङ्ग श्चूर्णितास्थिविभीषणः। घटोत्कचेन वीरेण हतः शालकटङ्कटः ॥ ८४० ॥ ततः सुमनसः पार्था हते तस्मिन्निशाचरे। चुकुशुः सिंहनादांश्च वासांस्यादुघुबुश्च ह ॥ ८४१ ॥ (अ.११०)भारद्वाजं कथं युद्धे युयुधानो न्यवारयत्। **घृत०**- सञ्जयाचक्ष्व तस्त्रेन परं कौतृहरूं हि मे ॥ ८४२ ॥ सञ्जय०-वध्यमानं बलं दृष्ट्वा युयुधानेन मारिष। अभ्यद्भवत्स्वयं द्रोणः सात्यकिं सत्यविक्रमम् ॥ ८४३ ॥ तमापतन्तं सहसा भारद्वाजं महारथम्। सात्यकिः पञ्जविंशत्या शुद्रकाणां समार्पयत्॥ ८४४॥ भारद्वाजो रणे विद्यो युयुघानेन सत्वरम्। सात्यिक बहुभिर्वाणैर्यतमानमविध्यत ॥ ८४५॥ स वध्यमानः समरे भारद्वाजेन सात्यिकः। नान्वपद्यत कर्तव्यं किञ्चिदेव विशापते ॥ ८४६॥ तं तु संप्रेक्ष्य ते पुत्राः सैनिकाश्च विशांपते। प्रहष्टमनसो भूत्वा सिंहवहधनदन् मुहुः॥ ८४०॥ तं श्रुत्वा निनदं घोरं पीड्यमानं च माधवम्। युधिष्टिरोऽब्रवीद्वाजा सर्वसैन्यानि भारत ॥ ८४८ ॥ एष वृष्णिवरो वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः। ग्रस्यते युघि वीरेण भानुमानिव राहुणा। अभिद्रवत गञ्छध्वं सात्यिकर्यत्र युध्यते ॥ ८४९ ॥

असौ द्रोणो महेष्वासो युयुधानेन संयुगे। कीडते सूत्रवद्धेन पक्षिणा बालको यथा। तत्रैव सर्वे गच्छन्तु भीमसेनपुरोगमाः॥ ८५०॥ एवमुक्ता ततो राजा सर्वसैन्येन भारत। अभ्यद्वद्रणे द्रोणं युयुधानस्य कारणात्॥ ८५१॥ तांस्तु सर्वान्महेष्वासान् द्रोणः रास्त्रभृतां वरः। अतापयच्छरवातैर्गभस्तिभिरिवांशुमान् ॥ ८५२ ॥ तस्मिन्द्रोणेन निहताः पञ्चालाः पञ्चविद्यातिः। केकयानां शतं हत्वा विद्वाव्य च समंततः। द्रोणोऽजयन्महाबाहुः रातशोऽथ सहस्रशः॥ ८५३ ॥ तं तथा समरे द्रोणं निचनतं सोमकान् रणे। न चाप्यभिययुः केचिदपरे नैव विव्यधुः॥ ८५४॥ चर्तमाने तथा रौद्रे तस्मिन् वीरवरक्षये। अभ्रणोत् सहसा पार्थः पाश्चजन्यस्य निःस्वनम् ॥ ८५५॥ नदत्सु धार्तराहेषु विजयस्य रथं प्रति। गाण्डीवस्य च निर्घाषे विप्रनष्टे समंततः। अजातशात्रः कौन्तेयः सात्वतं प्रत्यभाषत् ॥ ८५६॥ यः स धर्मः पुरा दष्टः सद्भिः शैनेय शाश्वतः। सांपराये सुहत्कृत्ये तस्य कालोऽयमागतः॥ ८५०॥ सर्वेष्वपि च योधेषु चिन्तयन् शितिपुङ्गव। त्वतः सहत्तमं कञ्जित्राभिजानामि सात्यके ॥ ८५८ ॥ यथा च केरावो नित्यं पाण्डवानां परायणम्। तथा त्वमपि वाब्णेंय कृष्णतुस्यपराक्रमः॥ ८५९॥ स त्वं भ्रातुर्वयस्यस्य गुरोरपि च संयुगे। कुरु कुन्छ्रे सहायार्थमर्जुनस्य नर्पम ॥ ८६० ॥

सुयोधनो हि सहसा गतो द्रोणेन दंशितः। पूर्वमेवानुयातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ८६१ ॥ सुमहान्निनदश्चैव श्रूयते विजयं प्रति। स शैनेय जवेनाद्यु गन्तुमर्हसि मानद्॥ ८६२॥ भीमसेनो वयं चैव संयत्ताः सहसैनिकाः। द्रोणमाचारिययामो यदि त्वां प्रति यास्यति ॥ ८६३॥। संवृतः सिन्धुसौवीरैर्नखरप्रासयोधिभः। अत्यन्तोपचितैः शूरैः फाल्गुनः परवीरहा। अपर्यन्ते बले मन्नो जह्यादपि च जीवितम् ॥ ८६४॥ तस्मिश्च निहते युद्धे कथं जीवेत मादशः। सर्वथाऽहमनुप्राप्तः सुकुच्छ्रं त्विय जीवति ॥ ८६५॥ श्यामो युवा गुडाकेशो दर्शनीयश्च पाण्डवः। लच्चस्त्रश्चित्रयोधी च प्रविष्टस्तात भारतीम् ॥ ८६६ ॥ स्योदये महाबाहुर्दिवसश्चातिवर्तते। तन्न जानामि वार्णीय यदि जीवति वा न वा ॥ ८६७ ॥ तस्य मे सर्वकार्येषु कार्यमेतन्मतं महत्। अर्जुनस्य परित्राणं कर्तव्यमिति संयुरो ॥ ८६८ ॥ तवार्जुनो गुरुस्तात धर्मात्मा शिनिपुङ्गव। वासुदेवो गुरुश्चापि तव पार्थस्य धीमतः॥ ८६९॥ कारणद्वयमेतद्वि जानंस्त्वामहमहुवम्। मावमंस्था वचो महां गुरुस्तव गुरोहांहम्॥ ८७० ॥ वासुदेवमतं चैव मम चैवार्जनस्य च। सत्यमेतन्मयोक्तं ते याहि यत्र धनञ्जयः॥ ८०१ ॥ प्तद्वचनमाशाय मम सत्यपराकम। प्रविद्यैतद्वलं तात घार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः॥ ८७२॥

प्रविदय च यथान्यायं संगम्य च महारथैः। यथाईमात्मनः कर्म रणे सात्वत दर्शय॥ ८७३॥ (अ १११)धर्मराजस्य तद्वाक्यं निशस्य शिनिपुङ्गवः। सात्यिकर्भरतश्रेष्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्॥ ८५४॥ दढं त्वभिपरीतोऽहमर्जुनेन पुनः पुनः। अद्य माधव राजानमप्रमत्तोऽनुपालय ॥ ८७५ ॥ ग्रहणे धर्मराजस्य भारद्वाजोऽपि गृध्यति। शक्तश्चापि रणे द्रोणो निग्रहीतुं युधिष्ठिरम्॥ ८७६॥ एवं त्वयि समाधाय धर्मराजं नरोत्तमम्। अहमद्य गमिष्यामि सैन्धवस्य वधाय हि॥ ८७७॥ जयद्रथं च हत्वाऽहं द्रुतमेष्यामि माधव॥ ८७८॥ निगृहीते नरश्रेष्ठे भारद्वाजेन माधव। सैन्धवस्य वधो न स्थानममाप्रीतिस्तथा भवेत्।। ८७९।। स त्वमद्य महाबाह्ये प्रियार्थं मम माधव। जयार्थं च यशोऽर्थं च रक्ष राजानमाहवे॥ ८८०॥ स भवानमयि निक्षेपो निक्षिप्तः सन्यसाचिना। भारद्वाजाद्भयं नित्यं मन्यमानेन वै प्रभो॥ ८८१॥ सोऽहं संभावनां चैतामाचार्यवचनं च तत्। पृष्ठतो नोत्सहे कर्तुं त्वां वा त्यकुं महीपते॥ ८८२॥ कुरु त्वमात्मनो गुप्तिं कस्ते गोप्ता गते मयि। यः प्रतीयाद्रणे द्रोणं यावहच्छामि पाण्डवम् ॥ ८८३ ॥ मा च ते भयमद्यास्तु राजन्नर्जुनसंभवम्। न स जातु महाबाहुर्भारमुद्यम्य सीदति॥ ८८४॥ ये च कर्णमुखा राजन् रथोदाराः प्रकीर्तिताः। पतेऽर्जुनस्य कुद्धस्य कळां नाईन्ति घोडशीम्॥ ८८५॥ यत्र वीरो महेष्वासी कृष्णी सत्यपराक्रमी।
न तत्र कर्मणो व्यापत् कथिञ्चदिपि विद्यते॥ ८८६॥
न हाई त्वां महाराज अनिक्षिप्य महाहवे।
किविद्यास्यामि कीरव्य सत्यमेतद् ब्रवीमि ते॥ ८८७॥
पतिद्विचार्यं बहुशो बुद्ध्या बुद्धिमतां वर।
दृष्ट्वा श्रेयः परं बुद्ध्या ततो राजन् प्रशाधि माम्॥ ८८८॥

खुचि०- एवसेतन्महावाहो यथा वदसि माधव।
न तु में शुद्धयते भावः श्वेताश्वं प्रति मारिष ॥ ८८९ ॥
आत्मसंरक्षणं संख्ये गमनं चार्जुनं प्रति ।
विचार्येतत्स्वयं वुद्धधा गमनं तत्र रोचये ॥ ८९० ॥
ममापि रक्षणं भीमः करिष्यति महाबळः ॥ ८९१ ॥
धृष्टद्यस्रश्च समरे द्रोणं कुद्धं परंतपः।
वारियष्यति विकस्य वेळेव मकराळयम् ॥ ८९२ ॥
विश्रव्धं गच्छ हौनेय मा कार्यार्मेयि संस्रमम् ॥ ८९३ ॥

(अ.११२) धर्मराजस्य तहाक्यं निशस्य शिनिपुक्तवः।
धर्मराजिमदं वाक्यमग्रवीत् पुरुषर्वभः॥ ८९४॥
कृतां चेन्मन्यसे रक्षां स्वस्ति तेऽस्तु विशांपते।
अनुयास्यामि बीमत्सुं करिष्ये वचनं तव॥ ८९५॥
यथा हि मे गुरोर्वाक्यं विशिष्टं हिपदां वर।
तथा तवापि वचनं विशिष्टतरमेव मे॥ ८९६॥
प्रिये हि तव वर्तेते आतरी कृष्णपाण्डवौ।
तथाः प्रिये स्थितं चैव विद्धि मां राजपुक्तव॥ ८९७॥
तवाक्षां शिरसा गृह्य पाण्डवार्थमहं प्रभो।
मिखेदं दुर्भिदं सैन्यं प्रयास्ये नरपुक्तव॥ ८९८॥
ततः प्रयातः सहसा तव सैन्यं स सात्यिकः।
दिदश्चर्र्जुनं राजन् धर्मराजस्य शासनात्॥ ८९९॥

(अ.११३)ततस्तेनैव मार्गेण येन यातो घनञ्जयः।
इयेष सात्यिकर्गन्तुं ततो द्रोणेन वारितः॥ ९००॥
तं द्रोणः साध्वयन्तारं सरधध्वजमाशुगैः।
त्वरन् प्राच्छादयद्वाणैः शलभानामिव वजैः॥ ९०१॥
तथैव युयुधानोऽपि द्रोणं बहुभिराशुगैः।
आच्छादयदसंभ्रान्तस्ततो द्रोण डवाच ह॥ ९०२॥
तवाचार्यो रणं हित्वा गतः कापुरुषो यथा।
युध्यमानं च मां हित्वा प्रदक्षिणमवर्तत॥ ९०३॥
त्वं हि मे युध्यतो नाद्य जीवन् यास्यसि माधव।
यदि मां त्वं रणे हित्वा न यास्याचार्यवद्दुतम्॥ ९०४॥

सात्य०-धनञ्जयस्य पदवीं धर्मराजस्य शासनात्।
गच्छामि स्वस्ति ते ब्रह्मश्च मे कालात्ययो भवेत्॥ ९०५ । आ
आचार्यानुगतो मार्गः शिष्यैरन्वास्यते सदा।
तस्मादेव बजाम्याशु यथा मे स गुरुर्गतः॥ ९०६॥
पतावदुक्तवा शैनेय आचार्यं परिवर्जयन्।
प्राविशद्धारतीं सेनामपर्यन्तां च सात्यिकः॥ ९०७॥
संधाय च चमूं द्रोणो भोजे भारं निवेश्य च।
अभ्यधावद्वणे यत्तो युयुधानं युयुत्सया॥ ९०८॥

(अ.११४) प्रविद्वे तब सैन्यं तु शैनेये सत्यविक्रमे ।
(अ.११५) अक्रुड्यत रणे राजन् जलसंघो महाबलः ॥ ९०९ ॥
ततः कुद्धो महाराज मार्गणैर्भारसाधनैः ।
अविध्यत शिनेः पौत्रं जलसंघो महोरसि ॥ ९१० ॥
ततः साभरणौ बाह्व श्वराभ्यां माघवोत्तमः ।
सात्यिकर्जलसंघस्य चिच्छेद् प्रहस्त्रिव ॥ ९११ ॥
ततः सुदंष्ट्रं सुमहच्चारकुण्डलमण्डितम् ।
श्वरंणास्य तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यिकः ॥ ९१२ ॥

जलसंधं हतं दृष्या वृष्णीनामृषभेण तु । विमुखाश्चाभ्यधावन्त तव योघाः समन्ततः ॥ ९१३ ॥ एतस्मिन्नन्तरे राजन् द्रोणः शस्त्रभृतां वरः । अभ्ययाज्जवनैरश्वैर्युगुधानं महारथम् ॥ ९१४ ॥

(अ.११७) ततो द्रोणः शिनेः पौत्रं चित्रैः सर्वायसैः शरैः। त्रिभिराशीविषाकारैर्छछाटे समविध्यत ॥ ९१५॥ ततः शरशतेनैव युयुधानो महारथः। अविध्यद्वाह्मणं संख्ये हृष्टरूपो विशापते ॥ ९१६ ॥ ततो द्रोणस्य यन्तारं निपात्येकेषुणा भुवि। अश्वान् व्यद्रावयद्वाणेर्धतस्त्रतांस्ततस्ततः॥ ९१७॥ स रथः प्रदुतः संख्ये मण्डलानि सहस्रशः। चकार राजतो राजन् आजमान इवांशुमान् ॥ ९१८॥ अभिद्रवत गृह्णीत ह्यान् द्रोणस्य धावत। इति स्म चुकुशुः सर्वे राजपुत्राः सराजकाः॥ ९१९॥ ते सात्यिकमपास्याशु राजन् युधि महारथाः। यतो द्रोणस्ततः सर्वे सहसा समुपादवन् ॥ ९२०॥ व्यृहस्यैव पुनर्हारं गत्वा द्रोणो व्यवस्थितः। वातायमानैस्तैरश्वैर्नातो वृष्णिशरादितैः॥ ९२१॥ पाण्डुपाञ्चालसंभिन्नं व्यूहमालोक्य वीर्यवान्। शैनेये नाकरोद्यत्नं ब्यूहमेवाभ्यरक्षत ॥ ९२२ ॥

(अ.११८)तं यान्तमध्यैः शशिशङ्खवर्णे-विंगाद्य सैन्यं पुरुषप्रवीरम् शरैः स्रुतीक्ष्णैः शतशोऽभ्यविध्यत् सुदर्शनः सात्वतमुख्यमाजी ॥ ९२३॥ तथा तु तेनाभिद्यतस्तरस्वी नप्ता शिनेरिन्द्रसमानवीर्यः सुदर्शनस्येषुगणैः सुतीक्ष्णै-ईयाभिहत्याग्रु ननाद नादम्॥ ९२४॥

अथास्य स्तस्य शिरो निकृत्य भहेन शकाशनिसक्रिमेन

खुदर्शनस्यापि शिनिप्रवीरः क्षुरेण काळानळसन्निमेन

सकुण्डलं पूर्णशशिप्रकाशं भ्राजिण्यु वक्त्रं विचकर्त देहात्॥ ९२५॥

यथा पुरा वज्रघरः प्रसह्य बलस्य संख्येऽतिवलस्य राजन् ॥ ९२६ ॥

अ.११९)ततः स पुरुषव्याद्यः सात्यिकः सत्यविक्रमः। प्रविष्टस्तावकान् जित्वा सूतं याहीत्यचोदयत्॥ ९२०॥

( अ.१२०) परिवद्यः सुसंकुद्धास्त्वदीयाः सात्यिकं रथाः ॥ ९२८ ॥ दुर्योधनश्चित्रसेनो दुःशासनविविशती । शकुनिर्दुःसहस्रव युवा दुर्धर्षणः क्रथः ॥ ९२९ ॥

> अन्ये च बहवः शूराः शस्त्रवन्तो दुरासदाः। पृष्ठतः सात्यकिं यान्तमन्वधावन्नमर्थिणः॥ ९३०॥

मेघजालनिमं सैन्यं तव पुत्रस्य मारिष । अत्यगृह्णाच्छिनः पौत्रः शरराशीविषोपमैः ॥ ९३१ ॥

भाश्यर्थे तत्र राजेन्द्र सुमहद्दृष्ट्यानहम्। न मोघः सायकः कश्चित्सात्यकेरभवत्रभो॥ ९३२॥

ततो दुर्योधनो राजा सात्वतस्य त्रिभिः शरैः। विद्याय सूतं निशतैश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्॥ ९३३॥

ततः स रथिनां श्रेष्ठस्तव पुत्रस्य सारथिम्। आजधानाशु महोन स इतो न्यपतद् मुवि॥ ९३४॥ पतिते सारथौ तस्मिस्तव पुत्ररथः प्रभो । वातायमानैस्तैरश्वैरपानीयत संगरात् ॥ ९३५ ॥

(अ.१२१) ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावकाः। युयुधानरथं त्यक्त्वा द्रोणानीकाय दुदुद्यः॥ ९३६॥

(अ.१२२) दुःशासनरथं दृष्ट्वा समीपे पर्यवस्थितम्। भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःशासनमथाबवीत्॥ ९३७॥ दुःशासन रथाः सर्वे कस्माचैते प्रविद्वताः। कच्चित्क्षेमं तु नृपतेः कच्चिज्जीवति सैन्धवः ॥ ९३८ 🔃 राजपुत्रो भवानत्र राजभ्राता महारथः। किमर्थे द्रवते युद्धे यौवराज्यमवाप्य हि ॥ ९३९ ॥ दासी जितासि चूते त्वं यथाकामचरी भव। वाससां वाहिका राज्ञो आतुर्ज्येष्ठस्य मे भव॥ ९४०॥ न सन्ति पत्यः सर्वे तेऽद्य वण्ढतिलैः समाः। दुःशासनैवं कस्मात्वं पूर्वमुक्त्वा पलायसे ॥ ९४१ ॥ स्वयं वैरं महत्कृत्वा पञ्चालैः पाण्डवैः सह। पकं सात्यिकमासाद्य कथं भीतोऽसि संयुगे॥ ९४२॥ क ते मानश्च दर्पश्च क ते वीर्य क गर्जितम्। आशीविषसमान् पार्थान् कोपयित्वा क यास्यस्त ॥ ९४३ ॥ युधि फाल्गुनबाणानां सूर्याग्निसमवर्जसाम्। न तुल्याः सात्यिकिशरा येषां भीतः पलायसे ॥ ९४४ ॥ स युद्धे धृतिमास्थाय यत्तो युध्यस्व पाण्डवैः। गच्छ तूर्ण रथेनैव यत्र तिष्ठति सात्यकिः॥ ९४५॥ पवमुक्तस्तव सुतो नाववीत्किञ्चद्यसौ। श्रुतं चाश्रुतवत्कृत्वा प्रायाचेन स सात्यिकः॥ ९४६॥

(छ.१२३)ततो दुःशासनो राजन् शैनेयं समुपाद्रवत् । किरञ्शतसद्दस्माणि पर्जन्य ६व वृष्टिमान् ॥ ९४७ ॥ सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याघ स्तनान्तरे।
त्रिभिरेव महाभागः दारैः सन्नतपर्वभिः॥९४८॥
ततोऽस्य वाहान्निशितैः शरैर्जन्ने महारथः।
सारथिं च सुलंकुद्धः दारैः सन्नतपर्वभिः॥९४९॥
धनुरेकेन भह्नेन हस्तावापं च पश्चभिः।
चिच्छेद विशिष्टैस्तीक्ष्णैस्तथोभौ पार्ष्णिसारथी॥९५०॥
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः।
त्रिगर्तसेनापतिना स्वरथेनापवाहितः॥९५१॥
तमभिद्वत्य शैनेयो मुहुर्तमिव भारत।
न जघान महावाहुर्भामसेनवचः स्मरन्॥९५२॥
ततो दुःशासनं जित्वा सात्यिकः संयुगे प्रभो।
जगाम त्वरितो राजन् येन यातो धनञ्जयः॥९५३॥

भीमस्य व्युहे प्रवेशः, भीम-कर्ण-युद्धम्
(अ.१२५)अपराह्णे महाराज संप्रामः सुमहानभृत्।
पर्जन्यसमनिर्घोषः पुनद्रोणस्य सोमकैः॥९५४॥
शोणाश्वं रथमास्थाय नरवीरः समाहितः।
समरेऽभ्यद्रवत्पाण्ड्रश्रवमास्थाय मध्यमम्॥९५५॥
तमभ्ययाद्बृहत्क्षत्रः केकयानां महारथः।
विमुश्चिन्विशिखांस्तीक्षणानाचार्यं भृशमार्दयत्॥९५६॥
ततः साधुविस्ट्रहेन नाराचेन द्विजर्षभः।
हृद्यविध्यद्बृहत्क्षत्रं स व्छिश्वहृदयोऽपतत्॥९५०॥
धृष्टकेतुश्च चेदीनामृषभोऽतिबलोदितः।
वधायाभ्यद्वद्द्रोणं पतङ्ग इव पावकम्॥९५८॥
ततोऽस्य विशिखं तीक्ष्णं वधाय वधकांक्षिणः।
प्रेषयामास समरे भारद्वाजः प्रतापवान्॥९५९॥

पतक्कं हि ग्रसेच्चाषो यथा श्लद्धं बुभुक्षितः। तथा द्रोणोऽग्रसच्छूरो घृष्टकेतुं महाहवे ॥ ९६० ॥ निहते चेदिराजे त तत् खण्डं पित्र्यमाविशत्। अमर्षवरामापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित् ॥ ९६१ ॥ तमपि प्रहसन् द्रोणः शरैनिन्ये यमक्षयम्। महाव्याच्रो महारण्ये मृगशावं यथा बळी ॥ ९६२ ॥ तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेयेषु भारत। जरासन्धसतो वीरः स्वयं द्रोणमुपादवत् ॥ ९६३ ॥ छादयित्वा रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां वरम्। जारासन्धि जघानाश्च मिषतां सर्वधन्विनाम् ॥ ९६४ ॥ ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुरो। शरैरनेकसाहसैः पाण्डवेयान् समावृणोत्॥ ९६५॥ आकर्णपिलतः स्यामो वयसाऽशीतिपञ्चकः। रणे पर्यचरदृद्रोणो बृद्धः वोडशवर्षवत् ॥ ९६६ ॥ अथ द्रोणं महाराज विचरन्तमभीतवत । वज्रहस्तममन्यन्त रात्रवः रात्रुस्दनम् ॥ ९६७ ॥ (अ.१२६) द्रोणे युधि पराकान्ते नर्दमाने मुहर्मुहः। पञ्चालेषु च क्षीणेषु वध्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ९६८ ॥ नापश्यच्छरणं किञ्चिद्धर्मराजो युधिष्ठिरः। चिन्तयामास राजेन्द्र कथमेतद्भविष्यति ॥ ९६९ ॥ ततो वीक्ष्य दिशः सर्वाः सन्यसाचिदिदक्षया। युघिष्ठिरो ददर्शाथ नैव पार्थ न माघवम् ॥ ९७० ॥ अपद्यन् सात्यिकं चापि बृष्णीनां प्रवरं रथम्। चिन्तयाऽभिपरीताङ्गो धर्मराजो युधिष्ठिरः। नाध्यगच्छत्तदा शान्ति तावपश्यन्नरोत्तमौ ॥ ९७१ ॥

लोकोपकोशभीख्त्वाद्धर्मराजो महामनाः। अचिन्तयन्महाबाहुः शैनेयस्य रथं प्रति ॥ ९७२ ॥ पदवीं प्रेषितश्चैव फाल्युनस्य मया रणे। शैनेयः सात्यिकः सत्यो मित्राणामभयंकरः॥ ९७३॥ तदिदं होकमेवासीद्दिधा जातं ममाद्य वै। सात्यिकश्च हि विज्ञेयः पाण्डवश्च धन जयः॥ ९७४॥। सात्यिकं प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्। सात्वतस्यापि कं युद्धे प्रेषयिष्ये पदानुगम्॥ ९७५॥। करिष्यामि प्रयत्नेन आतुरन्वेषणं यदि। युय्धानमनन्विष्य लोको मां गईयिष्यति॥ ९७६॥ लोकापवादभीरुत्वात्सोऽहं पार्थ वृकोदरम्। पदवीं प्रेषयिष्यामि माधवस्य महातमनः॥ ९७७॥ एवं निश्चित्य मनसा भीममाइय पार्थिवः। अब्रवीद्वचनं राजन् कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः॥ ९०८॥ यथा शंखस्य निर्घोषः पाञ्चजन्यस्य भ्रूयते। पूरितो वासुदेवेन संरब्धेन यशस्विना ॥ ९७९ ॥ नुनमद्य हतः रोते तव भ्राता धनञ्जयः। तस्मिन् विनिहते नूनं युध्यतेऽसौ जनार्दनः॥ ९८०॥ न हि में शुध्यते भावस्तयोरेव परंतप। स तत्र गच्छ कौन्तेय यत्र यातो धनञ्जयः॥ ९८१॥ सात्यिकश्च महावीर्यः कर्तव्यं यदि मन्यसे। वचनं मम धर्मज्ञ भ्राता ज्येष्टो भवामि ते॥ ९८२॥ न तेऽर्जुनस्तथा श्रयो ज्ञातव्यः सात्यिकर्यथा॥ ९८३॥ चिकीर्षुर्मीत्प्रयं पार्थ स यातः सव्यसाचिनः। पदवीं दुर्गमां घोरामगम्यामकृतात्मभिः॥ ९८४॥

दृष्ट्वा कुशलिनौ कृष्णौ सात्वतं चेव सात्यिकम्। संविदं चैव कुर्यास्त्वं सिंहनादेन पाण्डव ॥ ९८५ ॥ (अ.१२७)ब्रह्मेशानेन्द्रवरुणानवहद्यः पुरा रथः। भीम०- तमास्थाय गतौ रुष्णौ न तयोविंद्यते भयम् ॥ ९८६॥ आज्ञां तु शिरसा विभ्रदेष गच्छामि मा शचः। समेत्य तान्नरव्याद्यांस्तव दास्यामि संविदम् ॥ ९८७ ॥ भृष्टद्यक्षं चेदमाह भीमसेनो महाबळः। न च मे गमने कृत्यं ताहक् पार्षत विद्यते ॥ ९८८ ॥ धर्भराजस्य वचने स्थातव्यमविशङ्कया। यास्यामि पदवीं भ्रातुः सात्वतस्य च धीमतः॥ ९८९॥ सोऽच यत्तो रणे पार्थ परिरक्ष युधिष्ठिरम्। एति सर्वकार्याणां परमं कृत्यमाहवे ॥ ९९० ॥ तमब्रवीनमहाराज धृष्टद्यस्रो चुकोद्रम्। ईप्सितं ते करिष्यामि गच्छ पार्थाविचारयन् ॥ ९९१ ॥ ततो निक्षिप्य राजानं धृष्टयुक्ते च पाण्डवम्। अभिवाद्य गुरुं ज्येष्ठं प्रययौ येन फाल्गुनः॥ ९९२॥ तं समेत्य महाराज तावकाः पर्यवारयन् । शोभन्तो रथिनां श्रेष्ठाः सहसैन्यपदानुगाः॥ ९९३॥ स तानतीत्य वेगेन दोणानीकमुपादवत्। तमवारयदाचार्यो वेलोद्वृत्तमिवार्णवम् ॥ ९९४ ॥ स मन्यमानस्त्वाचार्यो ममायं फाल्गुनो यथा। भीमः करिष्यते पूजामित्युवाच वृकोदरम्॥ ९९५॥ भीमसेन न ते शक्या प्रवेष्ट्रमरिवाहिनी। मामनिर्जित्य समरे रात्रुमच महाबल ॥ ९९६॥ यदि ते सोऽनुजः कृष्णः प्रविष्टोऽनुमते मम। अनीकं न तु राक्यं मे प्रवेष्ट्रमिह वै त्वया ॥ ९९७ ॥

भथ भीमस्तु तच्छूत्वा गुरोर्वाक्यमपेतभीः। कृद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्तताम्रेक्षणस्त्वरन् ॥ ९९८ ॥ पिता नस्त्वं गुरुर्वन्धुस्तथा पुत्रास्तु ते वयम्। इति मन्यामहे सर्वे भवन्तं प्रणताः स्थिताः॥ ९९९ ॥ यदि त्वं शत्रुमात्मानं मन्यसे तत्त्रथास्त्विह। एव ते सहशं शत्रोः कर्म भीमः करोम्यहम् ॥ १००० ॥ अथोद्भ्राम्य गदां भीमः काळदण्डमिवान्तकः। द्रोणाय व्यस्जदाजन् स रथादवपुष्टुवे॥१॥ साश्वसृतध्वजं यानं द्रोणस्यापोथयत्तदा। प्रामृद्नाच बहून्योधान् वायुर्वृक्षानिवौजसा ॥ २ ॥ तं पुनः परिववृस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्॥३॥ अन्यं तु रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वरः। व्यूहद्वारं समासाद्य युद्धाय समुपस्थितः॥ ४॥ ततः कुद्धो महाराज भीमसेनः पराऋमी। अग्रतः स्यन्दनानीकं शरवर्षेरवाकिरत्॥ ५॥ अथान्यैविंशिखैस्तीक्ष्णैः संकुद्धः कुण्डमेदिनम्। सुषेणं दीर्घनेत्रं च त्रिभिस्त्रीनवधीद्वली ॥ ६॥ ततो चुन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्। अभयं रौद्रकर्माणं दुर्विमोचनमेव च॥०॥ विन्दानुविन्दौ सहितौ सुवर्माणं च ते सुतम्। प्रहस्तन्नेव कौन्तेयः शरैनिन्ये यमक्षयम् ॥ ८॥ ततः सुदर्शनं वीरं पुत्रं ते भरतर्षभ। विव्याध समरे तूर्णे स पपात ममार च ॥९॥ सोऽचिरेणैव कालेन तद्रथानीकमाशुगैः। दिशः सर्वाः समालोक्य व्यथमत् पाण्डुनन्दनः॥ १०१० ॥ भीषियत्वा रथानीकं इत्वा योधान् वरान् वरान्। व्यतीत्य रथिनश्चापि द्रोणानीकमुपाद्रवत्॥ ११॥

(अ.१२८)समुत्तीर्ण रथानीकं पाण्डवं विद्यसन् रणे। विवारियपुराचार्यः शरवर्षेरवाकिरतः॥ १२॥ ततो रथादवप्त्रत्य वेगमास्थाय पाण्डवः। निमील्य नयने राजन् पदातिर्द्रीणमभ्ययात्॥ १३॥ अंसे शिरो भीमसेनः करौ कृत्वोरसि स्थिरौ। वेगमास्थाय बळवान् मनोनिळगरुत्मताम् ॥ १४॥ यथा हि गोबूषो वर्षे प्रतिगृह्णाति छीछया। तथा भीमो नरव्यावः शरवर्ष समब्रहीत् ॥ १५ ॥ स वध्यमानः समरे रथं द्वोणस्य मारिष। ईषायां पाणिना गृह्य प्रचिक्षेप महाबळः ॥ १६॥ द्रोणस्तु सत्वरो राजन् क्षित्तो भीमेन संयुगे। रथमन्यं समारुहा व्यृहद्वारं ययौ पुनः॥ १७॥ तमायान्तं तथा दृष्टवा भग्नोत्साहं गुरु तदा। गत्वा वेगात् पुनर्भीमो धुरं गृह्य रथस्य तु। तमव्यतिरथं भीमश्चिक्षेप भृशरोषितः॥ १८॥ पवमहो रथाः क्षिप्ता भीमसेनेन ळीळया ॥ १९॥ ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महाबलः। अभ्यद्भवत वेगेन तव पुत्रस्य वाहिनीम् ॥ १०२० ॥ भोजानीकं समासाद्य हार्दिक्येनाभिरक्षितम्। प्रमध्य तरसा वीरस्तद्वयतिबलोऽभ्ययात् ॥ २१ ॥ भोजानीकमतिकस्य दरदानां च चाहिनीम्। तथा म्लेच्छगणानन्यान्बह्नन्युद्धविशारदान् ॥ २२ ॥ सात्यिक चैव संप्रेक्ष्य युध्यमानं महारथम्। रथेन यत्तः कौन्तेयो वेगेन प्रथयो तदा ॥ २३ ॥

सोऽपश्यदर्जुनं तत्र युष्यमानं महारथम्। सैन्धवस्य वधार्थं हि पराकान्तं पराक्रमी॥ २४॥ तं दृष्ट्वा पुरुषव्याघ्रद्युकोश महतो रवान्। प्रावृट्काले महाराज नर्दिश्वव बलाहकः॥ २५॥ तं तस्य निनदं घोरं पार्थः शुश्राच नर्दतः। वासुदेवश्च कौरव्य भीमसेनस्य संयुगे ॥ २६ ॥ तौ श्रुत्वा युगपद्वीरौ निनदं तस्य शुष्मिणः। पुनः पुनः प्राणदतां दिदक्षन्तौ चुकोदरम् ॥ २७ ॥ भीमसेनरवं श्रुत्वा फाल्गुनस्य च धन्विनः। अप्रीयत महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥ २८॥ तथा तु नर्दमाने वै भीमसेने मदोत्कटे। हृद्रतं मनसा प्राह् ध्यात्वा धर्मभृतां वरः॥ २९॥ दत्ता भीम त्वया संवित्कृतं गुरुवचस्तथा। न हि तेषां जयो युद्धे येषां द्वेष्टासि पाण्डव ॥ १०३० ॥ विष्ट्या जीवति संग्रामे सव्यसाची धनञ्जयः॥३१॥ किचर्तीर्णप्रतिशं हि वासुदेवेन रिक्षतम्। अनस्तमित आदित्ये समेष्याम्यहमर्जुनम् ॥ ३२॥ कच्चिद्दुर्योधनो राजा फाल्गुनेन निपातितम्। दृष्ट्वा सैन्धवकं संख्ये राममस्मासु धास्यति ॥ ३३ ॥ दृष्वा विनिहतान् भातृन् भीमसेनेन संयुगे। किच्चदुर्खोधनो मन्दः राममस्मासु धास्यति॥ ३४॥ एवं बहुविधं तस्य राज्ञश्चिन्तयतस्तदा। क्रपयाऽभिपरीतस्य घोरं युद्धमवर्ततः ॥ ३५ ॥ (भ. १२९) तथा तु नर्दमानं तं भीमसेनं महाबलम्। तुमुलेनैव शब्देन कर्णोऽप्यभ्यद्रवद्वली ॥ ३६॥

ततः कर्णस्तु विंशत्या शराणां भीममार्दयत्। विवयाध चास्य त्वरितः सतं पञ्चभिराशुगैः॥ ३७॥ स शरैरिदंतस्तेन कर्णेन दृढधिन्वना। धतुर्ज्यमिन्छिनतूर्णं भीमस्तस्य क्षुरेण हृ॥ ३८॥ सार्र्थि चास्य भक्षेन रथनीडादपातयत्। वाहांश्च चतुरस्तस्य व्यस्ंश्चेत्रे महारथः॥ ३९॥ हताश्वातु रथात्कर्णः समाप्लुत्य विशांपते। स्यन्दनं वृषसेनस्य तूर्णमापुष्लुवे भयात्॥ १०४०॥ निर्जित्य तु रणे कर्णं भीमसेनः प्रतापवान्। ननाद वलवान्नादं पर्जन्यनिनदोपमम्॥ ४१॥ तस्य तं निनदं श्चत्वा प्रहृष्टोऽभूद्यधिष्ठिरः। कर्णं पराजितं मत्वा भीमसेनेन संयुगे॥ ४२॥

(अ.१३०) तिस्मिन्वलुलिते सैन्ये सैन्यवायार्जुने गते।
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्॥ ४३॥
तूर्णमभ्यद्रवद्द्रोणं मनो मास्तवेगवान्।
उवाच चैनं पुत्रस्ते संरम्भाद्रकलोचनः॥ ४४॥
अर्जुनो भीमसेनश्च सात्यिकश्चापराजितः।
संप्राताः सिन्धुराजस्य समीपमिनवारिताः॥ ४५॥
आश्चर्यभूतं लोकेऽस्मिन् समुद्रस्येव शोषणम्।
निर्जयस्तव विप्राय्य सात्वतेनार्जुनेन च॥ ४६॥
तथैव भीमसेनेन लोकः संवदते भृशम्।
कथं द्रोणो जितः सङ्ख्ये घनुर्वेदस्य पारगः।
इत्येवं ब्रुवते योधा अश्चद्रेयमिदं तव॥ ४७॥
नाश एव तु मे नृनं मन्द्रभाग्यस्य संयुगे।
यत्र त्वां पुरुषव्यावं व्यतिकान्तास्त्रयो रथाः॥ ४८॥

पवंगते तु कृत्येऽसिन् बृहि यत्ते विवक्षितम्। यद्गतं गतमेवेदं शेषं चिन्तय मानद्॥ ४९॥ यत्कृत्यं सिन्धुराजस्य प्राप्तकालमनन्तरम्। तत्संविधीयतां क्षिपं साधु सञ्चिन्त्य नो द्विज॥ १०५०॥

द्रोण०- चिन्त्यं बहुविधं तात यत्कृत्यं तच्छुणुष्व मे । त्रयो हि समितिकान्ताः पाण्डवानां महारथाः॥ ५१(॥ यावत्तेषां भयं पश्चात्तावदेषां पुरःसरम्। तद्वरीयस्तरं मन्ये यत्र कृष्णधनश्चयौ ॥ ५२ ॥ सा पुरस्ताच्य पश्चाच्य गृहीता भारती चमूः। तत्र कृत्यमहं मन्ये सैन्धवस्यामिरक्षणम्॥ ५३॥ संप्राप्तं तदिदं चूतं यत्तच्छकुनिबुद्धिजम्॥ ५४॥ न सभायां जयो वृत्तो नापि तत्र पराज्यः। इह नो ग्लहमानानामच तावज्जयाजयो॥ ५५॥ यान्स्म तान्ग्लहते घोराञ्चकुनिः कुरुसंसदि। अक्षान् स मन्यमानः प्राक् शरास्ते हि दुरासदाः॥ ५६ 🕪 सैन्धवस्य रणे रक्षां विधिवत्कर्तुमर्हथ। तत्र नो ग्छहमानानां भुवी जयपराजयौ ॥ ५७ ॥ यत्र ते परमेष्वासा यत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्। तत्र गच्छ स्वयं शीवं तांश्च रक्षस्व रक्षिणः॥ ५८॥ इहैव त्वहमासिष्ये प्रेषिष्यामि चापरान्। निरोत्स्यामि च पञ्चालान् सहितान् पाण्डुस्ञ्जयैः॥ ५९ 🕸 ततो दुर्योधनोऽगच्छत्तृर्णमाचार्यशासनात्। उद्यम्यात्मानमुत्राय कर्मणे सपदानुगः॥ १०६०॥ चकरक्षो तु पाञ्चाल्यो युघामन्यूत्तमोजसी। बाह्येन सेनामभ्येत्य जग्मतुः सन्यसाचिनम् ॥ ६१ ॥

यौ तु पूर्व महाराज वारितौ कृतवर्मणा। प्रविष्टे त्वर्जुने राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया। पार्थ्वे भित्वा चमूं वीरौ प्रविष्टौ तव वाहिनीम्॥ ६२॥

(अ.१३१)वर्तमाने महाराज सङ्ग्रामे लोमहर्षणे।
व्याकुलेषु च सर्वेषु पीड्यमानेषु सर्वशः॥६३॥
राधेयो भीममानव्र्र्डसुद्धाय भरतर्षम।
यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तमभिद्रवन्॥६४॥
भीमसेनस्तु राधेयमुत्रस्य रिथनां वरम्।
इयेष गन्तुं यत्रास्तां वीरो कृष्णधनक्षयौ॥६५॥
तं प्रयान्तमभिद्रत्य राधेयः कङ्कपत्रिभिः।
अभ्यवर्षन्महाराज मेघो वृष्ट्येव पर्वतम्॥६६॥
पुद्धता पङ्कजेनेव वक्त्रेण विहसन् बली।
आजुहाव रणे यान्तं भीममाधिरथिस्तदा॥६०॥

कर्ण ० भीमाहितैस्तव रणः स्वग्नेऽपि न विभावितः।
तहर्शयसि कस्मान्मे पृष्ठं पार्थिदेदक्षया॥६८॥
कुन्त्याः पुत्रस्य सदृशं नेदं पाण्डवनन्दन ।
तेन मामभितः स्थित्वा शर्ववैरवािकर ॥६९॥
भीमसेनस्तदाह्वानं कर्णाशामर्थयद्वधि।
अर्धमण्डलमावृत्य स्तपुत्रमयोधयत्॥१०००॥
ततो बाणमयं जालं भीमसेनरथं प्रति।
कर्णेन विद्वितं राजिन्नमेषार्धाददृश्यत॥०१॥
तत्तु भीमो महाबाद्दोः कर्णस्य चिरतं रणे।
नामृष्यत महाबाद्दुः कोधादुद्वृत्तलोचनः॥०२॥
स कर्णं पश्चविंशत्या नाराचानां समार्पयत्॥०३॥
पुनरन्येन बाणेन भीमसेनः प्रतापवान।
विच्छेद कार्मुकं तूर्णं कर्णस्य प्रहस्तिव॥०४॥

जघान चतुरश्चाभ्वान् सृतं च त्वरितः शरैः। नाराचैरर्करदम्याभैः कर्ण विव्याध चोरसि ॥ ७५॥ स वैक्रव्यं महत्प्राप्य च्छिनघन्वा शराहृतः। तथा पुरुषमानी स प्रत्यपायाद्रथान्तरम्॥ ७६॥

(अ.१३३)अत्यद्भुतमहं मन्ये भीमसेनस्य विक्रमम् ।

श्रृत० यत्कर्ण योधयामास समरे छघुविक्रमम् ॥ ७० ॥

कृतवान्यानि युद्धानि कर्णः पाण्डुसुतैः सह ।

सर्वत्र पाण्डवाः कर्णमजयन्त रणाजिरे ॥ ७८ ॥

अजेयाः पाण्डवास्तात देवैरिप सवासवैः ।

न स तद्बुध्यते मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ ७९ ॥

पुत्रस्नेहाभिभूतेन मया चाप्यकृतात्मना ।

धर्मे स्थिता महात्मानो निष्ठताः पाण्डुनन्दनाः ॥ १०८० ॥

शामकामः ससोद्यो दीर्घप्रेक्षी युधिष्ठिरः ।

शामकामः ससोद्यो दीर्घप्रेक्षी युधिष्ठिरः ।

शामकामः ससोद्यो वीर्घप्रेक्षी युधिष्ठिरः ।

तानि दुःखान्यनेकानि विश्रकारांश्च सर्वशः ।

हदि कृत्वा महावाहुर्भामोऽयुध्यत स्तजम् ॥ ८२ ॥

तस्मान्मे सञ्जय बृहि कर्णभीमौ यथा रणे ।

अयुध्येतां युधि श्रेष्ठी परस्परवधैषिणौ ॥ ८३ ॥

सञ्जय०-राजन्वैकर्तनो भीमं कुद्धः कुद्धमरिद्यमम्।
पराक्रान्तं पराक्रम्य विव्याध त्रिंशता शरैः॥ ८४॥
तस्यास्यतो धनुर्भीमश्चकर्त निशितैस्त्रिभिः।
रथनीडाच्च यन्तारं भक्षेनापातयित्क्षती॥ ८५॥
तथा कृच्छ्गतं दृष्ट्वा कर्णं दुर्योधनो नृपः।
वेपमान इव क्रोधाद्व्यादिदेशाथ दुर्जयम्॥ ८६॥
गच्छ दुर्जय राध्यं पुरो ग्रसति पाण्डवः।
जिह तूबरकं क्षित्रं कर्णस्य बल्जमाद्धत्॥ ८७॥

पवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा तव पुत्रं तवातमजः।
अभ्यद्भवद्गीमसेनं व्यासक्तं विकिर्व्छरेः॥८८॥
भीमसेनोऽपि संकुद्धः साश्वयन्तारमाशुगैः।
दुर्जयं भिन्नमर्गाणमनयद्यमसादनम्॥८९॥
स्वलङ्कृतं क्षितौ क्षुण्णं चेष्टमानं यथोरगम्।
स्दक्षार्तस्तव सुतं कर्णश्चके प्रदक्षिणम्॥१०९०॥

(अ.१३४) दुर्योधनस्ततो राजन्नभ्यभाषत दुर्मुखम् ॥ ९१ ॥

एष दुर्मुख राधेयो भीमेन विरथीकृतः। तं रथेन नरश्रेष्ठं संपादय महारथम्॥ ९२॥ ततो दुर्योधनवचः श्रुत्वा भारत दुर्मुखः। त्वरमाणोऽभ्ययात्कर्णे भीमं चावारयच्छरैः॥ ९३॥ तस्मिन्क्षणे महाराज नवभिनेतपर्वभिः। सुमुखेर्दुर्भुखं भीमः शरैनिन्ये यमश्रयम् ॥ ९४ ॥ ततस्तमेवाधिर्थिः स्यन्दनं दुर्मुखे हते। आस्थितः प्रबभी राजन् दीप्यमान इवांशुमान् ॥ ९५ ॥ रायानं भिश्नमर्भाणं दुर्मुखं शोणितोक्षितम्। दृष्ट्या कर्णोऽश्रुपूर्णाक्षो मुहूर्त नाभ्यवर्तत ॥ ९६ ॥ तं गतासुमतिकस्य कृत्वा कर्णः प्रदक्षिणम् । दीर्घमुण्णं श्वसन्वीरो न किञ्चित्रत्यपद्यत् ॥ ९७ ॥ तस्मिस्त विवरे राजन् नाराचानगार्श्रवाससः। पाहिणोत्सृतपुत्राय भीमसेनश्चतुर्वश ॥ ९८॥ ते तस्य कवचं भित्वा स्वर्णचित्रं महौजसः। अपिबन्सृतपुत्रस्य शोणितं रक्तभोजनाः ॥ ९९ ॥ स विद्वलो महाराज कर्णो भीमराराहतः। प्राद्रवज्जवनैरश्वै रणं हित्वा महाभयात् ॥ ११०० 🕪

(अ.१३५)दैवमेव परं मन्ये धिक्पौरुषमनर्थकम् । धृत० यत्राधिरथिरायत्तो नातरत्पाण्डवं रणे ॥१॥

कर्णो हि बलवाञ्छूरो दृढधन्या जितक्रमः। इति मामव्यीत्स्त मन्दो दुर्योधनः पुरा ॥ २ ॥ तत्र तं निर्जितं दृष्या मुजङ्गमिव निर्विषम् । युद्धात्कर्णमपकान्तं किस्विद्दुर्योधनोऽव्रवीत् ॥ ३ ॥ दृष्ट्या भ्रातृन्हतान्संख्ये भीमसेनेन दंशितान् । आत्मापराध सुमहन्नृनं तथ्यति पुत्रकः ॥ ४ ॥ अहो मम सुतानां हि विपन्नं स्त जीवितम् ॥ ५ ॥

सञ्जय०-यस्तं शोचित कीरव्य वर्तमाने महामये।
त्वमस्य जगतो मूळं विनाशस्य न संशयः॥६॥
स्वयं पीत्वा महाराज काळकूटं सुदुर्जरम्।
तस्येदानीं फळं कृत्स्नमवाष्त्रहि नरीत्तम॥७॥
तत्र ते वर्तियच्यामि यथा युद्धमवर्तत ॥८॥
दृष्ट्वा कर्ण तु पुत्रास्ते भीमसेनपराजितम्।
नामृष्यन्त महेच्यासाः सोदर्याः पञ्च भारत॥९॥
दुर्मर्वणो दुःसहश्च दुर्मदो दुर्घरो जयः।
पाण्डवं चित्रसन्नाहास्तं प्रतीपमुपादवन् ॥१११०॥
तान् बाणेः पञ्चविंशत्या साश्वान् राजन्नर्यभान्।
सस्तान् भीमधनुषो भीमो निन्ये यमक्षयम्॥११॥

(अ.१३६)तवात्मजांस्तु पतितान् दृष्ट्या कर्णः प्रतापवान् । क्रोधेन महताऽऽविष्टो निर्विण्णोऽभृत्स जीवितात् ॥ १२ ॥ आगस्कृतिमवात्मानं मेने चाधिरिथस्तदा । यत्प्रत्यक्षं तव सुता भीमेन निहता रणे ॥ १३ ॥ भीमसेनस्ततः कुद्धः कर्णस्य निशिताञ्शरान् । निच्छान स संभ्रान्तः पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ १४ ॥

स भीमं पञ्चमिनिंद्ध्वा राघेयः प्रहसन्निव। पुनर्विद्याध सप्तत्या स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः ॥ १५॥ तस्य भीमो हयान् हत्वा विनिहत्य च सारथिम्। प्रजहास महाहासं कृते प्रतिकृते पुनः ॥ १६॥ स च्छाद्यमानो बाणौघैर्भामसेनधनुश्च्युतैः। पुनरेवाभवत्कर्णो भीमसेनात्पराङ्मुखः ॥ १०॥ तं पराङ्मुखमालोक्य पदाति स्तनन्दनम्। कीन्तेयशरसंछन्नं राजा दुर्योधनोऽब्रवीत् ॥ १८॥ त्वरध्वं सर्वतो यत्ता राधेयस्य रथं प्रति ॥ १९॥ ततस्तव सुता राजञ्छूत्वा भ्रातुर्वचो द्रुतम्। अभ्ययुः पाण्डवं युद्धे विस्तजन्तः शिलीमुखान् ॥ ११२०॥ चित्रोपचित्रश्चित्राक्षश्चारुचित्रः शरासनः। चित्रायुधश्चित्रवर्मा समरे चित्रयोधिनः ॥ २१ ॥ तानापतत पवाशु भीमसेनो महारथः। पकैकेन शरेणाजी पातयामास ते सुतान् ॥ २२ ॥ ते हता न्यपतन्भूमी वातरुग्णा इव द्रुमाः॥ २३॥ दृष्ट्वा विनिद्दतान्पुत्रांस्तव राजन्महारथान् । अश्रुपूर्णमुखः कर्णः श्रन्तः सस्मार तद्वचः ॥ २४॥

(अ.१३०) दृष्ट्वा तु भीमसेनस्य विक्रमं युधि भारत ।
अभ्यतन्दंस्त्वदीयाश्च संप्रदृष्टाश्च चारणाः ।
साधु साध्विति वेगेन सिंहनादमथानदन् ॥ २५ ॥
तस्मिन्समुत्थिते शब्दे तुमुले लोमहर्षणे ।
अभ्यभाषत पुत्रस्ते राजन् दुर्योधनस्त्वरन् ॥ २६ ॥
कर्ण गच्छत भद्रं वः परीष्सन्तो वृक्तोद्ररात् ॥ २० ॥
दुर्योधनसमादिष्टाः सोदर्याः सप्त भारत ।
भीमसेनमभिद्रुत्य संरब्धाः पर्यवारयन् ॥ २८ ॥

ततो वेगेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनम्। मनुष्यसमतां ज्ञात्वा सप्त सन्धाय सायकान् । तेभ्यो व्यस्जदायस्तः सूर्यरिक्मनिभान्त्रभुः॥ २९ ॥ ते शरीर्भेन्नमर्माणो रथेभ्यः प्रापतन् क्षितौ । गिरिसानुरुहा भन्ना द्विपेनेव महादुमाः ॥ ११३० ॥ रात्रञ्जयः रात्रसहश्चित्रश्चित्रायुघो ददः। चित्रसेनो विकर्णश्च सक्षेते विनिपातिताः॥ ३१॥ पुत्राणां तव सर्वेषां निहतानां वृकोद्रः। शोचत्यतिभृशं दुःखाद्विकर्णे पाण्डवः प्रियम् ॥ ३२ ॥ प्रतिज्ञेयं मया बृत्ता निहन्तव्यास्तु संयुगे। विकर्ण तेनासि हतः प्रतिज्ञा रक्षिता मया ॥ ३३ ॥ त्वमागाः समरं वीर क्षात्रधर्ममनुसमरन्। ततो विनिहतः सङ्ख्ये युद्धधर्मो हि निष्ठरः ॥ ३४ ॥ ताश्चिहत्य महाबाह् राधेयस्यैव पश्यतः। सिंहनादरवं घोरमस्जत्पाण्डुनन्दनः॥ ३५॥ एकत्रिशनमहाराज पुत्रांस्तव निपातितान्। हतान् दुर्योधनो दृश्वा क्षतुः सस्मार तद्वयः॥ ३६॥ यद्यूतकाले दुर्बुद्धिरव्रवीत्तनयस्तव। सभामानाय्य पाञ्चालीं कर्णेन सहितोऽल्पघीः॥ ३७ ॥ विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः। पतिमन्यं वृणीष्वेति तस्येदं फलमागतम् ॥ ३८॥ विल्पंश्च बहु क्षत्ता शमं नालभत त्वयि। सपुत्रो भरतश्रेष्ठ तस्य भुङ्क्ष्व फलोदयम् ॥ ३९ ॥ (अ.१३८)यथा होष क्षयो वृत्तो ममापनयसम्भवः। भूत०- वीराणां तन्ममाचक्ष्व स्थिरीभूतोऽस्मि सञ्जय ॥ ११४० ।» सञ्जय०-कर्णभीमी महाराज पराकान्ती महावली। बाणवर्षाण्यस्जतां वृष्टिमन्ताविवास्बुदी॥ ४१॥ ततो ब्युदस्तं तत्सैन्यं सिन्धुसीवीरकौरवम्। श्रोत्सारितं महावेगैः कर्णपाण्डवयोः शरैः॥ ४२॥ ते शूरा हतभूयिष्ठा हताश्व-रथ-वारणाः। श्रारपातं समुत्सुज्य स्थिता युद्धदिदक्षवः॥ ४३॥

(अ.१३९)ततो भीमो महाबाहुः स्तपुत्रस्य भारत। क्षुरप्रेण घनुश्चित्वा ननाद परवीरहा ॥ ४४ ॥ तदपास्य धनुश्चिक्षं सृतपुत्रो महारथः। अन्यत्कार्भुकमादत्त भारघ्नं वेगवत्तरम् ॥ ४५ ॥ तदप्यथ निमेषार्घाचिच्छेदास्य वृकोदरः। तृतीयं च चतुर्थं च पश्चमं पष्टमेव हि ॥ ४६ ॥ सप्तमं चाष्टमं चैव नवमं दशमं तथा। एकादशं द्वादशं च त्रयोदशमथापि च ॥ ४०॥ चतुर्दशं पश्चदशं षोडशं च वृकोदरः। तथा सतदशं वेगादष्टादशमथापि वा॥ ४८॥ बहूनि भीमश्चिच्छेद कर्णस्यैवं धनंषि हि॥ ४९॥ निमेषार्थात्ततः कर्णो धनुईस्तो व्यतिष्ठत । दृष्ट्वा स कुरु-सोवीर-सिन्ध्वीरबलक्षयम् ॥ ११५०॥ सवर्मध्वजशस्त्रश्च पतितैः संवृतां महीम्। हस्त्यश्वरथदेहांश्च गतासून् प्रेक्ष्य सर्वज्ञः। स्तपुत्रस्य संरम्भादीतं वपुरजायत ॥ ५१ ॥ पुनश्चासृजदुत्राणि शरवर्षाणि पाण्डवः॥ ५२॥ त्तस्य तान्याददे कर्णः सर्वाण्यस्त्राण्यभीतवत् । युध्यमानस्य भीमस्य सृतपुत्रोऽस्त्रमायया ॥ ५३ ॥

तस्येषुधी घनुर्ज्या च बाणैः सन्नतपर्वभिः। रइमीन्योक्राणि चाश्वानां कुद्धः कर्णोऽच्छिनन्मृघे ॥ ५४ ॥ तस्याभ्यांश्च पुनर्हत्वा सूतं विद्याध पञ्चभिः। सोऽपस्त्य द्वतं स्तो युघामन्यो रथं ययौ॥ ५५॥ क्षीणशस्त्रस्तु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्रतः। दृश्वाऽर्ञुनहताशागान् पतितान् पर्वतोपमान्। रथमार्गविघातार्थं ज्यायुधः प्रविवेश ह ॥ ५६ ॥ हस्तिनां वजमासाद्य रथदुर्गे प्रविदय च। पाण्डवो जीविताकाङ्क्षी राधेयं नाभ्यहारयत्॥ ५०॥ व्यवस्थानमथाकाङ्शन्धनञ्जयरारैर्हतम्। उद्यम्य कुञ्जरं पार्थस्तस्थौ परपुरञ्जयः। महौषधिसमायुक्तं हनूमानिव पर्वतम् ॥ ५८ ॥ तमस्य विशिखैः कर्णो व्यथमत्कु और पुनः॥ ५९॥ ह्रस्त्यङ्गान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्पाण्डुनन्दनः॥ ११६० ॥ चकाण्यश्वांस्तथा चान्यद्यदरपश्यति भूतले। तत्तदादाय चिक्षेप कुद्धः कर्णाय पाण्डवेः॥ ६१॥ तदस्य सर्वे चिच्छेद क्षिप्तं क्षिप्तं शितैः शरैः॥ ६२॥ भीमोऽपि मुष्टिमुद्यस्य वज्जगर्भौ सुदारुणाम्। इन्तुमैच्छत्स्तपुत्रं संस्मरञ्जुनं क्षणात्॥६३॥ शक्तोऽपि नावधीत्कर्णं समर्थः पाण्डुनन्दनः। रक्षमाणः प्रतिज्ञां तां या कृता सव्यसाचिना ॥ ६४ ॥ तमेवं व्याकुछं भीमं भूयो भूयः शितैः शरैः। मूर्च्छयाऽभिपरीताङ्गमकरोत् स्तनन्दनः॥ ६५॥ व्यायुधं नावधीश्चैनं कर्णः कुन्त्या वचः स्मरन्। धनुषोऽत्रेण तं कर्णः सोऽभिद्वत्य परामृशत्॥ ६६॥

धनुषा सृष्टमात्रेण कुद्धः सर्प इव श्वसन् । आच्छिद्य स घनुस्तस्य कर्णे मूर्धन्यताडयत् ॥ ६७ ॥ ताडितो भीमसेनेन कोघादारकलोचनः। विहसन्निव राघेयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६८ ॥ पुनः पुनस्तूबरक मूढ औदरिकेति च। अक्टतास्त्रक मा योत्सीर्वाछ सङ्ग्रामकातर ॥ ६९॥ यत्र भोज्यं बहुविधं भक्ष्यं पेयं च पाण्डव। तत्र त्वं दुर्मते योग्यो न युद्धेषु कदाचन ॥ ११७०॥ मूळ-पुष्प-फळाहारो वतेषु नियमेषु च। उचितस्त्वं वने भीम न त्वं युद्धविशारदः॥ ७१॥ स्दान् भृत्यजनान् दासांस्त्वं गृहे त्वरयन्भृशम्। योग्यस्ताडयितुं क्रोधाद्भोजनार्थं वृकोदर ॥ ७२ ॥ योद्धव्यं मारिषान्यत्र न योद्धव्यं च माहरौः। मादरौर्युध्यमानानामेतचान्यच विद्यते ॥ ७३ ॥ गच्छ वा यत्र तो कृष्णो तो त्वां रक्षिष्यतो रणे। गृहं वा गच्छ कौन्तेय कि ते युद्धेन बालक।। ७४।॥ कर्णस्य वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽतिदारुणम्। उवाच कर्ण प्रहसन् सर्वेषां श्रुण्वतां वचः॥ ७५ ॥ जितस्त्वमसकृद्दुष्ट कत्थसे कि वृथाऽऽत्मना। जयाजयौ महेन्द्रस्य लोके दृष्टौ पुरातनैः॥ ७६॥ पवं तं विरथं कृत्वा कर्णो राजन् व्यकत्थयत्। प्रमुखे बुष्णिसिंहस्य पार्थस्य च महात्मनः॥ ७५ ॥ ततो राजञ्ज्ञिलाधौताञ्ज्ञरान् ज्ञाखामृगध्यजः। प्राहिणोत्स्तपुत्राय केशवेन प्रचोदितः॥ ७८॥ स भुजङ्गेरिवाघिष्टैर्गाण्डीवप्रेषितैः शरैः। भीमसेनादपासेधत्ततुत्रत्रं धनञ्जयः॥ ७९॥

THE

स च्छित्रधन्वा भीमेन घनक्षयशराहतः। कर्णो भीमादपायासीद्रथेन महता द्रुतम्॥ ११८०॥ भीमोऽपि सात्यकेर्वाहं समारुद्य नर्यभः। अन्वयाद्श्रातरं संख्ये पाण्डवं सव्यसाचिनम्॥ ८१॥ अलम्बुपस्य राज्ञो वधः, भूरिश्रवोवधः

(अ.१४०) धनअयः सुसंकुद्धः प्रविष्टो मामकं बलम्।

धृत० - तदाप्रभृति मां शोको दहत्यग्निरिवाशयम्॥ ८२॥

अनुमानाच पश्यामि नास्ति सञ्जय सैन्धवः।

युद्धं तु तद्यथावृत्तं तन्ममाचक्ष्व तस्वतः॥ ८३॥

यच्च विक्षोभ्य महतीं सेनामालोड्य चासकृत्।

एकः प्रविष्टः सङ्कुद्धो नलिनीमिव कुञ्जरः।

तस्य मे वृष्णिवीरस्य बूहि युद्धं यथातथम्॥ ८४॥

सञ्जय०

तं यान्तमश्र्वै रजतप्रकाशैरायोधने वीरतरं नदन्तम्।
अलम्बुषः सात्यिकं माधवाष्ट्यमवारयद्राजवरोऽभिपत्य॥ ८५॥
आविध्यदेनं दशभिः पृषत्कैरलम्बुषो राजवरः प्रसह्य॥ ८६॥
तथा तु तेनाभिहतस्तरस्वी
नप्ता शिनेश्चकघरप्रभावः।
अलम्बुषस्योत्तमवेगवद्भिरश्वांश्चतुर्भिनिजधान बाणैः।
सकुण्डलं पूर्णशिष्ठिपकाशं
भ्राजिष्णु वकं निचकर्त देहात्॥ ८७॥
अथात्मजास्ते सहिताभिषेतुरन्ये च योधास्त्वरितास्त्वदीयाः।

कृत्वा मुखं भारत योधमुख्यं दुःशासनं त्वत्सुतमाजमीदः॥ ८८ ॥ निवार्यं तांस्तूर्णमित्रघाती नप्ता शिनेः पत्रिभिरश्निकस्पैः। दुःशासनस्याभिजघान वाहा-नुद्यम्य बाणासनमाजमीदः॥ ८९॥

(अ.१४१) तमुद्यतं महावाहुं दुःशासनरथं प्रति त्वरितं त्वरणीयेषु धनञ्जयज्ञयैषिणम् ॥ ११९० ॥ त्रिगर्तानां महेष्यासाः सुवर्णविकृतध्वजाः । सेनासमुद्रमाविष्टमनन्तं पर्यवाय्यन् ॥ ९१ ॥ अजयद्वाजपुत्रांस्तान् भ्राजमानान्महारणे। एकः पञ्चारातं रात्रून् सात्यिकः सत्यविक्रमः॥ ९२॥ तमन्ये शूरसेनानां शूराः संख्ये न्यवारयन् । तैर्व्यवाहरदार्यात्मा मुहूर्तादेव सात्यकिः॥ ९३॥ ततः कलिङ्गैर्युयुघे सोऽचिन्त्यबलविक्रमः॥ ९४॥ तां च सेनामतिकस्य किञ्जानां दुरत्ययाम्। अथ पार्थं महाबाहुर्धनञ्जयमुपासदत्। तर्राक्षव जले श्रान्तो यथा स्थलमुपेयिवान्॥ ९५॥ तं दृष्ट्वा पुरुषव्यात्रं युयुधानः समाश्वसत् ॥ ९६ ॥ तमायान्तमभिप्रेक्ष्य केशवः पार्थमब्रवीत्। असावायाति शैनेयस्तव पार्थ पदानुगः॥ ९७॥ एव शिष्यः सखा चैव तव सत्यपराक्रमः। सर्वान् योधांस्तृणीकृत्य विजिग्ये पुरुषर्वभः॥ ९८॥ स्वबाह्बलमाश्रित्य विदाये च बरूथिनीम्। श्रेषितो धर्मराजेन पार्थैषोऽभ्येति सात्यिकः॥ ९९॥ ततः प्रहष्टः कौन्तेयः केशवं वाक्यमव्रवीत्। न में प्रियं महाबाहो यन्मामभ्येति सात्यिकः॥ १२००॥

एतेन हि महाबाहो रक्षितव्यः स पार्थिवः। तमेष कथमुत्सुज्य मम कृष्ण पदानुगः॥ १॥ राजा द्रोणाय चोत्सृष्टः सैन्धवश्चानिपातितः। प्रत्युद्याति च दौनेयमेष भूरिश्रवा रणे ॥ २ ॥ सोऽयं गुरुतरो भारः सैन्धवार्थे समाहितः। ज्ञातव्यश्च हि मे राजा रक्षितव्यश्च सात्यिकः॥ ३ 🛭 जयद्रथश्च हन्तव्यो लम्बते च दिवाकरः। श्रान्तश्चेष महाबाहुरस्पप्राणश्च सांप्रतम् ॥ ४ ॥ न च भूरिश्रवाः श्रान्तः ससहायश्च केशव॥ ५॥ कञ्चित्र सागरं तीत्वां सात्यकिः सत्यविक्रमः। गोष्पदं प्राप्य सीदेत महौजाः शिनिपुङ्गवः॥ ६ ॥ व्यतिक्रमिमं मन्ये धर्मराजस्य केशव। आचार्याद्धयमुत्सुज्य यः प्रैषयत सात्यिकम् ॥ ७ ॥ ब्रहुणं धर्मराजस्य खगः इयेन इवामिषम्। नित्यमाशंसते द्रोणः किचत्स्यात् कुशळी मृपः॥ ८॥ (अ.१४२) तमापतन्तं संप्रेक्ष्य सात्वतं युद्धदुर्भदम्। सञ्जय०-कोधाद्भूरिश्रवा राजन् सहसा समुपाद्रवत् ॥ ९ ॥ तमब्रवीन्महाराज कौरव्यः शिनिपुङ्गवम्। अद्य त्वां समरे इत्वा नित्यं शूराभिमानिनम्। नन्दयिष्यामि दाशार्ह कुरुराजं सुयोधनम् ॥ १२१०॥ अद्य संयमनीं याता मया त्वं निहतो रणे। यथा रामानुजेनाजी रावणिर्रुक्ष्मणेन हु ॥ ११ ॥ युय्धानस्तु तं राजन् प्रत्युवाच हसन्निव। नाहं भीषयितुं राक्यो वाङ्मात्रेण तु केवलम् ॥ १२ 🕦 किं चुथोकेन बहुना कर्मणा तत् समाचर। शारदस्येव मेघस्य गर्जितं निष्फलं हि ते ॥ १३ ॥

नाहत्वाऽहं निवर्तिष्ये त्वामद्य पुरुषाधम ॥ १४ ॥ अन्योन्यं तौ तथा वाग्भिस्तक्षन्तौ नरपुङ्गवौ। जिघांस् परमकुद्धावभिजघ्नतुराहवे ॥ १५॥ तो नखैरिय शार्द्छो दन्तैरिव महाद्विपो । रथशकिभिरन्योन्यं विशिखैश्चाप्यकृतताम्॥ १६॥ अन्योन्यस्य हयान्हत्वा धनुषी विनिकृत्य च। विरथावसियुद्धाय समेयातां महारणे॥ १०॥ आर्थभे चर्मणी चित्रे प्रगृह्य विपुले शुभे। विकोशो चाप्यसी कृत्वा समरे तो विचेरतः॥ १८॥ असिभ्यां चर्मणी चित्रे शतचन्द्रे नराधिए। निकृत्य पुरुषव्याची बाहुयुद्धं प्रचऋतुः ॥ १९ ॥ ततो भूरिश्रवाः कुद्धः सात्यिक युद्धदुर्भदः। उद्यम्याभ्याहनद्राजन् मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥ १२२०॥ अथ कृष्णो महाबाहुरर्जुनं प्रत्यभाषत । पद्य वृष्यन्धकव्यावं सौमदत्तिवदां गतम्॥ २१॥ परिश्रान्तं गतं भूमी कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। तवान्तेवासिनं वीरं पालयार्जुन सात्यिकम्॥ २२॥ अथ कोशाद्विनिष्कुष्य खङ्गं भूरिश्रवा रणे। मूर्धजेषु निजगाह पदा चोरस्यताडयत् ॥ २३ ॥ ततोऽस्य च्छेत्तुमारब्धः शिरः कायात्सकुण्डलम्। ताबत्क्षणात्सात्वतोऽपि शिरः संभ्रमयंस्त्वरन् ॥ २४॥ यथा चक्रं तु कीलालो दण्डविदं तु भारत। सहैव भूरिश्रवसो बाहुना केशधारिणा ॥ २५ ॥ तं तथा परिकृष्यन्तं दक्ष्या सात्वतमाहवे। वासुदेवस्ततो राजन् भूयोऽर्जुनमभाषत ॥ २६॥

पद्य बृष्ण्यन्धकव्यात्रं सीमदत्तिवदां गतम्। तव शिष्यं महाबाहो धनुष्यनवरं त्वया ॥ २०॥ वासुदेवं महावाहुरर्जुनः प्रत्यभाषत । सैन्धवे सक्तदृष्टित्वाञ्चैनं पश्यामि माधवम् ॥ २८॥ एतत्त्वसुकरं कर्म यादवार्थं करोम्यहम्॥ २९॥ इत्युक्त्वा वचनं कुर्वन्वासुदेवस्य पाण्डवः। ततः श्चरप्रं निशितं गाण्डीवे समयोजयत् ॥ १२३०॥ पार्थबाहुविसृष्टः स महोल्केव नभश्च्यता। सखद्गं यक्षशीलस्य साङ्गदं बाहुमच्छिनत्॥ ३१॥ (अ.१४३)स मोघं कृतमात्मानं दृष्ट्वा पार्थेन कौरवः। उत्सुज्य सात्यिक कोघाद्रईयामास पाण्डवम् ॥ ३२ ॥ भूरिश्र०-मृशंसं वत कौन्तेय कर्मेदं कृतवानिस । अपद्यतो विषकस्य यन्मे बाहुमचिच्छिदः॥ ३३॥ किं नु बक्ष्यसि राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्। किं कुर्वाणो मया संख्ये हतो भूरिश्रवा रणे॥ ३४॥ इदमिन्द्रेण ते साक्षादुपदिष्टं महात्मना। अस्त्रं रुद्रेण वा पार्थ द्रोणेनाथ रूपेण वा॥ ३५॥ इदं तु नीचाचरितमसत्पुरुषसेवितम्। कथमाचरितं पार्थ पापकर्म सुदुष्करम् ॥ ३६॥ येषु येषु नरव्याघ्र यत्र यत्र च वर्तते। आशु तच्छीलतामेति तदिदं त्विय दृश्यते ॥ ३७॥ इदं तु यदतिश्चदं वार्णियार्थे कृतं त्वया। वासुदेवमतं नूनं नैतत्वय्युपपद्यते॥ ३८॥ वात्याः संक्रिष्टकर्माणः प्रकृत्यैव च गर्हिताः। बुष्ण्यन्धकाः कथं पार्थ प्रमाणं भवता कृताः॥ ३९॥

एवमुको रणे पार्थी मूरिश्रवसमत्रवीत्। व्यक्त हि जीर्यमाणोऽपि बुद्धि जरयते नरः॥ १२४०॥ अनर्थकमिदं सर्व यखया व्याहृतं प्रभो जानक्षेव हृषीकेशं गर्हसे मां च पाण्डवम् ॥ ४१ ॥ युद्धयन्ति क्षत्रियाः शत्रून् स्वैः स्वैः परिवृता नराः। वयस्यैरथ मित्रेश्च ते च बाहुं समाश्रिताः॥ ४२॥ न चात्मा रक्षितव्यो वै राजन् रणगतेन हि। यो यस्य युज्यतेऽर्थेषु स वै रक्ष्यो नराधिप ॥ ४३॥ तै रक्ष्यमाणैः स नृपो रक्षितच्यो महामुघे ॥ ४४ ॥ यद्यहं सात्यिकं पश्ये वध्यमानं महारणे। ततस्तस्य वियोगेन पापं मेऽनर्थतो भवेत्। रक्षितश्च मया यस्मात्तस्मात्कुध्यसि कि मयि॥ ४५॥ पवं रथगजाकीणं हयपत्तिसमाकुले। एकस्यैकेन हि कथं संग्रामः संभविष्यति॥ ४६॥ यदिच्छिस शिर्श्वास्य असिना हन्त्रमाहवै। तथा कुच्छुगतं चैव सात्यकिं कः क्षमिष्यति ॥ ४७ ॥ त्वं वै विगईयात्मानमात्मानं यो न रक्षसि। कथं करिष्यसे बीर यो वा त्वां संध्रयेज्ञनः॥ ४८॥ एवमुको महाबाहुर्यूपकेतुर्महायशाः। युय्धानं समृत्सुज्य रणे प्रायमुपाविद्यात् ॥ ४९ ॥ शरानास्तीर्य सञ्येन पाणिना पुण्यळक्षणः। यियासुर्बह्मलोकाय प्राणान्प्राणेष्वथाजुहोत् ॥ १२५० ॥ ततः स सर्वसेनायां जनः कृष्णधनञ्जयौ। गर्हयामास तं चापि शशंस पुरुषर्भम्।। ५१॥ तांस्तथा वादिनो राजन् पुत्रांस्तव धनञ्जयः। उवाच पाण्डुतनयः साक्षेपमिव फाल्गुनः॥ ५२॥

मम सर्वेऽपि राजानो जानन्त्येव महावतम्। न राक्यो मामको हन्तुं यो मे स्याद्वाणगोचरे ॥ ५३॥ आत्तरास्त्रस्य हि रणे वृष्णिवीरं जिघांसतः। यद्दं बाह्मच्छैत्सं न स धर्मो विगर्हितः॥ ५४॥ न्यस्तरास्त्रस्य वालस्य विरथस्य विवर्मणः। अभिमन्योर्वेघं तात धार्मिकः को जु पूजयेत्।। ५५॥ एचमुकः स पार्थेन शिरसा भूमिमस्पृशत्। पाणिना चैव सब्येन प्राहिणोदस्य दक्षिणम्। यूपकेतुर्महाराज तृष्णीमासीदवाङ्मुखः ॥ ५६॥ उत्थितः स तु शैनेयो विमुक्तः सौमदत्तिना । खङ्गमादाय चिच्छित्सुः शिरस्तस्य महात्मनः॥ ५७॥ निकृत्तभुजमासीनं छिन्नहस्तमिव द्विपम्। कोशतां सर्वसैन्यानां निन्धमानः सुदुर्मनाः ॥ ५८ ॥ वार्यमाणः स कृष्णेन पार्थेन च महात्मना। विकोशतां च सैन्यानामवधीत्तं धृतवतम् ॥ ५९ ॥ प्रायोपविद्याय रणे पार्थेन चिछन्नबाहवे। सात्यकिः कौरवेयाय खङ्गेनापाहरच्छिरः॥ १२६०॥ नाभ्यनन्दन्त सैन्यानि सात्यिक तेन कर्मणा। अर्जुनेन हतं पूर्व यज्जधान कुरूद्रहम् ॥ ६१ ॥ पक्षवादांश्च सुबहून्प्रावदंस्तव सैनिकाः। न वार्ष्णेयस्यापराधो भवितव्यं हि तत्तथा। विहितो हास्य घात्रैव मृत्युः सात्यिकराहवे॥ ६२॥ सात्य०- न हन्तव्यो न हन्तव्य इति यनमां प्रभाषत । धर्मवादैरघर्मिष्ठा धर्मकञ्चुकमास्थिताः॥ ६३॥ यदा बालः सुभद्रायाः सुतः रास्त्रचिनाकृतः। युष्माभिर्निहतो युद्धे तदा धर्मः क वो गतः॥ ६४ ॥

भया त्वेतत्प्रतिज्ञातं क्षेपे कस्मिश्चिदेव हि। े यो मां निष्पिष्य संग्रामे जीवन्हन्यात्पदा रुषा। स मे वध्यो भवेच्छत्रुर्यद्यपि स्यान्मुनिवतः॥ ६५॥ यत्तु पार्थेन मां दृष्ट्वा प्रतिज्ञामभिरक्षता। सखङ्गोऽस्य हतो बाहुरेतेनैवास्मि वश्चितः॥ ६६॥ अपि चायं पुरा गीतः ऋोको वाल्मीकिना भुवि॥ ६७॥ न हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्भवीषि प्रवङ्गम। सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्कर्तव्यमेव तत्।। ६८॥ एवमुक्ते महाराज सर्वे कौरवपुक्षवाः। न सा किञ्चिद्भाषन्त मनसा समपूजयन् ॥ ६९॥ (अ.१४४) अजितो द्रोणराधेयविकर्णकृतवर्मभिः। धृत०- तीर्णः सैन्यार्णवं वीरः प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिरे ॥ १२७० ॥ स कथं कौरवेग्रेण समरेष्वनिवारितः। निगृद्य भूरिश्रवसा बलाद्भुवि निपातितः॥ ७१॥ -सञ्जय०-यदोरभृदन्ववाये वसुदेवो महायदााः। .धनुष्यनवरः शूरः कार्तवीर्यसमो युधि ॥ ७२ ॥ तद्वीर्यश्चापि तत्रैव कुले शिनिरभूबृप॥ ७३॥ पतस्मिश्चेव काले तु देवकस्य महात्मनः। दुहितुः स्वयंवरे राजन् सर्वक्षत्रसमागमे ॥ ७४ ॥ तत्र वै देवकीं देवीं वसुदेवार्थमाशु वै। निर्जित्य पार्थिवान्सर्वान् रथमारोपयच्छिनिः॥ ७५॥ तां दृष्ट्वा देवकी शूरो रथस्थां पुरुवर्षभ। नामृष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेर्नप् ॥ ७६॥ तयोर्युद्धमभूद्राजन्दिनार्धे चित्रमद्भुतम्। बाहुयुद्धं सुबछिनोः प्रसक्तं पुरुषर्वभ ॥ ७० ॥

शिनिना सोमद्त्तस्तु प्रसद्य भुवि पातितः। असिमुद्यस्य केरोषु प्रगृह्य च पदा हतः॥ ७८॥ मध्ये राजसहस्राणां प्रेक्षकाणां समन्ततः। कृपया च पुनस्तेन स जीवेति विसर्जितः॥ ७९॥ तदवस्थः कृतस्तेन सोमदत्तोऽथ मारिष। श्रासाद्यन्महादेवममर्षवरामास्थितः॥ १२८०॥ तस्य तुष्टो महादेवो वराणां वरदः प्रभुः। वरेण च्छन्दयामास स तु वने वरं नृपः ॥ ८१ ॥ पुत्रमिच्छामि भगवन् यो निपात्य शिनेः सुतम्। मध्ये राजसहस्राणां पदा ह्रन्या संयुगे॥ ८२॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सोमदत्तस्य पार्थिव। एवमस्त्वित तत्रोक्त्वा स देवोऽन्तरधीयत ॥ ८३ ॥ स तेन वरदानेन लब्धवान्भूरिदक्षिणम्। अपातयचा समरे सौमदत्तिः शिनेः सुतम्॥ ८४॥ पश्यतां सर्वसैन्यानां पदा चैनमताडयत्॥ ८५॥ । पतत्ते कथितं,राजन् यन्मां त्वं परिपृच्छिस ॥ ८६ ॥

## जयद्रथवधः

(अ.१४५) तद्वस्थे हते तस्मिन् भृरिश्रविस कौरवे।

पृत० यथा भूयोऽभवद्युद्धं तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ८० ॥
सञ्जय० ततः कृष्णो महावाह रजतप्रतिमान् हयान्।

हयञ्चश्चोद्यामास जयद्रथवधं प्रति ॥ ८८ ॥

ततो दुर्योधनो राजा राधेयं त्वरितोऽप्रवीत् ॥ ८९ ॥
सैन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूर्यस्यास्तमनं प्रति।

मिथ्याप्रतिशः कौन्तेयः भवेक्ष्यति हुताशनम् ॥ १२९० ॥

अनर्जुनायां च भुवि मुहुर्तमिष मानदः।

जीवितुं नोत्सहेरन् वै भ्रातरोऽस्य सहानुगाः॥ ९१ ॥

विनष्टैः पाण्डवेयैश्च सशैलवनकाननाम्। वसुन्धरामिमां कर्ण भोक्ष्यामो हतकण्टकाम् ॥ ९२ ॥ नूनमात्मविनाशाय पाण्डवेन किरीटिना। प्रतिश्चेयं कृता कर्ण जयद्रथवधं प्रति॥ ९३॥ क्यं जीवति दुर्घवें त्वयि राधेय फाल्गुनः। अनस्तंगत आदित्ये हन्यात् सैन्धवकं नृपम्॥ ९४॥ स त्वं कर्ण मया सार्ध शुरैश्चान्यैर्महारथैः। युध्यस्व यत्नमास्थाय परं पार्थेन संयुगे ॥ ९५ ॥ पवमुक्तस्तु राधेयस्तव पुत्रेण मारिष। दुर्योधनमिदं वाक्यं प्रत्युवाच कुरूतमम् ॥ ९६॥ इडलक्ष्येण वीरेण भीमसेनेन धन्विना। भृशं भिन्नतनुः सङ्ख्ये शरजालैरनेकशः। स्थातव्यमिति तिष्ठामि रणे संप्रति मानद् ॥ ९०॥ नाङ्गमिङ्गति किञ्चिन्मे सन्तप्तस्य महेषुभिः। योत्स्यामि तु यथाशक्त्या त्वद्र्थं जीव्नितं मम ॥ ९८ ॥ यत्तु भक्तिमता कार्यं सततं हितकाङ्क्षिणा। तत् करिष्यामि कौरव्य जयो दैवे प्रतिष्ठितः॥ ९९९॥ कर्णकौरवयोरेवं रणे सम्भाषमाणयोः। अर्जुनो निशितैर्बाणैर्जघान तव वाहिनीम् ॥ १३०० ॥ हतभ्यिष्ठयोधं तत्कृत्वा तव बलं बली। आससाद दुराधर्षः सैन्धवं सत्यविक्रमः॥१॥ तं कर्णः संयुगे राजन् प्रत्यवारयदाशुगैः॥२॥ ततो दुर्योधनो राजंस्तावकानभ्यभाषत । यत्नाद्रक्षत राधेयं नाहत्वा समरेऽर्जुनम्। निवर्तिष्यति राधेय इति मामुक्तवान् वृषः॥ ३॥

पतस्मिन्नन्तरे राजन्दम्वा कर्णस्य विक्रमम्। आकर्णमुकैरिषुभिः कर्णस्य चतुरो हयान्। अनयत्त्रेतलोकाय चतुर्भिः श्वेतवाहनः॥ ४॥ सार्थि चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्। छादयामास स शरस्तव पुत्रस्य पश्यतः॥ ५॥ संछाद्यमानः समरे हताश्वो हतसारिथः। भोहितः शरजालेन कर्तव्यं नाभ्यपद्यत॥ ६॥

(अ.१४६) एवं तत्तव राजेन्द्र चतुरङ्गवलं तदा। ब्याकुलीकृत्य कौन्तेयो जयद्रथमुपाद्रवत् ॥ ७ ॥ पतस्मिश्रेव काले तु दुतं गच्छति भास्करे। अब्रवीत्पाण्डवं राजस्त्वरमाणो जनार्दनः॥ ८॥ एव मध्ये कृतः षड्भिः पार्थ वीरैर्महारथैः। जीवितेष्सुर्भहावाहो भीतस्तिष्ठति सैन्धवः॥९॥ पताननिर्जित्य रणे षड्थान् पुरुषर्वभ । न राष्यः सैन्धवो हुन्तुं यतो निव्याजमर्जुन। योगमत्र विधास्यामि सूर्यस्यावरणं प्रति ॥ १३१०॥ एवमस्त्वित बीभत्सुः केशवं प्रत्यभाषत ॥ ११ ॥ ततोऽसृजत्तमः कृष्णः सूर्यस्यावरणं प्रति। योगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो हरिः॥ १२॥ सृष्टे तमसि कृष्णेन गतोऽस्तमिति भास्करः। त्वदीया जहपुर्योधाः पार्थनाशान्नराधिप ॥ १३ ॥ ते प्रहृष्ट्या रणे राजन्नापश्यन्सैनिका रविम्। उन्नास्य वक्त्राणि तदा स च राजा जयद्रथः॥ १४॥ वीक्ष्माणे ततस्तस्मिन् सिन्धुराजे दिवाकरम्। पुनरेवाब्रवीत्कृष्णो धनञ्जयमिदं वचः॥ १५॥

पश्य सिन्धुपतिं वीरं प्रेक्षमाणं दिवाकरम्। छिन्धि मूर्धोनमस्याशु कुरु साफल्यमात्मनः॥ १६ 🕸 ऋणुष्वेतच वाक्यं मे जयद्रथवधं प्रति। वृद्धक्षत्रः सैन्धवस्य पिता जगित विश्रुतः ॥ १७ ॥ स कालेनेह महता सैन्धवं प्राप्तवान् सुतम्। जयद्रथममित्रक्नं वागुवाचाशरीरिणी। नृपमन्तर्हिता वाणी मेघदुन्दुभिनिःस्वना॥ १८॥ तवात्मजो मनुष्येन्द्र कुलशीलदमादिभिः। गुणैर्भविष्यति विभो सहशो वंशयोईयोः॥ १९॥ किं त्वस्य युध्यमानस्य सङ्ग्रामे क्षत्रियर्षभः। शिरश्छेत्स्यति संकुद्धः शत्रुश्चालक्षितो भुवि॥ १३२० 🕸 पतच्छ्रत्वा सिन्धुराजो ध्यात्वा चिरमरिंद्मः। बातीन्सर्वानुवाचेदं पुत्रस्नेहाभिचोदितः॥ २१॥ संप्रामे युध्यमानस्य बहुतो महुर्ती धुरम्। घरण्यां मम पुत्रस्य पातियप्यति यः शिरः॥ २२॥ तस्यापि शतधा मूर्धा फलिप्यति न संशयः॥ २३॥ एवमुक्त्वा ततो राज्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्। बृद्धक्षत्रो वनं यातस्तपश्चोत्रं समास्थितः॥ २४॥ सोऽयं तव्यति तेजस्वी तपो घोरं दुरासदम्। समन्तपञ्चकादस्माद्वहिर्वानरकेतन् ॥ २५॥ तस्माजयद्रथस्य त्वं शिरिश्छत्वा महामुधे। उत्सङ्गे पातयस्वास्य बृद्धक्षत्रस्य भारत ॥ २६ ॥ अथ त्वमस्य मूर्थानं पातियच्यसि भूतले। तवापि रातधा मुर्घा फलिष्यति न संरायः॥ २०॥ पतच्छूत्वा तु वचनं सुक्रिणी परिसंछिहन् । इन्द्राशनिसमस्पर्शं विञ्यमन्त्राभिमन्त्रितम् ॥ २८ ॥

सर्वभारसहं राश्वद्गन्धमाल्यार्चितं रारम्। विससर्जार्जुनस्तुर्ण सैन्धवस्य वधे घतम्॥ २९॥ . स तु गाण्डीवनिर्मुक्तः शरः श्येन इवाद्यगः। छित्वा शिरः सिन्धुपतेरुत्पपात विहायसम् ॥ १३३० ॥ ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकाद्वाहां शिरो यद्व्यहरत्ततः ॥ ३१ ॥ पतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः। सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धी तव मारिष ॥ ३२ ॥ उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलम्। सिन्धुराजस्य मूर्धानमुत्सङ्गे समपातयत् ॥ ३३ ॥ कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सह्सा शिरोऽगच्छद्धरातलम् ॥ ३४ ॥ ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्धनि भूतले। गते तस्यापि शतधा मूर्घाऽगच्छद्रिन्द्म ॥ ३५ ॥ ततो विनिद्दते राजन् सिन्धुराजे किरीटिना। तमस्तद्वासुदेवेन संहतं भरतर्थभ॥३६॥ पश्चाज्ञातं महीपाल तव पुत्रैः सहानुगैः। वासुदेवप्रयुक्तेयं मायेति नृपसत्तम ॥ ३०॥ पर्व स निह्तो राजन पार्थेनामिततेजसा। अक्षोहिणीरष्ट हत्वा जामाता तव सैन्धवः॥ ३८॥ ततो जयद्रथे राजन् हते पार्थेन केशवः। दध्मी राङ्खं महाबाहुरर्जुनश्च परंतपः॥ ३९॥ भीमश्च वृष्णिसिंहश्च युघामन्युश्च भारत। उत्तमोजाश्च विक्रांतः शंखान्दध्मुः पृथकपृथक् ॥ १३४० ॥ श्रत्वा महान्तं तं शब्दं धर्मराजो युघिष्ठिरः। सैन्धवं निहतं मेने फाल्यनेन महात्मना ॥ ४१ ॥

ततो वादित्रघोषेण स्वान्योधान्पर्यहर्षयत् ॥ ४२ ॥ अमर्षवद्यामापन्नः कृपः शारद्वतस्ततः। महता शास्वर्षेण पाण्डवं समवाकिरत् ॥ ४३ ॥ द्रौणिश्चाभ्यद्ववद्वाजन् रथमास्थाय फाल्गुनम् ॥ ४४ ॥ तावेती रथिनां श्रेष्टी रथाभ्यां रथसत्तमी। उभावभयतस्तीक्ष्णैर्विशिखैरभ्यवर्षताम् ॥ ४५ ॥ सोऽजिघांसुर्गुहं संख्ये गुरोस्तनयमेव च। चकाराचार्यकं तत्र क्रन्तीपुत्रो धन् अयः ॥ ४६॥ अस्त्रेरस्त्राणि संवार्य द्रौणेः शारद्वतस्य च। मन्दवेगानिषुंस्ताभ्यामाजिघांसुरवासुजत् ॥ ४७॥ ते चापि भूशमभ्यव्नन्विशिखाः पार्थचोदिताः। बहुत्वात्तु परामार्ति शराणां तावगच्छताम् ॥ ४८ ॥ अथ शारद्वतो राजन् कौन्तेयशरपीडितः। अवासीवद्रथोपस्थे मुर्च्छामभिजगाम ह ॥ ४९॥ विद्वलं तमभिज्ञाय भर्तारं शरपीडितम्। हतोऽयमिति च ज्ञात्वा सार्थिस्तमपावहत् ॥ १३५०॥ तस्मिन भन्ने महाराज कृपे शारद्वते युधि। अभ्वत्थामाप्यपायासीत्पाण्डवेयाद्रधान्तरम् ॥ ५१ ॥ दृष्ट्वा शारद्वतं पार्थो मूर्चिछतं शरपीडितम्। रथ पव महेष्वासः सकृपं पर्यदेवयत् ॥ ५२ ॥ ऋषिपुत्रो ममाचार्यो द्रोणस्य परमः सखा। यव होते रथोपस्थे कृपो मद्वाणपीडितः॥ ५३॥ उपाकृत्य तु वै विद्यामाचार्यभ्यो नर्र्षभाः। मयच्छन्तीह ये कामान् देवत्वमुपयान्ति ते॥ ५४॥

ये च विद्यामुपादाय गुरुभ्यः पुरुषाद्यमाः घ्नन्ति तानेव दुर्वृत्तास्ते वै निरयगामिनः॥ ५५॥ तदिदं नरकायाद्य कृतं कर्म मया भ्रवम् ॥ ५६ ॥ नमस्तस्मै सुपूज्याय गौतमायापळायिने। धिगस्तु मम वार्ष्णेय यदस्मै प्रहराम्यहम्॥ ५०॥ तथा विलपमाने तु सब्यसाचिनि तं प्रति। सैन्थवं निहतं दृष्ट्वा राघेयः समुपाद्रवत्॥ ५८॥ तमापतन्तं राधेयमर्जुनस्य रथं प्रति। पाञ्चाच्यौ सात्यिकश्चैव सहसा समुपादवन्॥ ५९॥ उपायान्तं तु राधेयं दृष्ट्वा पार्थी महारथः। प्रहसन्देवकीपुत्रमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १३६० ॥ एष प्रयात्याधिरथिः सात्यकेः स्यन्दनं प्रति। न मृष्यति इतं नूनं भूरिश्रवसमाहवे॥ ६१॥ यत्र यात्येष तत्र त्वं चोदयाश्वान जनाईन। न सौमदत्तिपदवीं गमयेत्सात्यिक बृषः॥ ६२॥ पवमुक्तो महाबाद्धः केरावः सन्यसाचिना। प्रत्युवाच महातेजाः काळयुक्तमिदं वचः॥ ६३॥ अलमेष महाबाद्धः कर्णायैकोऽपि पाण्डव। किं पुनर्दीपदेयाभ्यां सहितः सात्वतर्षभः॥ ६४॥ न च तावत्क्षमः पार्थ तव कर्णेन सङ्गरः। प्रज्वलन्ती महोल्केव तिष्ठत्यस्य हि वासवी॥ ६५॥ त्वदर्थं पूज्यमानैषा रक्ष्यते परवीरहन्। अतः कर्णः प्रयात्वत्र सात्वतस्य यथातथा ॥ ६६ ॥ अहं ज्ञास्यामि कौन्तेय कालमस्य दुरात्मनः। यत्रैनं चित्राखैस्तीक्ष्णैः पातयिष्यसि भूतले ॥ ६७ 🕸

सञ्जय०-सात्यिकं विरथं दृष्ट्वा कर्ण चाभ्युद्यतं रणे। दच्मी राङ्खं महानादमार्थमेणाथ माधवः॥ ६८॥ दारुकोऽवेत्य संदेशं श्रत्वा शङ्खस्य च स्वनम् । रथमन्वानयत्तरमै सुपर्णोचिकृतकेतनम् ॥ ६९ ॥ स केशवस्यानुमते एथं दारुकसंयुतम्। आरुरोह शिनैः पौत्रो ज्वलनादित्यसन्निमम् ॥ १३७० ॥ कामगैः शैब्यसुत्रीवमेशपुष्पबलाहकैः। युक्तं समारुद्यं च तं विमानप्रतिमं रथम्। अभ्यद्भवत राधेयं प्रवपन्सायकान्बहून् ॥ ०१ ॥ चक्ररक्षावि तदा युधामन्यूत्तमीजसी। धनञ्जयरथं हित्वा राधेयं प्रत्युदीयतुः॥ ७२॥ राधेयोऽपि महाराज शरवर्ष समुत्स्जन्। अभ्यद्ववत्युसंकृद्धो रणे शैनेयमच्युतम् ॥ ७३ ॥ ततः कर्ण शिनेः पोत्रः सर्वपारसवैः शरैः। बिमेद सर्वगात्रेषु पुनः पुनरिन्दम ॥ ७४॥ सार्थि चास्य भहेन रथनीडादपातयत्। अभ्वांश्च चतुरः श्वेतानिज्ञघान शितैः शरैः॥ ७५॥ छित्वा ध्वजं रथं चैव शतघा पुरुपर्वम । चकार विरथं कर्ण तव पुत्रस्य पश्यतः॥ ७६॥ कर्णोऽपि विरथो राजन सात्वतेन कृतः शरैः। दुर्योधनरथं तूर्णमारुरोह विनिःश्वसन् ॥ ००॥ तथा तु विरथं कर्ण पुत्रांश्च तव पार्थिव। दुःशासनमुखान् वीरान्नावधीत् सात्यकिर्वशी ॥ ७८ ॥ रक्षन प्रतिशां भीमेन पार्थेन च पुरा कृताम्। विरथान्विद्धलांश्चके न तु प्राणैब्यंयोजयतु ॥ ७९ ॥

(स.१४८) तथागतेषु शूरेषु तेषां मम च सञ्जय। धृतराष्ट्र०-किं वै भीमस्तदाऽकार्षीत्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय॥ १३८०॥ सञ्जय०-विरयो भीमसेनो वै कर्णवाक्ष्याल्यपीडितः।

अमर्षवरामापन्नः फाल्गुनं वाक्यमन्नवीत्॥ ८१॥ पुनः पुनस्तूबरक मूढ औदरिकेति च। अकृतास्त्रक मा योत्सीर्वाळ संग्रामकातर ॥ ८२ ॥ इति मामब्रवीत्कर्णः पश्यतस्ते धनञ्जय। एवं वक्ता च मे वध्यस्तेन चोकोऽस्मि भारत॥ ८३॥ पतद्वतं महावाहो त्वया सह कृतं मया। तथैतन्मम कौन्तेय यथा तव न संशयः॥ ८४॥ तह्याय नरश्रेष्ठ स्मरैतहचनं मम। यथा भवति तत्सत्यं तथा कुरु धन अय ॥ ८५॥ तच्छत्वा वचनं तस्य भीमस्यामितविक्रमः। ततोऽर्जुनोऽब्रवीत्कर्ण किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥ ८६॥ कर्ण कर्ण चृथाद्ये स्तपुत्रात्मसंस्त्त। अधर्मबुद्धे श्रुणु मे यत्त्वां वक्ष्यामि साम्प्रतम्॥ ८७॥ द्विविधं कर्म शूराणां युद्धे जयपराजयो। तौ चाप्यनित्यौ राधेय वासवस्यापि युध्यतः॥ ८८॥ मुमूर्षुर्युयुधानेन विरथो विकलेन्द्रियः। मद्वध्यस्त्वमिति ज्ञात्वा जित्वा जीवन्वसर्जितः॥ ८९॥ यहच्छ्या रणे भीमं युध्यमानं महाबलम्। कथञ्जिद्विरथं कृत्वा यस्वं रूक्षमभाषथाः। अधर्मस्त्वेष सुमहाननार्यचरितं च तत्॥ १३९०॥ नारि जित्वाऽतिकत्थन्ते न च जल्पन्ति दुर्वचः। न च कञ्चन निन्दन्ति सन्तः शूरा नर्षभाः॥ ९१॥ त्वं तु प्राकृतविश्वानस्तत्तद्वद्सि स्तज। बह्नबद्धमकर्ण्ये च चापलाद्परीक्षितम्॥ ९२॥

युध्यमानं पराकान्तं शूरमार्थवते रतम्। यदबोचोऽप्रियं भीमं नैतत्सत्यं वचस्तव ॥ ९३ ॥ पश्यतां सर्वसैन्यानां केशवस्य ममैव च। विरथो भीमसेनेन कृतोऽसि बहुद्दो रणे॥ ९४॥ न च त्वां परुषं किञ्चिदुक्तवान्पाण्डुनन्दनः॥ ९५॥ यस्मात्तु बहुरूक्षं च श्रावितस्ते वृकोद्रः। परोक्षं यच सौभद्रो युष्माभिर्निहतो मम। तस्मादस्यावलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि॥ ९६॥ त्वया तस्य धनुश्चित्रमात्मनाद्याय दुर्मते। तस्माद्वध्योऽसि मे मूढ सभृत्य-सुत-बान्धवः॥ ९०॥ कुरु त्वं सर्वकृत्यानि महत्ते भयमागतम्। हन्तास्मि बृषसेनं ते प्रेक्षमाणस्य संयुगे॥ ९८॥ त्यां च मृढाकृतप्रश्चमितमानिनमाहवे। दृष्ट्वा दुर्योधनो मन्दो भृशं तप्स्यति पातितम्॥ ९९ ॥ अर्जुनेन प्रतिवाते वधे कर्णसुतस्य तु। महान् सुतुमुलः शब्दो बभुव रथिनां तदा ॥ १४०० ॥ तस्मिन्नाकुलसंत्रामे वर्तमाने महासये। मन्दरिक्मः सहस्रांश्ररस्तं गिरिमुपाद्भवत् ॥ १ ॥ ततो राजन् हृषीकेदाः संत्रामिदारिस स्थितम्। तीर्णप्रतिशं बीभत्सं परिष्वज्यैनमञ्ज्वीत ॥ २ ॥ दिष्ट्या विनिहतः पापो वृद्धक्षत्रः सहात्मजः॥३॥ धार्तराष्ट्रबलं प्राप्य देवसेनापि भारत। सीदेत समरे जिष्णो नात्र कार्या विचारणा ॥ ४॥ न तं पश्यामि लोकेषु चिन्तयनपुरुषं कचित्। त्वहते पुरुषव्याच्च य एतद्योघयेद्वलम् ॥ ५ ॥

एवमेव हते कर्णे सानुबन्धे दुरात्मनि। वर्धयिष्यामि भूयस्त्वां विजितारि हतद्विषम् ॥ ६॥ तमर्जुनः प्रत्युवाच प्रसादात्तव माघव। प्रतिज्ञेयं मया तीर्णा चिबुधैरपि दुस्तरा ॥ ७ ॥ अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केशव। त्वत्प्रसादान्महीं कृत्स्नां संप्राप्स्यति युचिष्ठिरः॥८॥ तव प्रभावो वार्ष्णेय तवैव विजयः प्रभो। वर्धनीयास्तव वयं सदैव मधुसूदन ॥ ९ ॥ एवमकस्ततः कृष्णः रानकैर्वाहयन्हयान्। दर्शयामास पार्थाय क्रमायोधनं महत्॥ १४१०॥ (स.१४९)ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्। ववन्दे स प्रहृष्टातमा हते पार्थेन सैन्धवे ॥ ११ ॥ दिष्ट्या वर्धसि राजेन्द्र हतशत्रुर्नरोत्तम। विष्ट्या निस्तीर्णवांश्चैव प्रतिज्ञामनुजस्तव॥ १२॥ स त्वेवमुक्तः कृष्णेन हृष्टः परपुरञ्जयः। ततो युधिष्ठिरो राजा रथादाप्छुत्य भारत। पर्यंष्वजत्तदा कृष्णावानन्दाश्रुपरिप्छुतः॥ १३॥ प्रमुख्य वदनं शुभ्रं पुण्डरीकसमप्रभम्। अबवीद्वासुदेवं च पाण्डवं च धनञ्जयम् ॥ १४॥ प्रियमेतदुपश्रुत्य त्वत्तः पुष्करलोचन । नान्तं गच्छामि हर्षस्य तितीर्षुरुद्धेरिव ॥ १५ ॥ अत्यद्भुतिमदं कृष्ण कृतं पार्थेन धीमता ॥ १६॥ दिष्ट्या पश्यामि संप्रामे तीर्णभारौ महारथौ। दिष्ट्या विनिहतः पापः सैन्धवः पुरुषाधमः॥ १७॥ न तेषां दुष्कृतं किश्चित् त्रिषु छोकेषु विद्यते । सर्वलोकगुरुर्येषां त्वं नाथो मधुसूदन ॥ १८॥

त्वत्प्रसादाद्धि गोविन्द वयं जेष्यामहे रिपून् ॥ १९ ॥ असम्माव्यमिदं कर्म देवैरपि जनार्दन। त्वदबुद्धिबलवीर्येण कृतवानेष फाल्गुनः ॥ १४२० ॥ इत्येवं धर्मराजेन हरिरुक्तो महायशाः। अनुरूपिमदं वाक्यं प्रत्युवाच जनार्दनः ॥ २१ ॥ भवता तपसोग्रेण धर्मेण परमेण च। साधुत्वादार्जवाचैव हतः पापो जयद्रथः॥ २२॥ अयं च पुरुषव्याच्न त्वदनुध्यानसंवृतः। हत्वा योधसहस्राणि न्यहन् जिष्णुर्जयद्रथम् ॥ २३ ॥ ततो धर्मसुतो जिष्णुं परिष्वज्य विशांपते। प्रमुज्य वदनं तस्य पर्याश्वासयत प्रभुः॥ २४॥ अतीव सुमहत्कर्म कृतवानसि फाल्गुन। असहां चाविषहां च देवैरिप सवासवैः॥ २५॥ दिष्टया निस्तीर्णभारोऽसि हतारिश्चासि शत्रुहन्। दिष्ट्या सत्या प्रतिश्चेयं कृता हत्वा जयद्रथम् ॥ २६ ॥ प्वमुक्त्वा गुडाकेशं धर्मराजो महायशाः। पस्पर्श पुण्यगन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थिवः॥ २०॥ ततो भीमो महाबाहुः सात्यिकश्च महारथः। अभिवाच गुरुं ज्येष्टं मार्गणैः क्षतविक्षती। क्षितावास्तां महेष्वास्तौ पाञ्चाब्यपरिवारितौ ॥ २८ 🕪 तौ दृष्ट्वा मुदितौ बीरौ प्राञ्जली चाग्रतः स्थितौ। अभ्यनन्दत कौन्तेयस्ताबुभौ भीमसात्यकी ॥ २९ ॥ दिष्ट्या पश्यामि वां शूरी विमुक्ती सैन्यसागरात्। मम वाक्यकरी वीरी मम गौरवयन्त्रिती। सैन्यार्णवं समुत्तीर्णौ दिष्ट्या पश्यामि वामहम् ॥ १४३० 🗈 इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन् युयुधानवृकोदरी । सस्वजे पुरुषव्यात्री हर्षाद्वाष्पं मुमोच ह ॥ ३१ ॥

## चतुर्दशदिने रात्रियुद्धारम्भः

(अ.१५०) सैन्धवे निहते राजन् पुत्रस्तव सुयोधनः।
अश्रुपूर्णमुखो दीनो निरुत्साहो द्विषज्जये ॥ ३२ ॥
स विवर्णः कृशो दीनो बाष्पविष्ठुतलोचनः।
अमन्यतार्जुनसमो न योद्धा भुवि विद्यते ॥ ३३ ॥
यस्य वीर्थं समाश्रित्य शमं याचन्तमच्युतम्।
तृणवत्तमहं मन्ये स कर्णो निर्जितो युधि ॥ ३४ ॥
पर्व क्वान्तमना राजञ्जपायाद्द्रोणमीक्षितुम्।
आगस्कृत्सर्वलोकस्य पुत्रस्ते भरतर्षभ ॥ ३५ ॥

दुर्यो० - पश्य मूर्धामिषिकानामाचार्य कदनं महत्।
कत्वा प्रमुखतः शूरं भीष्मं मम पितामहम् ॥ ३६॥
तं निहत्य प्रलुच्थोऽयं शिखण्डी पूर्णमानसः।
पाञ्चाब्यैः सिहतः सर्वैः सेनाग्रमभिवर्तते ॥ ३०॥
अपर्आपि दुर्धर्षः शिष्यस्ते सव्यसाचिना।
असौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः॥ ३८॥
मवानुपेक्षां कुरुते शिष्यत्वादर्जुनस्य हि।
अतो विनिहताः सर्वे येऽस्मज्जयिकतिर्वः॥ ३९॥
सोऽहमद्य गमिष्यामि यत्र ते पुरुषर्थभाः।
हता मदर्थे संग्रामे युद्ध्यमानाः किरोटिना॥ १४४०॥
न हि मे जीवितेनार्थस्तानृते पुरुषर्थभान्।
आचार्यः पाण्डुपुत्राणामनुजानातु नो भवान्॥ ४१॥

(अ.१५१) द्रोणस्तु तद्वचः श्रुत्वा पुत्रस्य तव दुर्मनाः। मुद्वर्तिमव तद्ववात्वा भृशमार्तोऽभ्यभावत ॥ ४२ ॥ दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरेरपि इन्तिस । अजय्यं सततं सङ्ख्ये ब्रुवाणं सव्यसाचिनम् ॥ ४३ ॥

पतेनैवार्जुनं बातुमलं कौरव संयुरो। यच्छिखण्डयवधीद्भीष्मं पाल्यमानः किरीटिना ॥ ४४ ॥ अवध्यं निहतं दृष्वा संयुगे देवदानवैः। तदैवाज्ञासिषमहं नेयमस्तीति भारती॥ ४५॥ यच नः प्रेक्षमाणानां कृष्णामानाय्य तत्सभाम्। अनर्हन्तीं कुले जातां सर्वधर्मानुचारिणीम् ॥ ४६॥ तस्याधर्मस्य गान्धारे फलं प्राप्तमिदं महत्। नो चेत्पापं परे लोके त्वमच्छेंथास्ततोऽधिकम्॥ ४०॥ पुत्राणामिव चैतेषां धर्ममाचरतां सदा। द्रह्येत्को नु नरो लोके मदन्यो ब्राह्मणहुवः॥ ४८॥ पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शकुनिना सह। आहृतो धृतराष्ट्रस्य संमते कुरुसंसदि॥ ४९॥ दुःशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धितः। श्रनुर्वाक्यमनादृत्य त्वयाऽभ्यस्तः पुनःपुनः॥ १४५० ॥ कथं त्विय च कर्णं च कृपे शब्ये च जीवित । अश्वत्थाम्नि च कौरव्य निधनं सैन्धवोऽगमत्॥ ५१॥ मय्येव हि विशेषेण तथा दुर्योघन त्विय। आदांसत परित्राणमर्जुनात्स महीपतिः॥ ५२॥ ततस्तिस्मन्परित्राणमळब्धवित फाल्गुनात्। ं न किञ्चिदनुपश्यामि जीवितस्थानमात्मनः॥ ५३॥ मज्जन्तमिव चात्मानं धृष्टद्युम्नस्य किल्बिषे। पश्यास्यहत्वा पञ्चालान्सह तेन शिखण्डिना ॥ ५४ ॥ तन्मां किमभितप्यन्तं वाक्शौरेव कन्तसि। अशक्तः सिन्धुराजस्य भूत्वा त्राणाय भारत ॥ ५५ ॥ इमानि पाण्डवानां च खुआयानां च भारत। । अनीकान्याद्रवन्ते मां सहितान्यद्य भारत ॥ ५६ ॥

नाहत्वा सर्वपञ्चालान्कवचस्य विमोक्षणम्। कर्ताऽस्मि समरे कर्म धार्तराष्ट्र हितं तव॥ ५७॥ राजन् त्र्याः सुतं मे त्वमश्वत्थामानमाहवे। न सोमकाः प्रमोक्तब्या जीवितं परिरक्षता॥ ५८॥ यच पित्राऽनुशिष्टोऽसि तद्वचः परिपालय। आनुशंस्ये दमे सत्ये चार्जवे च स्थिरो भव॥ ५९॥ घर्मार्थकामकुशलो धर्मार्थावव्यपीडयन्। घर्मप्रधानकार्याणि कुर्याश्चेति पुनः पुनः॥ १४६०॥ चक्षर्मनोभ्यां सन्तोष्या विषाः पुज्याश्च राक्तितः। न चैषां विप्रियं कार्य ते हि वहिशिखोपमाः॥ ६१॥ पष त्वहमनीकानि प्रविशाम्यरिस्दन। रणाय महते राजंस्त्वया वाक्रारपीडितः ॥ ६२ ॥ त्वं च दुर्योधन बळं यदि शक्तोऽसि पालय। रात्रावपि च योत्स्यन्ते संख्धाः कुरुस्ञयाः॥ ६३॥ पवमुक्त्वा ततः प्रायाद्द्रोणः पाण्डवसः अयान् । मुष्णन् क्षत्रियतेजांसि नक्षत्राणामिवांशुमान् ॥ ६४॥ (अ.१५२) ततो दुर्योधनो राजा द्रोणेनैवं प्रचोदितः। अमर्षवरामापन्नो युद्धायैव मनो द्धे ॥ ६५ ॥ अबबीच तदा कर्ण पुत्रो दुर्योधनस्तव। पश्य कृष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटिना ॥ ६६ ॥ आचार्यविद्वितं व्यूहं भिस्वा देवैः सुदुर्भिदम्। मिषतां योधमुख्यानां सैन्धवो विनिपातितः॥ ६०॥ पर्य राधेय पृथ्वीद्याः पृथिव्यां प्रवरा युधि । पार्थेनैकेन निहताः सिंहेनेवेतरे मृगाः॥ ६८॥ अल्पावशेषं सैन्यं मे कृतं राजात्मजेन ह ॥ ६९ ॥

कथं नियच्छमानस्य द्रोणस्य युधि फाल्गुनः।
भिन्दातसुदुर्भिदं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे॥ १४००॥
दियतः फाल्गुनो नित्यमाचार्यस्य महात्मनः।
ततोऽस्य दत्तवान्द्वारमयुद्धेनैव शत्रुह्वन् ॥ ०१॥
भ्रमयं सिन्धुराजाय दत्वा द्रोणः परंतपः।
प्रादात्किरीटिने द्वारं पश्य निर्गुणतां मिय॥ ०२॥
यद्यदास्यद्नुक्षां वै पूर्वमेव गृहान्प्रति।
प्रस्थातुं सिन्धुराजस्य नाभविष्यज्जनक्षयः॥ ०३॥
भद्य मे भ्रातरः श्रीणाश्चित्रसेनाद्यो रणे।
भीमसेनं समासाद्य पश्यतां नो दुरात्मनाम्॥ ७४॥

कर्ण - आचार्य मा विगर्हस्व शक्तवाऽसौ युद्धयते द्विजः।
यथावलं यथोत्साहं त्यक्तवा जीवितमात्मनः॥ ७५ ॥
इती दक्षो युवा शूरः इतास्त्रो लघुविकमः।
यदर्जुनोऽभ्ययाद्द्रोणमुपपशं हि तस्य तत्॥ ७६ ॥
आचार्यः स्थविरो राजन् शीव्याने तथाऽक्षमः।
बाहुब्यायामचेष्टायामशक्तस्तु नराधिप॥ ७७ ॥
तेनैवमभ्यतिकान्तः श्वेताश्वः इष्णसारिधः।
तस्य दोषं न पश्यामि द्रोणस्यानेन हेतुना॥ ७८ ॥
दैवादिष्टोऽन्यथामावो न मन्ये विद्यते कचित्॥ ७९ ॥
यतो नो युध्यमानानां परं शक्त्या सुयोधन।
सैन्धवो निहतो युद्धे दैवमत्र परं स्मृतम्॥ १४८० ॥
दैवोपसृष्टः पुरुषो यत्कर्म कुरुते कचित्।
इतं इतं हि तत्कर्म दैवेन विनिपात्यते॥ ८१ ॥
यत्कर्तव्यं मनुष्येण व्यवसायवता सद्।।
तत्कार्यमविशङ्केन सिद्धितैं मितिष्ठिता॥ ८२ ॥

निक्तत्या वञ्चिताः पार्था विषयोगैश्च भारत । दग्धा जतुगृहे चापि घूतेन च पराजिताः॥ ८३॥ राजनीतिं व्यपाश्चित्य प्रहिताश्चैव काननम्। यत्नेन च कृतं तत्त्वद्दैवेन विनिपातितम् ॥ ८४ ॥ युध्यस्व यत्नमास्थाय दैवं कृत्वा निरर्थकम्। यततस्तव तेषां च दैवं मार्गेण यास्यति॥ ८५॥ न तेषां मतिपूर्व हि सुकृतं दश्यते कचित्। दुष्कृतं तव वा बीर बुद्ध्या हीनं कुरूद्रह ॥ ८६ ॥ दैवं प्रमाणं सर्वस्य सुकृतस्येतरस्य वा । अनन्यकर्म दैवं हि जागर्ति स्वपतामपि ॥ ८७ ॥ तैर्ल्पैर्वहवो यूयं क्षयं नीताः प्रहारिणः। शङ्के दैवस्य तत्कर्म पौरुषं येन नाशितम्॥ ८८॥ एवं सम्भाषमाणानां बहु तत्तज्जनाधिप। पाण्डवानामनीकानि समदृश्यन्त संयुगे॥ ८९॥ ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषक्तरथ-द्विपम्। तावकानां परैः सार्धे राजन् दुर्मन्त्रिते तव ॥ १४९० ॥ (भ.१५३) पञ्चालाः कुरवश्चैव योधयन्तः परस्परम्। यमराष्ट्राय महते परलोकाय दीक्षिताः॥ ९१॥ तथा प्रयुष्यमानेषु पाण्डवेयेषु भारत। दुर्योधनो महाराज व्यवागाहत तद्वलम् ॥ ९२ ॥ सैन्धवस्य वधेनैव भृशं दुःखसमन्वितः। मर्तव्यमिति सञ्चिन्त्य प्राविशः द्विषद्वलम् ॥ ९३ ॥ यथा मध्यंदिने सूर्ये प्रतपन्तं गमस्तिभिः। तथा तव सुतं मध्ये प्रतपन्तं शराचिंभिः। न रोकुर्भातरं युद्धे पाण्डवाः समुदीक्षितुम् ॥ ९४ ॥

पुत्रेण तव सा सेना पाण्डवी मथिता रणे।
निविनी द्विरदेनेव समन्तात्पुल्लपङ्कता॥ ९५॥
श्लीणतोयानिलाकाभ्यां इतित्विडिव पिद्यानी।
बभूव पाण्डवी सेना तव पुत्रस्य तेजसा॥ ९६॥
ततो युधिष्ठिरो राजा तव पुत्रस्य मारिष।
शारं च सूर्थरभ्यासमत्युग्रमनिवारणम्।
हा हतोऽसीति राजानमुक्त्वाऽमुञ्जयुधिष्ठिरः॥ ९०॥
स तेनाकर्णमुक्तेन विद्यो बाणेन कौरवः।
निवसाद रथोपस्थे भृशं सम्मूढचेतनः॥ ९८॥
अथ द्रोणो द्रुतं तत्र प्रत्यदृश्यत संयुगे।
प्रत्युद्ययुस्तं त्वरिताः पञ्चाला युद्धदुर्मदाः॥ ९९॥

(अ.१५४) तथेतरे नर्ज्याद्याः पाण्डवानां महारथाः। सहिताः संन्यवर्तन्त द्रोणमेव द्विजर्षभम्॥ १५००॥

(अ.१५५) ततो द्रोणः केकयांश्च घृष्टचुझस्य चात्मजान् ।
संप्रैषयत्प्रेतलोकं सर्वातिषुभिराद्युगैः ॥ १ ॥
प्रमथ्नन्तं तदा वीरान्भारद्वाजं महारथम् ।
अभ्यवर्तत संकुद्धः द्विवी राजा प्रतापवान् ॥ २ ॥
तस्य द्रोणो ह्यान्हत्वा सार्र्थि च महात्मनः ।
अथास्य सद्वीरस्त्राणं द्विरः कायाद्याहरत् ॥ ३ ॥

(भ.१५०) ततो युघिष्ठिरः कुद्धस्तवानीकमशातयत्। मिषतः कुंभयोनेस्तु पुत्राणां तव चानघ ॥ ४ ॥ सैन्यानि द्रावयन्तं तं द्रोणो दृष्ट्वा युघिष्ठिरम्। चोदितस्तव पुत्रेण सायकैरभ्यवाकिरत्॥ ५ ॥ सत्यां चिकीर्षमाणस्तु प्रतिक्षां कुम्भसम्भवः। युघिष्ठिरवद्यं प्रेष्सुकौक्षमस्त्रमुदैरयत्॥ ६ ॥

ब्रह्मास्त्रमुचतं दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। ब्रह्माश्चेणैव राजेन्द्र तदस्त्रं प्रत्यवारयत् ॥ ७॥ ततः प्रमुच्य कौन्तेयं द्रोणो द्रुपदवाहिनीम्। व्यधमत्कोधताम्राक्षो वायव्यास्त्रेण भारत॥ ८॥ ततः किरीटी भीमश्च सहसा संन्यवर्तताम्। महद्भयां रथवंशाभ्यां परिगृह्य बलं तदा॥९॥ भारद्वाजं शरीघाभ्यां महद्भयामभ्यवर्षताम् ॥ १५१०॥ ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना। तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीर्यत ॥ ११ ॥ द्रोणेन वार्यमाणास्ते स्वयं तव स्रुतेन च। नाशक्यन्त महाराज योधा वार्यितुं तदा॥ १२॥ (अ.१५८) उदीर्यमाणं तद्दष्या पाण्डवानां महद्रलम्। अविषद्यं च मन्वानः कर्णं दुर्योधनोऽब्रवीत् ॥ १३॥ अयं स कालः संप्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल। त्रायस्व समरे कर्ण सर्वान्योधान्महारथान् ॥ १४॥ कर्ण०- जयं ते प्रतिदास्यामि वासवस्येव पाविकः। प्रियं तव मया कार्यमिति जीवामि पार्थिव ॥ १५॥ सर्वेषामेव पार्थानां फाल्गुनो बळवत्तरः। तस्यामोघां विमोक्ष्यामि शक्ति शक्तविनिर्मिताम्॥ १६ 18 मिय जीवति कौरव्य विषादं मा कथाः कचित्। अहं जेष्याभि समरे सहितान्सर्वपाण्डवान् ॥ १०॥ पञ्चालान्केकयांश्चैव वृष्णींश्चापि समागतान्। बाणीघैः राकळीकृत्य तव दास्यामि मेदिनीम् ॥ १८ ॥ एवं ब्रुवाणं कर्णं तु कृपः शारद्वतोऽत्रवीत् ॥ १९ ॥ शोभनं शोभनं कर्ण सनाथः कुरुपुङ्गवः। त्वया नाथेन राघेय वचसा यदि सिध्यति ॥ १५२० ॥

बहुदाः कत्थसे कर्ण कौरवस्य समीपतः। न त ते विक्रमः कश्चिद्दश्यते फलमेव वा ॥ २१ ॥ समागमः पाण्डुसुतैईष्टस्ते बहुशो युधि। सर्वत्र निर्जितश्चासि पाण्डवैः सूतनन्दन ॥ २२ ॥ एकस्याप्यसमर्थस्त्वं फालानस्य रणाजिरे। कथमुत्सहसे जेतुं सकृष्णान्सर्वपाण्डवान् ॥ २३ ॥ अनुवन्कर्ण युध्यस्य कत्थसे बहु स्तुतज । अनुक्त्वा विक्रमेद्यस्त तद्वै सत्पुरुषवतम् ॥ २४ ॥ गर्जित्वा स्तपुत्र त्वं शारदाभ्रमिवाफलम्। निष्फलो दश्यसे कर्ण तच राजा न बुध्यते॥ २५॥ यवं संरुषितस्तेन तदा शारद्वतेन ह। कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठः कृपं वाक्यमथाबवीत् ॥ २६ ॥ शूरा गर्जन्ति सततं प्रावृषीव बळाहकाः। फलं चारा प्रयच्छन्ति बीजमुत्रमृताविव ॥ २०॥ यं भारं पुरुषो बोद्धं मनसा हि व्यवस्यति। दैवमस्य भ्रवं तत्र साहाय्यायोपपद्यते ॥ २८ ॥ व्यवसायद्वितीयोऽहं मनसा भारमुद्रहन्। गर्जामि यद्यहं विप्र तव किं तत्र नश्यति॥ २९॥ सोऽहमद्य रणे यत्ती सहिती कृष्णपाण्डवी। उत्सहे मनसा जेतुं ततो गर्जामि गौतम ॥ १५३० ॥ मनोरथप्रलापा मे न त्राह्यास्तव सृतज। यस्त्वमृत्सहसे यो हं समरे शौरिणा सह ॥ ३१ ॥ एवमुकस्तु राधेयः प्रहसन् भरतर्षभ। अबबीच तदा कर्णो गुरुं शारद्वतं क्रपम्॥ ३२॥ सत्यमुक्तं त्वया बह्मन् पाण्डवान्प्रति यद्वचः। तथापि पार्थाञ्जेष्यामि शक्त्या वासवदत्तया॥ ३३॥

क्रप०-

सुनीतैरिह सर्वार्थाः विध्यन्ते नात्र संशयः। एतमर्थमहं बात्वा ततो गर्जामि गौतम॥ ३४॥ त्वं तु विप्रश्च वृद्धश्च अशक्तश्चापि संयुगे। स्तब्बेहश्च पार्थेषु मोहान्मामवमन्यसे॥ ३५॥ यद्येवं वक्ष्यसे भूयो ममाप्रियमिह द्विज। ततस्ते खड्गमुद्यम्य जिह्नां छेत्स्यामि दुर्मते॥ ३६॥

(स.१५९) तथा परुषितं दृष्ट्या सूतपुत्रेण मातुलम्। खङ्गमुद्यम्य वेगेन द्रीणिरभ्यपतद्द्रुतम्॥ ३०॥

अश्व० - यद्जुंनगुणांस्तथ्यान्कितियानं नराधम।

इह्रं द्वेषात्सुदुर्बुद्धे त्वं भत्तियसि मातुलम् ॥ ३८ ॥

चिकत्थमानः शौर्येण सर्वलोकधनुर्धरम्।

दर्णोत्सेधगृहीतोऽद्य न कश्चिह्रणयन्मृधे ॥ ३९ ॥

क ते वीर्यं क चास्त्राणि यं त्वां निर्जित्य संयुगे।

गाण्डीवधन्वा हतवान् प्रेक्षतस्ते जयद्रथम् ॥ १५४०॥

कर्ण पश्य सुदुर्बुद्धे तिष्ठेदानीं नराधम।

एष तेऽद्य शिरः कायादुद्धरामि सुदुर्मते ॥ ४१ ॥

तमुद्यतं तु वेगेन राजा दुर्योधनः स्वयम्।

नयवारयन्महातेजाः कृपश्च द्विपदां वरः ॥ ४२ ॥

कर्ण॰- शूरोऽयं समरकाधी दुर्मतिश्च द्विजाधमः। आसादयतु मद्वीर्य मुख्येमं कुरुसत्तम ॥ ४३ ॥

वश्व०- तचेतत्क्षस्यतेऽस्माभिः स्तात्मज सुदुर्मते । दर्पमुत्सिकमेतचे फाल्गुनो नाशयिष्यति ॥ ४४ ॥

दुर्यो०- अम्बत्थामन्त्रसीइस्व श्रन्तुमहैसि मानद । कोपः खल्लु न कर्तव्यः स्तपुत्रं कथञ्चन ॥ ४५॥ त्विय कर्णे कृपे द्रोणे मद्रराजेऽथ सौबले। महत्कार्य समासकं प्रसीद द्विजसत्तम ॥ ४६॥ एते ह्यभिमुखाः सर्वे राघेयेन युयुत्सवः। आयान्ति पाण्डवा ब्रह्मश्राह्मयन्तः समंततः॥ ४०॥

सञ्जय०-प्रसाद्यमानस्तु ततो राज्ञा द्रौणिर्महामनाः। प्रससाद महाराज कोधवेगसमन्वितः॥ ४८॥

ततः कृपोऽप्युवाचेदमाचार्यः सुमहामनाः। सौम्यस्वभावाद्वाजेन्द्र क्षिप्रमागतमार्दवः॥ ४९॥ तवैतत्क्षम्यतेऽस्माभिः स्तात्मज सुदुर्भते। द्र्पमृत्सिक्तमेतत्ते फाल्गुनो नाशयिष्यति ॥ १५५० ॥ ततस्ते पाण्डवा राजन् पञ्चालाश्च यशस्विनः। आजग्मः सहिताः कर्णे तर्जयन्तः समन्ततः ॥ ५१ ॥ ततः प्रववृते युद्धं कर्णस्य सह पाण्डवैः। भीषणं सुमहाराज सिंहनाद्विराजितम्॥ ५२॥ ततो द्रौणिः कृपः शस्यो हार्दिक्यश्च महारथः। प्रत्युचयुस्तदा पार्थं स्तपुत्रपरीप्सया ॥ ५३ ॥ बीभत्सुरपि राजेन्द्र पञ्चालैरभिसंवृतः। प्रत्युद्ययो तदा कर्ण यथा चुत्रं रातकतुः॥ ५४॥ स कर्ण शरजालेन च्छादयामास पाण्डवः॥ ५५ 🏿 ततः कर्णः सुसंरब्धः शरैस्त्रिभिरविध्यत । तस्य तल्लाघवं पार्थो नामु प्यत महाबलः॥ ५६॥ ततः पार्थो महेष्वासो दृष्ट्वा कर्णस्य विक्रमम्। मुष्टिदेशे धनुस्तस्य चिच्छेद त्वरयान्वितः। अश्वांश्च चतुरो भहैरनयद्यमसादनम् ॥ ५० ॥ इताश्वातु रथातूर्णमवप्लुत्य नर्षभः। आरुरोह रथं तूर्णे कपस्य रारपीडितः॥ ५८॥ राघेयं निर्जितं दृष्ट्वा ताचका भरतर्षभ । धनञ्जयशर्रेज्ञाः प्राद्रवन्त दिशो दश ॥ ५९ ॥

द्रवतस्तान्समालोक्य राजा दुर्योघनो नृप।
निवर्तयामास तदा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १५६० ॥
अलं द्रुतेन वः शूरास्तिष्ठघ्वं क्षत्रियर्धभाः।
एष पार्थवधायाहं स्वयं गच्छामि संयुगे ॥ ६१ ॥
अहं पार्थान् हनिष्यामि सपञ्चालान्ससोमकान्।
इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सैन्येन महता वृतः॥ ६२ ॥
तं प्रयान्तं महाबाहुं द्रौणिः शस्त्रभृतां वरः।
दुर्योधनमिदं वाक्यं त्वरितः समभाषत ॥ ६३ ॥
मयि जीवति गान्धारे न युद्धं गन्तुमहंसि ॥ ६४ ॥

दुर्यो०- आचार्यः पाण्डुपुत्रान् वै पुत्रवत् परिरक्षति । त्वमप्युपेक्षां कुरुषे तेषु नित्यं द्विजोत्तम ॥ ६५ ॥ मम वा मन्दभाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमो युधि । धर्मराजप्रियार्थं वा द्रीपद्या वा न विद्य तत् ॥ ६६ ॥ अश्वत्थामन्प्रसीदस्व नारायैतान्ममाहितान् ॥ ६० ॥ तवास्त्रगोचरे राक्ताः स्थातुं देवा न दानवाः । किमु पार्थाः सपञ्चालाः सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ ६८ ॥

(अ.१६०) दुर्योधनेनैवमुक्तो द्रोणिराहवदुर्भदः।
प्रत्युवाच महाबाहुस्तव पुत्रमिदं वचः॥ ६९॥
एव गच्छामि संग्रामं त्वत्कृते कुरुनन्दन।
योत्स्येऽहं शत्रुभिः सार्घ जेष्यामि च वरान्वरान् ॥१५००॥
एवमुक्त्वा महाबाहुः पुत्रं दुर्योधनं तव।
अभ्यवर्तत युद्धाय त्रासयन्सर्वधन्यिनः॥ ७१॥
ततस्तमाचार्यसुतं भृष्टद्यस्नः प्रतापवान्।
मर्मभिद्धिः शरैस्तीक्ष्णैजेघान भरत्वभ्म॥ ७२॥

स.सा.१७

ततो द्रोणिर्महाराज पार्षतस्य महात्मनः। ध्वजं घतुस्तथा छत्रमुमौ च पार्ष्णिसारथी। स्तमभ्यांश्च चतुरो निहत्याभ्यद्रवद्रणे॥ ७३॥ पञ्चालांश्चेव तान्सर्वान्बाणैः सन्नतपर्वभिः। व्यद्रावयद्मेयात्मा शतशोऽथ सहस्रशः॥ ७४॥ ततस्तु विव्यथे सेना पाण्डवी भरतर्षम्॥ ७५॥

(अ.१६१) ततः किरीटी भीमश्च सहसा सन्न्यवर्तताम्। महता रथवंशेन परिगृद्ध बळं महत्॥ ७६॥ ततः सा भारती सेना हन्यमाना किरीटिना। तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीर्थत॥ ७७॥

(अ.१६२) सोमदत्तं तु संप्रेक्ष्य विधुन्वानं महद्धनुः। सात्यिकः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां वह ॥ ७८ ॥ ततः संप्रैषयद्यन्ता सैन्धवांस्तान्मनोजवान् ॥ ७९ ॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य सात्वतं रभसं रणे। सोमदत्तो महाबाहुरसंभ्रान्तो न्यवर्तत ॥ १५८० ॥ सोमदत्तस्तु तं षष्ट्या विन्याधोरसि माघवम्। सात्यिकश्चापि तं राजन्नविध्यत्सायकैः शितैः॥ ८१॥ तावन्योन्यं शरैः कृती व्यराजेतां नर्षभी। सुपुष्पौ पुष्पसमये पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ८२ ॥ ततस्तु सात्यकी राजन्सोमदत्तस्य संयुगे। घनुश्चिच्छेद भल्लेन हस्तावापं च पञ्चभिः॥ ८३॥ ततः शरं महाघोरं ज्वलन्तमिव पावकम्। मुमोच सात्वतो राजन्स्वर्णपुङ्खं शिलाशितम् ॥ ८४ ॥ सोऽतिविद्धो महाराज सात्वतेन महारथः। सोमदत्तो महाबाहुर्निपपात ममार च ॥ ८५॥ तं दृष्ट्वा निहतं तत्र सोमद्त्तं महारथाः। महता शरवर्षेण युयुधानमुपाद्रवन् ॥ ८६॥

छाद्यमानं रारैर्दृष्ट्वा युयुघानं युधिष्ठिरः। पाण्डवाश्च महाराज सह सर्वैः प्रभद्रकैः। महत्या सेनया सार्ध द्रोणानीकमुपादवन्॥ ८०॥ ततः शरसहस्रेण द्रोणं विव्याघ पार्थिवः। साभ्वस्तभ्वज्ञरथं तद्द्भुतमिवाभवत्॥ ८८॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्। उपारमस्व युद्धे त्वं द्रोणाद्भरतसत्तम ॥ ८९ ॥ योऽस्य सृष्टो विनाशाय स पवैनं हनिष्यति ॥ १५९० ॥ परिवर्ज्य गुरुं याहि यत्र राजा सुयोधनः। राजा राज्ञा हि योद्धव्यो नाराज्ञा युद्धमिष्यते॥ ९१॥ वासुदेववचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। प्रायाद्दुतममित्रच्नो यत्र भीमो व्यवस्थितः॥ ९२॥ द्रोणोऽपि पाण्डुपञ्चाळान् व्यघमद्रजनीमुखे ॥ ९३ ॥ (स.१६१) वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे भयावहे। तमसा संवृते लोके रजसा च महीपते ॥ ९४ ॥ नापश्यन्त रणे योधाः परस्परमवस्थिताः। अनुमानेन संशाभिर्युद्धं तद्ववृधे महत्॥ ९५॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि सेनागोपाश्च भारत। व्यमुद्यन्त रणे तत्र तमसा संवृते सित ॥ ९६॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि इतिश्रष्टानि यानि वै। सेनागोप्तृनथादिश्य पुनर्व्यूहमकल्पयत्॥ ९७॥\* द्रोणः पुरस्ताज्ञधने तु शस्य-स्तथा द्रौणिः कृतवर्मा सौबलश्च। स्वयं तु सर्वाणि बळानि राजन् राजाऽभ्ययाद्रोपयन् वै निशायाम् ॥ ९८ ॥

<sup>\*</sup> उत्तरक्षोकाद्द्रीण इत्यपकृष्य तेषां सैन्यानामित्यध्याहृत्य योज्यम् ।

उवाच सर्वाश्च पदातिसङ्घान् दुर्योधनः पार्थिव सान्त्वपूर्वम् । उत्सुज्य सर्वे परमायुधानि गृह्णीत हस्तैज्वेळितान् प्रदीपान् ॥ ९९ ॥ ते चोदिताः पार्थिवसत्तमेन

ते चोदिताः पार्थिवसत्तमेन ततः प्रदृष्टा जगृहुः प्रदीपान् । उशे प्रशे प्रश्न विदीपकास्त

रथे रथे पञ्च विदीपकास्तु प्रदीपकास्तत्र गजे त्रयश्च ॥ १६०० ॥

क्षणेन सर्वे विहिताः प्रदीपा व्यादीपयन्तो ध्वजिनी तवाशु ॥ १ ॥

शस्त्रप्रमाभिश्च विराजमानं दीपप्रमाभिश्च तदा बर्छ तत्। प्रकाशितं चाभरणप्रभाभि-श्वेशं प्रकाशं नृपते बभूव॥२॥

तत्संप्रदीसं बलमस्मदीयं निराम्य पार्थास्त्वरितास्तथैव।

सर्वेषु सैन्येषु पदातिसंघा-नचोदयंस्तेऽपि चकुः प्रदीपान् ॥ ३॥

गजे गजे सप्त कृताः प्रदीपा रथे रथे चैव द्दा प्रदीपाः।

द्वावश्वपृष्ठे परिपार्श्वतोऽन्ये ध्वजेषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ ४॥

सेनासु सर्वासु च पार्श्वतोऽन्ये पश्चात्पुरस्ताच समन्ततश्च।

मध्ये तथान्ये ज्विलताग्निहस्ता व्यदीपयन्पाण्डुसुतस्य सेनाम्॥ ५ तेन प्रकारोन भृशं प्रकारां बभूव तेषां तव चैव सैन्यम् ॥ ६॥

(अ.१६४) प्रकाशिते तदा छोके रजसा तमसा वृते। समाजग्मुरथो वीराः परस्परवधैषिणः॥ ७॥

(अ.१६५) कृतवर्मा तु हार्दिक्यो धर्मपुत्रं युघिष्ठिरम्। वारयामास संकुद्धो वेलेवोद्धृत्तमण्वम्॥८॥ युधिष्ठिरस्तु हार्दिक्यं विद्ध्वा पश्चिमराशुगैः। पुनर्विव्याध विंशत्या तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्॥९॥ कृतवर्मा तु संकुद्धो धर्मपुत्रस्य मारिष। धनुश्चिच्छेद मल्लेन तं च विव्याध सप्तिमः॥१६१०॥ ते तस्य कवचं भित्त्वा हेमचित्रं महाधनम्। प्राविशन् धरणीं भित्त्वा वस्मीकमिव पन्नगाः॥११॥ ततस्तु समरे शूरो वृष्णीनां प्रवरो रथी। व्यश्वस्तुत्रथं चक्रे निमेषार्धाधुधिष्ठिरम्॥१२॥ स विछन्नधन्वा विरथः शीर्णवर्मा शरादितः। अपायासीद्रणात्तृर्णं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥१३॥

(अ.१६६) भूरिस्तु समरे राजञ्दीनेयं रिथनां वरम्।
आपतन्तमपासेघत्ययाणादिव कुञ्जरम्॥ १४॥
स विद्वा सात्वतं वाणैस्त्रिभिरेव विद्यां पते।
धनुश्चिच्छेद भक्षेन सुतीक्ष्णेन इसविव॥ १५॥
छिन्नधन्वा महाराज सात्यिकः कोधमूर्विछतः।
प्रजहार महावेगां शक्तिं तस्य महोरिस ॥ १६॥
स तु शक्त्या विभिन्नाङ्गो निपपात रथोत्तमात्॥ १०॥]
भीमसेनं तु युध्यन्तं भारद्वाजरथं प्रति।
स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यविध्यच्छितैः शरैः॥ १८॥

ततो भीमो महाराज गदां गुर्वी महाप्रभाम् । चिक्षेपाविध्य वेगेन दुर्योधनरथं प्रति ॥ १९ ॥ ततः सा सहसा वाहांस्तव पुत्रस्य संयुगे । सार्याः च गदा गुर्वी ममर्दास्य रथं पुनः ॥ १६२० ॥ पुत्रस्तु तव राजेन्द्र भीमाङ्गीतः प्रणस्य च । आहरोह रथं चान्यं नन्दकस्य महातमनः ॥ २१ ॥

(अ.१६७) सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेप्तुं विशां पते।
कर्णो वैकर्तनो युद्धे वारयामास भारत ॥ २२ ॥
सहदेवस्तु राघेयं विद्ध्या नवभिराशुगैः।
पुनर्विञ्याघ दशमिविशिखैर्नतपर्वभिः॥ २३ ॥
तस्य कर्णो ह्यान्हत्वा शरैः सम्नतपर्वभिः।
सार्थि चास्य भल्लेन द्वृतं निन्ये यमक्षयम्॥ २४ ॥
स निरायुधमात्मानं ज्ञात्वा माद्रवतीस्रुतः।
वार्थमाणस्तु विशिखैः सहदेवो रणं जहौ ॥ २५ ॥
वधं प्राप्तं तु माद्रेयं नावधीत्समरेऽरिहा।
कुन्त्याः स्वृत्वा वचो राजन् सत्यसन्धो महायशाः॥ २६ ॥

(भ.१५०) तस्मिन्सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयावहे । बलेन महता युक्तः स्तृपुत्रस्तु सात्वतम् ॥ २० ॥ अभ्ययास्वरितो युद्धे किरङ्खरशतान्बहून् । तथैव पार्थिवाः सर्वे सात्यकिं पर्यवारयन् ॥ २८ ॥

(अ.१०१) तेऽभ्यवर्षव्छरेस्तीक्ष्णैः सात्यिकं सत्यविक्रमम् । त्वरमाणा महावीरा माधवस्य वधैषिणः ॥ २९ ॥ तत्र वीरो महेष्वासः सात्यिकर्युद्धदुर्मदः । निचकर्त शिरांस्युग्रैः शरैः सन्नतपर्वभिः ॥ १६३० ॥ पतेषां युयुधानेन युध्यतां युधि भारत । सभूव तुमुळः शब्दः प्रेतानां कन्दतामिव ॥ ३१ ॥

ततो दुर्योधनः कृद्धो दृढधन्या जितक्कमः। शीव्रहस्तश्चित्रयोधी युयुधानमुपाद्रवत् ॥ ३२ ॥ शैनेयस्तु रणे कुद्धस्तव पुत्रं महारथम्। सायकानामशीत्या तु विव्याघोरिस भारत ॥ ३३ ॥ ततोऽस्य वाहान्समरे शरैनिन्ये यमक्षयम्। सार्थि च रथातूर्णं पातयामास पत्रिणा ॥ ३४ ॥ अथापरेण भल्लेन मुष्टिदेशे महद्भनुः। चिच्छेद तरसा युद्धे तब पुत्रस्य माधवः॥ ३५॥ विरथो विधनुष्कश्च सर्वलोकेश्वरः प्रभः। आहरोह रथं तृर्णे भास्वरं कृतवर्भणः ॥ ३६ ॥ दुर्योधने परावृत्ते शैनेयस्तव वाहिनीम्। द्रावयामास विशिखैनिशामध्ये विशां पते ॥ ३०॥ शकुनिश्चार्जुनं राजन्परिवार्यं समन्ततः। रथैरनेकसाहसैर्भजैश्चापि सहस्रशः। तथा हयसहस्रेश्च नानाशस्त्रेरवाकिरत्॥ ३८॥ तान्यर्जुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्। प्रत्यवारयदायस्तः प्रकुर्वन्विपुछं क्षयम् ॥ ३९ ॥ ततस्तु समरे शूरः शकुनिः सौबलस्तदा। विच्याध निशितैर्बाणैरर्जुनं प्रहसन्निव ॥ १६४० ॥ अर्जुनः राकुनेश्चापं सायकैरच्छिनद्रणे। निन्ये च चतुरो वाहान् यमस्य सदनं प्रति ॥ ४१ ॥ ततो रथादवप्छत्य सौबलो भरतर्षभ। उलुकस्य रथं तूर्णमारुरोह विशां पते॥ ४२॥ तावेकरथमारूढी पितापुत्री महारथी। पार्थं सिषिचतुर्बाणैर्गिरि मेघाविवाम्बुभिः ॥ ४३ ॥

ती तु विद्वा महाराज पाण्डवो निशितः शरैः। विद्यावयंस्तव चर्मू शतशो व्यधमच्छरैः॥ ४४॥ द्यनिलेन यथाऽभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः। विच्छिन्नानि तथा राजन् बळान्यासन् विद्यां पते॥ ४५॥ तद्वलं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निशि। प्रदुद्राव दिशः सर्वो वीक्ष्यमाणं भयार्दितम् ॥ ४६ ॥ घृष्टद्यस्रो महाराज द्रोणं विद्वा त्रिभिः शरैः। चिच्छेद धनुषस्तूर्णं ज्यां शरेण शितेन ह ॥ ४० ॥ तन्निधाय धनुर्भूमौ द्रोणः क्षत्रियमर्दनः। आददेऽन्यद्भनुः शरो वेगवत्सारवत्तरम् ॥ ४८ ॥ घृष्ट्यसं ततो द्रोणो विद्वा सप्तिभराश्रगैः। सार्ये पञ्चभिर्वाणे राजन्विन्याघ संयुगे॥ ४९॥ तं निवार्य रारैस्तूर्ण घृष्टद्यम्नो महारथः। व्यधमत्कौरवीं सेनामासुरीं मघवानिव ॥ १६५० ॥ वध्यमाने बले तस्मिस्तव पुत्रस्य मारिष। प्रावर्तत नदी घोरा शोणितौघतरङ्गिणी ॥ ५१ ॥ द्रावयित्वा तु तत्सैन्यं धृष्टद्युद्धः प्रतापवान् । अभ्यराजत तेजस्वी शको देवगणेष्विव ॥ ५२ ॥ सिंहनाद्रवांश्चकः पाण्डवा जितकाशिनः। पश्यतस्तव पुत्रस्य कर्णस्य च रणोत्कटाः॥ ५३॥ (अ.१७२) विदुतं स्वबलं दृष्ट्वा वध्यमानं महात्मभिः। कोधेन महताऽऽविष्टः पुत्रस्तव विशां पते॥ ५४॥ अभ्येत्य सहसा कर्ण द्रोणं च जयतां वरम्। अमर्षवरामापन्नो वाक्यन्नो वाक्यमब्रबीत् ॥ ५५ ॥ भवद्भधामिह संयामः कुद्धाभ्यां संप्रवर्तितः। आह्वे निहतं दृष्ट्वा सैन्धवं सव्यसाचिना ॥ ५६॥

निहन्यमानां पाण्डुनां बलेन मम वाहिनीम्। भूत्वा तद्विजये राकावराकाविव पर्यतः॥ ५७॥ यद्यहं भवतोस्त्याज्यो न वाच्योऽस्मि तदैव हि। आवां पाण्डुसुतान्संख्ये जेष्याव इति मानदौ ॥ ५८॥ तदैवाहं वचः श्रुत्वा भवद्भयामनुसंमतम्। नाकरिप्यमिदं पार्थेवैंरं योघविनाद्यानम्॥ ५९॥ यदि नाहं परित्याज्यो भवद्भवां पुरुषर्धभौ। युध्यतामनुरूपेण विक्रमेण सुविक्रमौ ॥ १६६०॥ वाक्प्रतोदेन ती बीरी प्रणुत्री तनयेन ते। प्रावर्तयेतां संग्रामं घट्टिताविव पन्नगौ ॥ ६१ ॥ ततस्ती रथिनां श्रेष्टी सर्वलोकधनुर्धरी। द्यैनेयप्रमुखान्पार्थानभिदुदुवत् रणे ॥ ६२ ॥ तथैव सहिताः पार्थाः सर्वसैन्येन संवृताः। अभ्यवर्तन्त तो वीरो नर्दमानी मुहुर्मुहुः॥ ६३॥ तत्र द्रोणोऽहरत्प्राणान्क्षत्रियाणां विद्यां पते। रिक्मिभिभोस्करो राजैस्तमांसीव समन्ततः॥ ६४॥ सा तथा पाण्डवी सेना पीड्यमाना महात्मना। निशि संप्राद्रवद्राजश्रुत्सुज्योस्काः सहस्रशः॥ ६५॥ द्रवमाणं तु तत् सैन्यं द्रोणकर्णौ महारथी। जघ्नतुः पृष्ठतो राजन् किरन्तौ सायकान् बहून् ॥ ६६ 🐚 ततस्तौ पुरुषव्याघावुभौ माधवपाण्डवौ। द्रोणकर्णो समासाद्य घिष्ठितौ रणमूर्घनि ॥ ६० ॥ ततस्तत् पुनरावृत्तं युधिष्ठिरवळं महत्। ततो द्रोणश्च कर्णश्च परान् ममृदतुर्युधि ॥ ६८ ॥ (अ.१७३) लब्धलक्षस्त राघेयः पञ्चालानां महारथान्। अभ्यपीडयदायस्तः शरैमेंघ इवाचलम् ॥ ६९ ॥

सा पीडयमाना कर्णेन पञ्चालानां महाचमः। सम्प्राद्वयत् सुसन्त्रस्ता सिंहेनेवार्दिता मृगी ॥ १६७०॥ अलम्बुपनधः, अलायुधवधः, घटोत्कचवधः ततो युधिष्ठिरो राजा स्वसैन्यं प्रेक्ष्य विद्वतम्।

ततो युधिष्ठिरो राजा स्वसैन्यं प्रेक्ष्य विद्वतम्।
अपयाने मनः कृत्वा फाल्गुनं वाक्यमग्रवीत्॥ ७१॥
पद्य कर्णं महेष्वासं धनुष्पाणिमवस्थितम्।
निशीथे दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्॥ ७२॥
यदत्रानन्तरं कार्यं प्राप्तकालं च पद्यस्ति।
कर्णस्य वघसंयुक्तं तत्कुरुष्व धनञ्जय॥ ७३॥
पवमुक्तो महाराज पार्थः कृष्णमथाग्रवीत्।
भीतः कुन्तीसुतो राजा राधेयस्याद्य विक्रमात्॥ ७४॥
पवंगते प्राप्तकालं कर्णांनीके पुनः पुनः।
भवान् व्यवस्यतु क्षिप्रं द्रवते हि वरूथिनी॥ ७५॥
नैनं शक्ष्यामि संसोदुं चरन्तं रणमूर्धनि।
स भवांस्तत्र यात्वाद्य यत्र कर्णो महारथः॥ ७६॥

वासु०─्न तु तावदृढं मन्ये प्राप्तकालं तवान्य ।
समागमं महाबाह्ये स्तुपुत्रेण संयुगे ॥ ५० ॥

रक्ष्यते राक्तिरेषा हि रौद्रं रूपं विभिर्ते च ।
घटोत्कचस्तु राघेयं प्रत्युचातु महावलः ॥ ५८ ॥

एवमुक्तो महाबाहुः पार्थः पुष्करलोचनः ।
आजुहावाथ तद्रक्षस्तचासीत्पादुरप्रतः ॥ ५९ ॥

कवची सशरः खङ्गी सघन्वा च विशां पते ।
अभिवाद्य ततः कृष्णं पाण्डवं च घनञ्जयम् ।
अब्रधीच तदा कृष्णमयमस्ययुशाधि माम् ॥ १६८० ॥

बा**धु**०- घटोत्कच विज्ञानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । प्राप्तो विक्रमकालोऽयं तव नान्यस्य कस्यचित् ॥ ८१ ॥ पश्य कर्णन हैडिम्बे पाण्डवानामनीकिनी।
काल्यमाना यथा गावः पालेन रणमूर्धनि॥ ८२॥
स्तस्यैवं प्रवृद्धस्य स्तपुत्रस्य संयुगे।
निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वामृते भीमविकम॥ ८३॥
स्तद्र्थं हि हैडिम्बे पुत्रानिच्छन्ति मानवाः।
कथं नस्तारयेद्दुःखात्स त्वं तार्य बान्धवान्॥ ८४॥
रात्रौ हि राक्षसा भूयो भवन्त्यमितविकमाः।
बलवन्तः सुदुर्धणाः शूरा विकान्तचारिणः॥ ८५॥

अधे अध दास्यामि संग्रामं स्तपुत्राय तं निशि।
यं जनाः संप्रवश्यन्ति यावद्भृमिर्धरिष्यति॥ ८६॥
यवमुक्त्वा महाबाहुहैंडिम्बिर्वरवीरहा।
अभ्ययात्तुमुळे कर्ण तव सैन्यं विभीषयन्॥ ८०॥
तमापतन्तं संकृदं दीहास्यं दीहमूर्धजम्।
प्रहसन् पुरुषव्याद्यः प्रतिजन्नाह स्तुजः॥ ८८॥

(स.१७४) पतस्मित्रन्तरे राजञ्जटासुरसुतो बली।
 दुर्योधनमुपागम्य प्राह प्रहरतां वरः॥ ८९॥
 दुर्योधन तवामित्रान्प्रस्थातान् युद्धदुर्मदान्।
 पाण्डवान्हन्तुमिच्छामि त्वयाऽऽज्ञत्तः सहानुगान् ॥१६९०॥
 जटासुरो मम पिता रक्षसां ग्रामणीः पुरा।
 प्रयुज्य कर्म रक्षोच्नं क्षुद्धैः पार्थैनिपातितः॥ ९१॥
 तस्यापचितिमिच्छामि शत्रुशोणितपूजया।
 शत्रुमांसैश्च राजेन्द्र मामनुज्ञातुमहंसि ॥ ९२॥
 तमव्रवीत्ततो राजा प्रीयमाणः पुनः पुनः।
 द्रोणकर्णादिभिः सार्थ पर्याघोऽहं द्विषद्वधे॥ ९३॥
 न्वं तु गच्छ मयाऽऽज्ञतो जहि युद्धे घटोत्कचम्॥ ९४॥

तथेत्युक्त्वा महाकायः समाहृय घटोत्कचम्। जाटासुरिर्भैमसेनिं नानाद्यश्चेरवाकिरत्॥ ९५॥ ततो घटोत्कचो राजन्नसम्बद्धाया। उत्पपात भृशं कुद्धः क्येनविश्वपपात च ॥ ९६ ॥ गृहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलम्बुषम्। उद्यम्य न्यवधीद्भूमौ मयं विष्णुरिवाहवे॥ ९७॥ ततो घटोत्कचः खड्गमुङ्खाद्भुतदर्शनम्। रीदस्य कायाद्धि शिरो भीमं विकृतदर्शनम्॥ ९८॥ स्फुरतस्तस्य समरे नदतश्चातिभैरवम्। निचकर्त महाराज रात्रोरमितविकमः॥ ९९॥ शिरस्तच्चापि संगृह्य केशेषु रुधिरोक्षितम्। ययौ घटोत्कचस्तूर्णं दुर्योधनरथं प्रति ॥ १७०० ॥ अभ्येत्य च महाबाद्धः स्मयमानः स राक्षसः। शिरो रथेऽस्य निक्षिप्य विक्रताननमूर्धजम्। माणवद्भैरवं नादं प्रावृषीय बलाहकः ॥ १ ॥ अब्रवीच्च ततो राजन् दुर्योधनमिदं वचः॥२॥ एष ते निहतो बन्धुस्त्वया दृष्टोऽस्य विक्रमः। पुनर्द्रष्टासि कर्णस्य निष्ठामेतां तथाऽऽत्मनः॥३॥ स्वधर्ममर्थं कामं च त्रितयं योऽभिवाञ्छति। रिक्तपाणिर्न पद्येत राजानं ब्राह्मणं स्त्रियम् ॥ ४ ॥ तिष्ठस्व तावत्सुप्रीतो याचत्कर्णं वधाम्यहम् ॥ ५ ॥ पवमुक्त्वा ततः प्रायात्कर्णे प्रति नरेश्वर। किरञ्छरगणांस्तीक्ष्णान् रुषितो रणमूर्धनि ॥ ६॥ ततः समभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्। विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोर्मुधे ॥ ० ॥

(अ.१७६)तस्मिस्तथा वर्तमाने कर्णराक्षसयोग्धे। अळायुघो राक्षसेन्द्रो वीर्यवानभ्यवर्तत। विज्ञायैतिश्विशायुद्धं जिघांसुर्भीममाहवे॥८॥ स मत्त इव मातङ्गः संकुद्ध इव चोरगः। दुर्योधनमिदं वाक्यमबबीद्युद्धलालसः॥९॥ विदितं ते महाराज यथा भीमेन राक्षसाः। हिडिम्बबककिर्मीरा निहता मम बान्धवाः॥ १७१०॥ परामर्शश्च कन्याया हिडिम्बायाः कृतः पुरा ॥ ११ ॥ तमहं सगणं राजन्सवाजिरथकुञ्जरम्। हैडिम्बि च सहामात्यं हन्तुमभ्यागतः स्वयम्॥ १२॥ तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा हृष्टो दुर्योधनस्तदा। प्रतिगृह्यात्रवीद्वान्यं भ्रातृभिः परिवारितः॥ १३॥ त्वां पुरस्कृत्य सगणं वयं योत्स्यामहे परान्। न हि बैरान्तमनसः स्थास्यन्ति मम सैनिकाः॥ १४॥ एवमस्त्वित राजानमुक्त्वा राक्षसपुङ्गवः। अभ्ययात्वरितो भैमि सहितः पुरुषादकैः॥ १५॥ (अ.१७७)ततः कर्ण समुत्सूज्य भैमसेनिरिप प्रभो। प्रत्यमित्रमुपायान्तमर्दयामास मार्गणैः॥ १६॥ (स.१५४)अळायुधस्तु संकुद्धो घटोत्कचमरिंदमम्। परिघेणातिकायेन ताडयामास मूर्धनि॥ १७॥ स तु तेन प्रहारेण भैमसेनिर्महाबलः। ईषन्मूर्छितमात्मानमस्तंभयत वीर्यवान् ॥ १८॥ ततो दोताधिसंकाशां शतवंटामलंकताम्। चिक्षेप समरे तस्मै गदां काञ्चनमूषिताम्॥ १९॥ सा ह्यांश्च रथं चास्य सार्थि च महास्वना। चूर्णयामास वेगेन विख्षा भीमकर्मणा॥ १७२०॥

स भग्नह्यचकाक्षाद्विशीर्णध्वजकूबरात्। उत्पपात रथातूर्णं मायामास्थाय राक्षसीम्॥ २१ 🛭 स समास्थाय मायां तु ववर्ष रुघिरं बहु। विद्युद्विश्राजितं चासीत्तुमुलाश्राकुलं नमः॥ २२ ॥ तां प्रेक्ष्य महतीं मायां राक्षसो राक्षसस्य च। ऊर्ध्वमुत्पत्य हैडिम्बिस्तां मायां माययाऽवधीत्॥ २३ 🕸 सोऽभिवीक्ष्य हतां मायां मायावी माययैव हि। अरमवर्षे सुतुमुळं विससर्जं घटोत्कचे ॥ २४ ॥ अञ्मवर्षे स तं घोरं शरवर्षेण वीर्यवान् । दिश्च विध्वंसयामास तदद्भुतिमवाभवत्॥ २५ ॥ ततो नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवर्षताम्। विपुर्छैः पर्वतायेश्च नानाघातुभिराचितैः॥२६॥ युदं समभवद्घोरं भैम्यलायुधयोर्नृप। हरीन्द्रयोर्यथा राजन् वालिसुग्रीवयोः पुरा ॥ २० ॥ तो युद्ध्वा विविधेर्घोरैरायुधैविंशिखैस्तथा। प्रमुख च शितौ खड्गावन्योन्यमभिषेततुः॥ २८॥ तावन्योन्यमभिद्रुत्य केरोषु सुमहाबली। भुजाभ्यां पर्यग्रहीतां महाकायी महाबळी॥ २९॥ तौ स्विन्नगात्रौ प्रस्वेदं सुस्वाते जनाधिप। रुधिरं च महाकायाचितवृष्टाचिवांबुद्री ॥ १७३० ॥ अधाभिपत्य वेगेन समुद्धाम्य च राक्षसम्। बलेनाक्षिण्य हैडिम्बिश्चकर्तास्य शिरो महत्॥ ३१ 🚯 हतं दृष्वा महाकायं वकज्ञातिमरिद्मम्। पञ्चालाः पाण्डवाध्येव सिंहनादान्विनेदिरे ॥ ३२ ॥ अथ दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा हतमलायुधम्। बभूव परमोद्धियाः सह सैन्येन भारत॥ ३३॥

(अ.१०९) निहत्यालायुर्घ रक्षः प्रहष्टात्मा घटोत्कचः।
ननाद विविधात्रादान्वाहिन्याः प्रमुखे तव ॥ ३४ ॥
तस्य तं तुमुलं राब्दं श्रुत्वा कुञ्जरकम्पनम्।
तावकानां महाराज भयमासीत्सुदारुणम् ॥ ३५ ॥
अलायुधविषकं तु भैमसेनिं महाबलम्।
दष्ट्वा कर्णो महावाहुः पञ्चालान्समुपादवत् ॥ ३६ ॥
ततोऽतुलैर्वज्रनिपातकस्पैः

ऽतुळवञ्जानपातकथाः द्यातैः द्यारैः काञ्चनचित्रपुङ्खैः।

शत्रून् व्यपोहत् समरे महात्मा वैकर्तनः पुत्रहिते रतस्ते ॥ ३७ ॥

तान्प्रेक्ष्य भग्नान्विमुखीकृतांश्च घटोत्कचो रोषमतीव चके।

वैकर्तनं कर्णमुपेत्य चापि विव्याध वज्रप्रतिमैः पुषत्कैः॥ ३८॥

समाहितावप्रतिमप्रभावा-वन्योन्यमाजचनतुरुत्तमास्त्रैः।

तयोर्डि वीरोत्तमयोर्न कश्चि-इदर्श तस्मिन् समरे विशेषम् ॥ ३९ ॥

घटोत्कचं यदा कर्णो न विशेषयते नृप। ततः प्रादुश्यकारोग्रमस्त्रमस्त्रविदां वरः॥ १७४०॥ तेनास्त्रेणावधीतस्य एथं सहयसारथिम्। विरथश्चापि हैडिम्बः क्षिप्रमन्तरधीयत॥ ४१॥

अन्तर्हितं राक्षसेन्द्रं विदित्वा संप्राकोशन्कुरवः सर्व एव। कथं नायं राक्षसः कृटयोधी हन्यात्कर्णं समरेऽदृश्यमानः॥ ४२॥ ततो मायां दारुणामन्तिरिक्षे घोरां भीमां विहितां राक्षसेन । अपस्याम लोहिताश्रमकाशां देदीत्यन्तीमशिशिखामिवोग्राम् ॥ ४३॥

ततः शराः प्रापतन् रुक्मपुङ्धाः शक्तयृष्टिप्रासमुसलान्यायुधानि । परश्वधास्तैलधौताश्च खड्गाः प्रदीप्तात्रास्तोमराः पट्टिशाश्च ॥ ४४ ॥ तां शक्तिपाषाणपरश्वधानां

प्रासासिवज्ञाशनिमुद्रराणाम् । चृष्टिं विशाळां ज्विळतां पतन्तीं कर्णः शरीधैर्न शशाक हन्तुम् ॥ ४५ ॥

सुभीमनानाविधशस्त्रपातै-र्घटोत्कचेनाभिद्धतं समन्तात् । दौर्योधनं वै बलमार्तरूप-मावर्तमानं ददशे भ्रमत्तत् ॥ ४६॥

तस्मिन् घोरे कुरुवीरावमर्दे कालोत्सृष्टे क्षत्रियाणामभावे।

ते वै भग्नाः सहसा व्यद्रवन्त प्राक्रोशन्तः कौरवाः सर्व एव ॥ ४७ ॥

ततोऽब्रुवन् कुरवः सर्वे पव कर्णं दृष्ट्वा घोररूपां च मायाम्। शक्त्या रक्षो जिंद्द कर्णाद्य तूर्णं नश्यन्त्येते कुरवो घातराष्ट्राः॥ ४८॥ करिष्यतः किञ्च नो भीमपार्थौं तपन्तमेनं जिंद्द पापं निशीथे। यो नः संत्रामाद्घोररूपाद्विमुञ्चे-त्स नः पार्थान् सबळान् योघयेत ॥ ४९ ॥

तस्मादेनं राक्षसं घोरक्षं शक्त्या जिह्न त्वं दत्तया वासवेन।

मा कौरवाः सर्व प्वेन्द्रकल्पा रात्रियुद्धे कर्ण नेग्रुः सयोघाः॥ १७५० ॥

स वध्यमानो रक्षसा वै निशीथे दृश्वा राजंस्त्रास्यमानं बळं च।

महच्छुत्वा निनदं कौरवाणां मतिं दभ्ने राक्तिमोक्षाय कर्णः॥ ५१॥

याऽसौ राजिशिहिता वर्षपूगान् वधायाजी सत्छता फाल्गुनस्य।

तां वै शक्तिं लेलिहानां प्रदीर्घा। वैकर्तनः प्राहिणोद्दाश्रसाय ॥ ५२॥

सा तां मायां भस्म छत्वा ज्वलन्ती भित्वा गाढं हृद्यं राक्षसस्य।

ऊर्ध्वं ययौ दीप्यमाना निशायां नक्षत्राणामन्तराण्याविवेश ॥ ५३ ॥

पतद्रक्षः स्वेन कायेन तूर्ण-मतिप्रमाणेन विवर्धता च।

प्रियं कुर्वेन् पाण्डवानां गतासु-रक्षोहिणीं तव तूर्णं जघान ॥ ५४ ॥

ततो मिश्राः प्राणदन्सिहनादै-भेर्यः राष्ट्वा मुरजाश्चानकाश्च।

दग्धां मायां निहतं राक्षसं च दृष्ट्या हृष्टाः प्राणदन् कीरवेयाः॥ ५५ ॥ घटोत्कचवधेन श्रीकृष्णस्य हर्षः

(अ.१८०) हैडिमिंब निहतं रष्ट्वा विशीर्णिमिव पर्वतम्। बमुबः पाण्डवाः सर्वे शोकबाष्पाकुलेक्षणाः ॥ ५६ ॥ वासुदेवस्तु हर्षेण महताऽभिपरिष्लुतः। सनाद सिंहनादं वै पर्यष्वजत फाल्गुनम् ॥ ५० ॥ स विनद्य महानाद्मभीषून्सिश्यम्य च। ननर्त हर्षसंचीतो वातोद्धृत इव द्रुमः॥ ५८॥ अहप्टमनसं ज्ञात्वा वासुदेवं महाबलः। अर्जुनोऽथाववीद्राजन्नातिहृष्टमना इव ॥ ५९ ॥ अतिहर्षोऽयमस्थाने तवाद्य मधुसूदन। शोकस्थाने तु संप्राप्ते हैडिग्बस्य वधेन तु ॥ १७६० ॥ नैतत्कारणमृह्यं हि भविष्यति जनाईन। तद्द शंस मे पृष्टः सत्यं सत्यभृतां वर ॥ ६१ ॥ जास०- अतिहर्षमिमं प्राप्तं ऋणु मे त्यं धनश्चय ॥ ६२ ॥ शक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसियत्वा महास्रते। कर्ण निहतमेवाजी विद्धि सद्यो धनञ्जय ॥ ६३ ॥ दिष्ट्याऽपनीतकवचो दिष्ट्याऽपहृतकुण्डलः। दिष्ट्या सा व्यंसिता शक्तिरमोघाऽस्य घटोत्कचे ॥ ६४ ॥ आशीविष इव कृद्धो जम्भितो मन्त्रतेजसा । तथाऽद्य भाति कर्णो मे शान्तज्वाल इवानलः॥ ६५॥ कवचेन विहीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव। सोऽच मानुषतां प्राप्तो विमुक्तः शकद्त्तया ॥ ६६॥

> च्छिद्रे होनं स्वप्रमत्तः प्रमत्तम् । कुच्छ्रं प्राप्तं रथचके विमग्ने इन्याः पूर्वं त्वं तु संज्ञां विचार्य ॥ ६० ॥

एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय-

जरासन्धश्चेदिराजो महात्मा महाबाहुश्चैकलब्यो निषादः। एकैकशो निहताः सर्व एते योगैस्तैस्तैस्त्विद्धतार्थ मयैव॥ ६८॥

(ज.949) यदि होनं नाहनिष्यत्कर्णः राक्त्या महामुघे।

मया वध्योऽभविष्यत्स मैमसेनिर्घटोत्कचः॥ ६९॥

मया न निहतः पूर्वमेष युष्मित्ययेष्सया॥ १०००॥

एष हि ब्राह्मणद्वेषी यज्ञद्वेषी च राक्षसः।

धर्मस्य लोता पापात्मा तस्मादेष निपातितः॥ ७१॥

व्यंसिता चाष्युपायेन राक्षदत्ता मयाऽनघ॥ ७२॥

ये हि धर्मस्य लोतारो वध्यास्ते मम पाण्डव।

धर्मसंस्थापनार्थे हि प्रतिज्ञेषा ममाव्यया॥ ७३॥

ब्रह्म सत्यं दमः शौचं धर्मो हीः श्रीर्धृतिः क्षमा।

यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे॥ ७४॥

(अ.१८२) ततः कृष्णं महाबाहुं सात्यिकः सत्यविक्रमः। पप्रच्छ रथशार्दूछः कर्णं प्रति महारथः॥ ७५॥ अयं च प्रत्ययः कर्णे शक्तिश्चामितविक्रमा। किमर्थे स्तुपुत्रेण न मुक्ता फाल्गुने तु सा॥ ७६॥

वासु०- दुःशासनश्च कर्णश्च शकुनिश्च ससैन्धवः। सततं मन्त्रयन्ति सम दुर्योधनपुरोगमाः॥ ७०॥ कर्ण कर्ण महेष्वास रणेऽमितपराक्षम। नान्यस्य शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर॥ ७८॥ ऋते महारथात्कर्ण कुन्तीपुत्राद्धनश्चयात्। स हि तेषामितयशा देवानामिव वासवः॥ ७९॥ तस्मिन्विनिहते पार्थे पाण्डवाः सञ्जयैः सह। भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इव निरम्रयः॥ १७८०॥

तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुङ्गव। हृदि नित्यं च कर्णस्य वघो गाण्डीवधन्वनः ॥ ८१ ॥ अहमेव तु राधेयं मोहयामि युधां वर। ततो नावासृजच्छिक पाण्डवे भ्वेतवाहने ॥ ८२॥ फाल्गुनस्य हि सा मृत्युरिति चिंतयतोऽनिशम्। न निद्रा न च में हर्षों मनसोऽस्ति युधां वर ॥ ८३ ॥ घटोत्कचे व्यंसितां तु दृष्ट्वा तां शिनिपुङ्गव। मृत्योरास्यान्तरान्मुक्तं पद्याम्यद्य धनञ्जयम् ॥ ८४ ॥ न पिता न च में माता न यूयं आतरस्तथा। न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे॥ ८५॥ त्रैलोक्यराज्याद्यत्किञ्चद्भवद्भ्यत्सुदुर्लभम्। नेच्छेयं सात्वताहं तद्विना पार्थं धन अयम् ॥ ८६॥ अतः प्रहर्षः सुमहान्युयुधानाद्य मेऽभवत्। मृतं प्रत्यागतमिव दक्ष्या पार्थ घनञ्जयम्।। ८७।। अतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः। न हान्यः समरे रात्रौ शक्तः कर्णे प्रवाधितुम् ॥ ८८॥ इति सात्यकये प्राह तदा देवकिनन्दनः। धमञ्जयित युक्तस्तित्रये सततं रतः॥ ८९॥ (अ.१८३) हते घटोत्कचे राजन् कर्णन निशि राक्षसे। प्रणदत्सु च हृष्टेषु तावकेषु युयुत्सुषु ॥ १७९०॥ विगाढायां रजन्यां च राजा दैन्यं परं गतः। अबवीच महाबाहुर्भीमसेनमिदं वचः ॥ ९१ ॥ आवारय महाबाहो धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम् ॥ ९२ ॥

सर्वसैन्यस्य निद्रा, चन्द्रोदये पुनर्युद्धारम्भः, द्वुपद्विराटवधः (अ.१८४) ततः प्रवत्रते युद्धं ध्रान्तवाह्नसैनिकम्। पाण्डवानां कुरूणां च गर्जतामितरेतरम्॥ ९३॥

निद्रान्धास्ते महाराज परिश्रान्ताश्च संयुगे। नाभ्यपद्यन्त समरे काञ्चिचेष्टां महारथाः॥ ९४॥ सर्वे ह्यासन्निरुत्साहाः क्षत्रिया दीनचेतसः। स्वधर्ममनुपदयन्तो न जहुः स्वामनीकिनीम् ॥ ९५ ॥ अस्त्राण्यन्ये समुत्सृज्य निद्रान्धाः शेरते जनाः। रथेष्वन्ये गजेष्वन्ये हयेष्वन्ये च भारत॥ ९६॥ ह्रन्यमानमथात्मानं परेभ्यो बहुवो जनाः। नाभ्यजानन्त समरे निद्रया मोहिता भुशम्॥ ९०॥ तेषामेतादृशीं चेष्टां विज्ञाय पुरुषर्वभः। उवाच वाक्यं बीभत्सुरुचैः सन्नादयन् दिशः॥ ९८॥ श्रान्ता भवन्तो निद्रान्धाः सर्व एव सवाहनाः। ते यूयं यदि मन्यध्वमुपारमत सैनिकाः॥ ९९॥ निमीलयत चात्रैव रणभूमी मुहूर्तकम्॥ १८००॥ ततो विनिद्रा विश्रान्ताश्चन्द्रमस्युदिते पुनः। संसाधियण्यथान्योन्यं संग्रामं कुरुपाण्डवाः॥ १॥ तद्वचः सर्वधर्मशा धार्मिकस्य विशा पते। अरोचयन्त सैन्यानि तथा चान्योन्यमहुवन् ॥ २ ॥ तथा विक्रोशमानस्य फाल्गुनस्य ततस्ततः। उपारमत पाण्डुनां सेना तव च भारत॥३॥ अश्वपृष्ठेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे। गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे क्षितौ ॥ ४ ॥ पवं हयाश्च नागाश्च योघाश्च भरतर्वभ। युद्धाद्विरम्य सुषुषुः श्रमेण महताऽन्विताः॥ ५॥ तत्तथा निद्रया भग्नमबोधं प्रास्वपद्भृशम्। कुरालैः शिल्पिभिन्धंस्तं पटे चित्रमिवाद्भुतम् ॥ ६ ॥ ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगळङ्कता ॥ ७ ॥

दशशताक्षककुव्दरिनिःसृतः

किरणकेसरभासुरपिञ्जरः।

तिमिरवारणयूथविदारणः

समुदियादुद्याचलकेसरी॥८॥

हरवृषोत्तमगात्रसमद्यतिः

स्मरशरासनपूर्णसमप्रभः।

नववधूस्मितचारुमनोहरः

प्रविस्तः कुमुदाकरबान्धवः॥ ९॥

ततो मुहूर्ताद्भगवान् पुरस्ताच्छशलक्षणः।
रिश्मजालं महचन्द्रो मन्दं मन्दमवास्त्रजत्॥ १८१०॥
बोध्यमानं तु तत्सैन्यं राजंश्चन्द्रस्य रिश्मभिः।
बुबुधे शतपत्राणां वनं सूर्योद्यभिर्यथा॥ ११॥
यथा चन्द्रोद्योद्धृतः क्षुभितः सागरोऽभवत्।
तथा चन्द्रोद्योद्धृतः स बभृव बलार्णवः॥ १२॥

(अ.१८५) ततो दुर्योधनो द्रोणमभिगम्याव्रवीदिदम्।
अमर्षवरामापन्नो जनयन्दर्षतेजसी॥ १३॥
न मर्षणीयाः संग्रामे विश्रमन्तः श्रमान्विताः।
सपत्ना ग्लानमनसो लब्धलक्षा विरोषतः॥ १४॥
यन्तु मर्षितमस्मामिर्मवतः प्रियकाम्यया।
त एते परिविश्रान्ताः पाण्डवा बलवत्तराः॥ १५॥
सर्वथा परिद्वीनाः स्म तेजसा च बलेन च।
भवता पाल्यमानास्ते विवर्धन्ते पुनः पुनः॥ १६॥
दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि ब्राह्मादीनि च यानि ह।
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विरोषतः॥ १७॥

स भवानमर्पयत्येतांस्त्वत्तो भीतान्विशेषतः। शिष्यत्वं वा पुरस्कृत्य मम वा मन्द्रभाग्यताम्॥ १८ 🏿 पवमुद्धर्षितो द्रोणः कोपितश्च सुतेन ते। समन्युखवीदाजन्दुर्योधनमिदं वचः॥ १९॥ स्थविरः सन्परं शक्त्या घटे दुर्योघनाहवे। अतःपरं मया कार्यं क्षुद्धं विजयगृद्धिना ॥ १८२० ॥ अनस्त्रविदयं सर्वो हन्तन्योऽस्त्रविदा जनः॥ २१ ॥ यद्भवानमन्यते चापि शुभं वा यदिवाऽशुभम्। तद्वै कर्तास्मि कीरव्य वचनात्तव नान्यथा॥ २२॥ निहत्य सर्वपञ्चालान् युद्धे कृत्वा पराक्रमम्। विमोक्ष्ये कवचं राजन् सत्येनायुधमालमे ॥ २३ ॥ मन्यसे यच कौन्तेयमर्जुनं श्रान्तमाह्वे। तस्य वीर्य महाबाहो श्रुणु सत्येन कौरव॥ २४॥ तं न देवा न गन्धर्वा न यक्षा न च राक्षसाः। उत्सहन्ते रणे जेतुं कुपितं सव्यसाचिनम् ॥ २५ ॥ तं तदाऽभिप्रशंसन्तमर्जुनं कुपितस्तदा । द्रोणं तव सुतो राजन् पुनरेवेद्मव्रवीत्॥ २६॥ अहं दुःशासनः कर्णः शकुनिर्मातुस्त्रश्च मे। हिनयामोऽर्जुनं संख्ये द्विधा कृत्वाऽद्य भारतीम् ॥ २० ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भारद्वाजो हसन्निव। अन्ववर्तत राजानं स्वस्ति तेऽस्त्वित चाववीत् ॥ २८ ॥ युद्धे हार्जुनमासाद्य स्वस्तिमान् को वजेद्गृहान् ॥ २९ ॥ त्वं तु सर्वाभिशंकित्वाश्विष्टुरः पापनिश्चयः। श्रेयसस्त्वद्धिते युक्तांस्तत्त्वद्वकुमिद्देच्छिस ॥ १८३०॥ गच्छ त्वमपि कौन्तेयमात्मार्थे जहि मा चिरम्। इमान्कि क्षत्रियानसर्वान् घातयिष्यस्यनागसः॥ ३१ 🛭

एव ते पाण्डवः शत्रुरविशङ्कोऽयतः स्थितः। क्षत्रधर्ममवेक्षस्य स्थाध्यस्तव वधो जयात्॥ ३२॥ द्तं भुकमधीतं च प्रातमैश्वर्यमीव्सितम्। कृतकृत्योऽनृणश्चासि मा भैर्युध्यस्य पाण्डवम्॥ ३३॥ इत्युक्त्वा समरे द्रोणो न्यवर्तत यतः परे। द्वैधीकृत्य ततः सेनां युदं समभवत्तदा॥ ३४॥

(अ.१८६) त्रिमागमात्रशेषायां राज्यां युद्धमवर्तत ।
कुरूणां पाण्डवानां च सम्मृष्टानां विशां पते ॥ ३५ ॥
ततो द्वैधीकृते सैन्ये द्रोणः सीमकपाण्डवान् ।
अभ्यद्भवत्सपञ्चालान् दुर्योधनपुरीगमः ॥ ३६ ॥
ततो विराटद्रुपरी द्रोणं प्रति ययू रणे ॥ ३७ ॥
द्रुपदस्य ततः पीत्राक्षय एव विशां पते ।
चेदयश्च महेष्यासा द्रोणमेवाभ्ययुर्युष्टि ॥ ३८ ॥
तेषां द्रुपदपीत्राणां त्रयाणां निशितैः शरैः ।
त्रिभिर्द्राणोऽहरत्माणांस्ते हता न्यपतन्भुवि ॥ ३९ ॥
ततो द्रोणः सुपीताभ्यां मल्लाभ्यामरिमर्दनः ।
द्रुपदं च विराटं च प्रेषयामास मृत्यवे ॥ १८४० ॥
अथ चन्द्रप्रमां मुष्णवादित्यस्य पुरःसरः ।
अरुणोऽभ्युद्रयांचके ताम्रीकुर्विववाम्बरम् ॥ ४९ ॥
प्राच्यां दिशि सहस्रांशोरहणेनाहणीकृतम् ।
तापनीयं यथा चक्रं भ्राजते रिवमण्डलम् ॥ ४२ ॥

ततो रथाश्वांश्च मनुष्ययानान्युत्सुज्य सर्वे कुरुपाण्डुयोधाः।
दिवाकरस्याभिमुखं जपन्तः
सन्ध्यागताः प्राञ्जलयो बभुनुः॥ ४३॥

# पञ्चदशदिनयुद्धम्

(स.१८०) उदिते तु सहस्रांशी तप्तकाश्चनसप्रमे। प्रकाशितेषु लोकेषु पुनर्युद्धमवर्तत ॥ ४४ ॥ (अ.१८९) तर्सिम्तथा वर्तमाने गजाश्वनरसंक्षये। दुःशासनो महाराज धृष्टयुम्नमयोधयत्॥ ४५॥ स तु दुःशासनं वाणैर्विमुखीकृत्य पार्वतः। िकिरञ्छरसहस्राणि द्रोणमेवाभ्ययाद्रणे॥ ४६॥ अभ्यपद्यत हार्दिक्यः कृतवर्मा त्वनन्तरम् । सोद्यीणां त्रयश्चेव त एनं पर्यवारयन् ॥ ४० ॥ तं यमी पृष्ठतोऽन्वैतां रक्षन्तौ पुरुवर्षभौ। द्रोणायाभिमुखं यान्तं दीव्यमानमिवानछम्॥ ४८॥ शुद्धात्मानः शुद्धवृत्ता राजन् स्वर्गपुरस्कृताः । आर्थे युद्धमकुर्वन्त परस्परजिगीषवः ॥ ४९ ॥ नात्र कर्णी न नालीको न लिहो न च वस्तिकः। न सूची कपिशो नैव न गवास्थिगजास्थिजः॥ १८५०॥ इषुरासीन संश्लिहो न पृतिनं च जिह्नगः। ऋजुन्येव विद्युद्धानि सर्वे शस्त्राण्यधारयन् ॥ ५१ ॥ तदासीतुमुळं युद्धे सर्वदोषविवर्जितम्। चतुर्णा तव योधानां तैश्चिभिः पाण्डवैः सह ॥ ५२ ॥ दृष्ट्वा द्रोणाय पाञ्चाल्यं वजन्तं युद्धदुर्मदम्। यमाभ्यां तांश्च संसक्तांस्तदन्तरमुपादवत्। दुर्योधनो महाराज किरञ्ञोणितभोजनान् ॥ ५३ ॥ तं सात्यिकः शीव्रतरं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥ ५४॥ तौ परस्परमासाद्य समीपे कुरुमाधवी। हसमानी नृशार्दूळावभीती समसज्जताम्॥ ५५ ॥ **अथ** दुर्योधनो राजा सात्यकि समभाषत। प्रियं सखायं सततं गर्हयन् वृत्तमातमनः॥ ५६॥

धिक कोधं धिक्सखे लोभं धिङ्मोहं धिगमर्षितस्। घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्तु बलमौरसम्। यत्र मामभिसंघत्से त्वां चाहं शिनिपुङ्गव॥ ५०॥ त्वं हि प्राणैः प्रियतरो ममाहं च सदा तव ॥ ५८ ॥ स्मरामि तानि सर्वाणि बाब्यवृत्तानि यानि नौ। तानि सर्वाणि जीर्णानि सांप्रतं नो रणाजिरे ॥ ५९ ॥ किमन्यत्कोधलोभाभ्यां युद्धमेवाद्य सात्वत ॥ १८६० ॥ तं तथावादिनं तत्र सात्यिकः प्रत्यभाषत । प्रहसन्विशिखांस्तीक्षणानुद्यम्य परमास्त्रवित् ॥ ६१ ॥ नेयं सभा राजपुत्र नाचार्यस्य निवेशनम्। यत्र कीडितमस्माभिस्तदा राजन् समागतैः॥ ६२ ॥ दुर्यो०- क सा कीडा गताऽस्माकं बाल्ये वै शिनिपुङ्गव। क च युद्धमिदं भूयः कालो हि दुरतिकमः॥ ६३॥ किं नु नो विद्यते कृत्यं धनेन धनिलप्सया। यत्र युध्यामहे सर्वे धनलोभात्समागताः॥ ६४॥ तं तथावादिनं तत्र राजानं माधवोऽब्रवीत । पवंवृत्तं सदा क्षात्रं युध्यन्तीह गुरूनिय ॥ ६५ ॥ यदि तेऽहं प्रियो राजन् जिह मां मा चिरं कथाः। त्वत्कृते सुकृतांह्योकान् गच्छेयं भरतर्षभ ॥ ६६॥ या ते शक्तिर्बलं यच तित्क्षप्रं मयि दर्शय। नेच्छामि तदहं द्रष्टुं मित्राणां व्यसनं महत्।। ६७॥। इत्येवं व्यक्तमाभाष्य प्रतिभाष्य च सात्यिकः। अभ्ययात्तूर्णमञ्ययो द्यां नाकुरुतात्मनि ॥ ६८ ॥ तमायान्तं महाबाहुं प्रत्यगृह्णात्तवातमजः॥ ६९॥ तस्य संद्धतश्चेषुं संहितेषुं च कार्मुकम्। आच्छिनत्सात्यकिस्तूर्ण रारैश्चेवाप्यवीविधत् ॥ १८७० ॥ स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्रथान्तरे। दुर्योधनो महाराज दाशार्हशरपीडितः॥ ७१॥

## युधिष्ठिरस्य असत्यकथनम्

(अ.१९०) पञ्चालानां ततो द्रोणोऽप्यकरोत्कदनं महत्। यथा कुद्धो रणे राको दानवानां क्षयं पुरा॥ ७२॥ वध्यमानेषु संत्रामे पञ्चालेषु महात्मना । उदीर्यमाणे द्रोणास्त्रे पाण्डवान् भयमाविदात् ॥ ७३ ॥ त्रस्तान्कुन्तीसुतान् दृष्ट्वा द्रोणसायकपीडितान्। मतिमाञ्श्रेयसे युक्तः केशवोऽर्जुनमब्रवीत्॥ ७४॥ नैष युद्धेन संग्रामे जेतुं राक्यः कथञ्चन। सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो देवैरपि सवासवैः॥ ७५॥ न्यस्तशस्त्रस्तु संग्रामे शक्यो हन्तुं भवेशृभिः। आस्थीयतां जये योगो धर्ममुत्रुज्य पाण्डवाः॥ ७६॥ यथा नः संयुगे सर्वान्न हन्यादुक्मवाहनः॥ ७७॥ अश्वत्थाम्नि इते नैष युध्येदिति मतिर्मम। तं हतं संयुगे कश्चिदसमै शंसतु मानवः॥ ७८॥ पतन्नारोचयदाजन् कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। अन्ये त्वरोचयन्सर्वे कृच्छ्रेण तु युधिष्ठिरः॥ ७९॥ ततो भीमो महाबाहुरनीके स्वे महागजम्। जघान गदया राजन्नश्वत्थामानमित्युत। परप्रमथनं घोरं माळवस्येन्द्रवर्मणः॥ १८८०॥ भीमसेनस्तु सबीडमुपेत्य द्रोणमाहवे। अश्वत्थामा इत इति शब्दमुचैश्वकार ह।। ८१।। भीमसेनवचः श्रुत्वा द्रोणस्तत्परमाप्रियम्। मनसा सन्नगात्रोऽभूद्यथा सैकतमम्भसि ॥ ८२ ॥

शङ्कमानः स तन्मिथ्या वीर्यज्ञः स्वसुतस्य वै। हतः स इति च श्रुत्वा नैव धैर्यादकम्पत ॥ ८३ ॥ स पार्षतमभिद्रत्य जिघांसुर्वृत्युमात्मनः। अवाकिरत्सहस्रेण तीक्ष्णानां कङ्कपत्रिणाम्।। ८४॥ तं विंशतिसहस्राणि पञ्चालानां नर्षभाः। तथा चरन्तं संग्रामे सर्वतोऽवाकिरञ्जरैः ॥ ८५ ॥ विध्य तान्बाणगणान् पञ्चालानां महारथः। शादुश्चके ततो द्रोणो ब्राह्ममस्त्रं परंतपः ॥ ८६॥ ते वध्यमानाः समरे भारद्वाजेन पार्थिवाः। मेदिन्यामन्वकीर्यन्त वात्ततुत्रा इव दुमाः॥ ८७॥ हत्वा विंशतिसाहसान् पञ्चालानां रथवजान्। पुनः पञ्चशतान्मतस्यान् षट्सहस्रांश्च सृञ्जयान् ॥ ८८॥ ह्यस्तिनामपुतं हत्वा जघानाश्वायुतं पुनः॥ ८९॥ क्षत्रियाणामभावाय दह्वा द्रोणमवस्थितम्। ऋषयोऽभ्यागतास्तूर्णं हृद्यवाहपुरोगमाः॥ १८९०॥ विश्वामित्रो जमद्विभरद्वाजोऽथ गौतमः। वसिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च ब्रह्मलोकं निनीषवः॥ ९१॥ त एनमह्रवन्सर्वे द्रोणमाह्वशोभिनम्। अधर्मतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य ते॥ ९२॥ ब्रह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अनस्त्रज्ञा नरा भुवि। यदेतदीदशं विप्र कृतं कर्म न साधु तत्॥ ९३॥ न्यस्यायुधं रणे विप्र द्रोण मा त्वं चिरं कथाः। मा पापिष्ठतरं कर्म करिष्यसि पुनर्द्धिज ॥ ९४॥ इति तेषां वचः श्रुत्वा भीमसेनवचश्च तत्। चृष्ट्युम्नं च संप्रेक्ष्य रणे स विमनाऽभवत् ॥ ९५ ॥

सन्दिद्यमानो व्यथितः कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्। अहतं वा हतं वेति पप्रच्छ सुतमात्मनः॥ ९६॥ स्थिरा बुद्धिहिं द्रोणस्य न पार्थो वक्ष्यतेऽनृतम्। त्रयाणामपि लोकानामैश्वयधिं कथञ्चन ॥ ९७॥ ततो निष्पाण्डवामुर्वी करिष्यन्तं युघां पतिम्। द्रोणं ज्ञात्वा धर्मराजं गोविन्दो व्यथितोऽब्रवीत्॥ ९८ 🏚 यद्यर्घदिवसं द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः। सत्यं ब्रचीमि ते सेना विनाशं समुपैष्यति॥ ९९॥ स भवांखातु नो द्रोणात्सत्याज्ज्यायोऽनृतं वचः। अनृतं जीचितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यतेऽनृतैः॥ १९००॥ तयोः संवद्तोरेवं भीमसेनोऽब्रवीदिदम्॥१॥ अश्वत्थामेति विख्यातो गजः शकगजोपमः। निह्तो युधि विकम्य ततोऽहं द्रोणमञ्जवम्॥२॥ अभ्वत्थामा हतो ब्रह्मन्निवर्तस्वाहवादिति। नूनं नाश्रद्धदाक्यमेष मे पुरुषर्धभः॥३॥ स त्वं गोविन्द्वाक्यानि मानयस्व जयैषिणः। द्रोणाय निहतं शंस राजञ्शाखतीसुतम्॥ ४॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रुष्णवाक्यप्रचोदितः। भावित्वाच्च महाराज वक्तुं समुपचक्रमे॥ ५॥ तमतथ्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः। अश्वत्थामा इत इति राब्द्मुच्चैश्चकार इ॥६॥ अव्यक्तमब्रवीद्राजम् हतः कुञ्जर इत्युत ॥ ७॥ तस्य पूर्व रथः पृथ्व्याश्चतुरङ्गुलमुच्छितः। बभूवैवं च तेनोक्ते तस्य वाहाः स्पृशन्महीम्॥८॥ युचिष्ठिरात्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा द्रोणो महारथः। पुत्रव्यसनसन्तरो निराशो जीवितेऽभवत् ॥ ९ ॥

आगस्क्रतिमवात्मानं पाण्डवानां महात्मनाम्। ऋषिवाक्येन मन्वानः श्रुत्वा च निहतं सुतम् ॥ १९१०॥ विचेताः परमोद्विशो धृष्टशुस्त्रमवेक्ष्य च। योद्धं नाराक्नुवद्गाजन् यथापूर्वमरिदमः॥ ११॥ द्रोणस्य शरीरत्यागः, द्रोणस्य शिरश्छेदः

(अ.१९१) तं दक्ष्वा परमोद्धियं शोकोपहतचेतसम्।
पञ्चालराजस्य सुतो घृष्टद्यमः समाद्रवत् ॥ १२ ॥
य इक्ष्वा मनुजेन्द्रेण द्रुपदेन महामखे।
लब्धो द्रोणविनाशाय समिद्धाद्धव्यवाहनात् ॥ १३ ॥
ततः प्रयत्नमातिष्ठदाचार्यस्तस्य वारणे।
न चास्यास्त्राणि राजेन्द्र प्रादुरासन्महात्मनः॥ १४ ॥

(अ.१९२) हतीजा इव चाप्यासीद्भारद्वाजो महारथः।
प्रास्फुरश्नयनं चास्य वामबाहुस्तथैव च॥ १५॥
विमनाश्चाभवद्युद्धे दृष्ट्वा पार्वतमग्रतः॥ १६॥
ऋषीणां ब्रह्मवादानां स्वर्गस्य गमनं प्रति।
सुयुद्धेन ततः प्राणानुत्स्रष्टुमुपचक्रमे॥ १७॥
ततश्चतुर्दिशं सैन्यैर्द्वेपदस्याभिसंवृतः।
निर्देहन् क्षत्रियवातान् द्रोणः पर्यचरद्रणे॥ १८॥
ततो भीमो दृढकोधो द्रोणस्यान्त्रिज्य तं रथम्।
शनकैरिव राजेन्द्र द्रोणं वचनमब्रवीत्॥ १९॥
यदि नाम न युद्धेरिक्शिक्षता ब्रह्मवन्थवः।
स्वकर्मभिरसन्तुष्टा न सा क्षत्रं क्षयं वजेत्॥ १९२०॥
अहिंसा सर्वभृतेषु धर्म ज्यायस्तरं विदुः।
तस्य च ब्राह्मणो मूळं भवांश्च ब्रह्मवित्तमः॥ २१॥
एकस्यार्थे बहुन्हत्वा पुत्रस्याधमीविद्यया।
स्वकर्मस्थान्विकर्मस्थो न व्यपत्रपसे कथम्॥ २२॥

यस्यार्थे शस्त्रमादाय यमपेक्ष्य च जीवसि। स चाद्य पतितः शेते पृष्टेनावेदितस्तव। धर्मराजस्य तद्वाक्यं नाभिराङ्कितुमर्देसि ॥ २३॥ प्यमुकस्ततो द्रोणो भीमेनोत्सुज्य तद्भनः। सर्वाण्यस्त्राणि धर्मात्मा हातुकामोऽभ्यभाषत ॥ २४॥ कर्ण कर्ण महेज्वास कृप दुर्योधनेति च। संग्रामे क्रियतां यत्नो ब्रवीम्येष पुनः पुनः॥ २५॥ पाण्डवेभ्यः शिवं वोऽस्त शस्त्रमभ्यत्स्जाम्यहम्। इति तत्र महाराज प्राक्रोशदृद्दौणिमेव च॥ २६॥ उत्सुज्य च रणे शस्त्रं रथोपस्थे निविद्य च। असयं सर्वभूतानां प्रददौ योगमीयिवान् ॥ २०॥ तस्य तिच्छद्रमाज्ञाय धृष्टद्युद्धः प्रतापवान् । सशरं तद्भुर्घोरं संन्यस्याथ रथे ततः। खड्डी रथादवप्लुत्य सहसा द्रोणमभ्ययात्॥ २८॥ द्रोणं तथागतं दृष्ट्वा धृष्ट्युसूव्रां गतम्। ह्याहाकारं भृशं चकुरहो घिगिति चाबुवन् ॥ २९॥ द्रोणोऽपि रास्त्राण्युत्स्ज्य परमं साङ्ख्यमास्थितः। पुराणं पुरुषं विष्णुं जगाम मनसा परम्॥ १९३०॥ समिरत्वा देवदेवेशमक्षरं परमं प्रभुम्। दिवमाकामदाचार्यः साक्षात्सद्भिर्दुराकमाम् ॥ ३१ ॥ चितुकाङ्गं शरवातैन्यंस्तायुधमस्क्क्षरम्। चिक्छतः पार्षतस्तं तु सर्वभूतैः परामृशत् ॥ ३२ ॥ तस्य मूर्धानमालम्ब्य गतसत्त्वस्य देहिनः। किञ्चिद्ववतः कायाद्विचकर्तासिना शिरः ॥ ३३ ॥ उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनअयः। जीवन्तमानयाचार्यं मा वधीर्द्वपदात्मज् ॥ ३४ ॥

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सैनिकाश्च ह। उत्कोशवर्जुनश्चैव सानुकोशस्तमावजत् ॥ ३५ 🖟 कोशमानेऽर्जुने चैव पार्थिवेषु च सर्वशः। धृष्टद्युक्तोऽवधीद्द्रोणं रथतब्पे नर्षभम् ॥ ३६ ॥ शोणितेन परिक्लिशो रथाद्भूमिमथापतत्। लोहिताङ्ग इवादित्यो दुर्घर्षः समपद्यत ॥ ३७॥ एवं तं निहतं सङ्ख्ये दहशे सैनिको जनः॥ ३८॥ धृष्टद्युम्नस्तु तद्राजनभारद्वाजिशरोऽहरत्। तावकानां महेष्वासः प्रमुखे तत्समाक्षिपत् ॥ ३९ ॥ पाण्डवास्तु जयं छब्ध्वा परत्र च महद्यशः। बाणराह्मरवांश्रकुः सिंहनादांश्च पुष्कलान् ॥ १९४० 🛭 भीमसेनस्ततो राजन् घृष्टग्रस्थ पार्षतः। वरूथिन्यामनुत्येतां परिष्वज्य परस्परम् ॥ ४१ ॥ (अ.१९३) भास्करस्येव पतनं समुद्रस्येव शोषणम्। विपर्यासं यथा मेरोर्वास वस्येव निर्जयम् ॥ ४२ ॥ अमर्षणीयं तद्दष्या भारद्वाजस्य पातनम्। त्रस्तरूपतरा राजन् कौरवाः प्राद्वन् भयात् ॥ ४३ 🕪 द्रवमाणं वलं दृष्ट्वा पलायनकृतक्षणम्। दुर्योधनं समासाच द्रोणपुत्रोऽव्रबीदिदम्॥ ४४॥ किमियं द्रवते सेना त्रस्तरूपेव भारत। त्वं चापि न यथा पूर्वं प्रकृतिस्थो नराधिप ॥ ४५ ॥ कसिमिन्नदं हते राजन् रथसिंहे वलं तव। पतामवस्थां संप्राप्तं तन्ममाचक्ष्व कीरव ॥ ४६ ॥ तत्तु दुर्योधनः श्रुत्वा द्रोणपुत्रस्य भाषितम्। घोरमियमाच्यातुं नाशक्नोत्पार्थिवर्षभः॥ ४०॥ अथ शारद्वतो राजन्नार्तिमार्च्छन्पुनः पुनः। शर्शस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः॥ ४८॥

अश्वत्थामकृतं नारायणास्त्रमोक्षणम्

(ब.१९५) छद्मना निहतं श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा। बाष्पेणापूर्यत द्रौणी रोषेण च नर्राम ॥ ४९ ॥ अश्रुपूर्णे ततो नेत्रे व्यपमृज्य पुनः पुनः। ख्वाच कोपान्निःश्वस्य दुर्योधनमिदं वचः ॥ १९५० ॥ युद्धेष्वपि प्रवृत्तानां घ्रुवं जयपराजयौ। न शोच्यः पुरुषव्याद्यं यस्तदा निधनं गतः॥ ५१॥ यत् धर्मप्रवृत्तः सन् केशग्रहणमाप्तवान्। पश्यतां सर्वसैन्यानां तन्मे मर्माणि कन्तति ॥ ५२ ॥ मयि जीवति यत्तातः केश ग्रहमवासवान्। कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम् ॥ ५३॥ कामात्कोधादविज्ञानाङ्गाङ्गोन वा पुनः। निधर्मकाणि कर्वन्ति तथा परिभवन्ति च ॥ ५४ ॥ तदिदं पार्वतेनेह महदाधर्मिकं कृतम्। तस्यानुबन्धं द्रष्टाऽसौ धृष्टचुस्नः सुदारुणम् ॥ ५५ ॥ शपे सत्येन कीरव्य इष्टापूर्तेन चैव ह। अहत्वा सर्वपञ्चाळान् जीवेयं न कथञ्चन ॥ ५६॥ धृष्टद्यमं च समरे हन्ताऽहं पापकारिणम्। कर्मणा येन तेनेह मृदुना दारुणेन च॥ ५०॥ पित्रा तु मम साऽवस्था प्राप्ता निर्वेन्धुना यथा। मयि शैलप्रतीकारी पुत्रे शिष्ये च जीवति॥ ५८॥ धिङ् ममास्त्राणि दिव्यानि धिग्बाह् धिक् पराक्रमम्। यं सम द्रोणः सुतं प्राप्य केशग्रहमवासवान् ॥ ५९ ॥ स तथाऽहं करिष्यामि यथा भरतसत्तम । परलोकगतस्यापि भविष्याम्यनृणः पितुः॥ १९६०॥

सोऽहं नारायणास्त्रेण महता राव्रतापनः। शत्रुन्विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान् ॥ ६१ ॥ तथोक्त्वा द्रोणपुत्रस्तु वार्युपस्पृश्य भारत । प्रादुश्यकार तद्दिव्यमस्त्रं नारायणं तदा ॥ ६२ ॥ (अ.१९९)प्रादुरासंस्ततो बाणा दीप्तायाः खे सहस्रशः। पाण्डवान्क्षपयिष्यन्तो दीप्तास्याः पन्नगा इव ॥ ६३ ॥ ते दिशः खं च सैन्यं च समावृण्वन्महाहवे। महर्ताद्धास्करस्येव छोके राजन् गभस्तयः॥ ६४॥ यथा हि शिशिरापाये दहेत्कक्षं हुताशनः। तथा तदस्त्रं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो ॥ ६५ ॥ आपूर्यमाणेनास्त्रेण सैन्ये श्लीयति च प्रभो। जगाम परमं त्रासं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥ ६६॥ वासुदेवोऽपि धर्मात्मा दाशाईस्त्वरितस्ततः। निवार्य सैन्यं बाहुभ्यामिदं वचनमब्रवीत् ॥ ६७ ॥ शीवं न्यस्यत शस्त्राणि वाहेभ्यश्चावरोहत। एव योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ॥ ६८ ॥ द्विपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षितिं सर्वेऽवरोहत। एवमेतन्न वो इन्यादस्त्रं भूमी निरायुधान् ॥ ६९ ॥ यस्वेतत्प्रतियोत्स्यन्ति मनसाऽपीह केचन। निहनिष्यति तान् सर्वान् रसातलगतानपि ॥ १९७० ॥ तत उत्स्रष्टुकार्मास्तानस्त्राण्यालक्ष्य पाण्डवः। भीमसेनोऽब्रवीद्राजन्निदं संहर्षयन्वचः॥ ७१॥ न कथञ्चन राखाणि मोक्तव्यानीह केनचित्। अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्रास्त्रमाद्यगैः॥ ७२॥

यदि नारायणास्त्रस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । अद्यैतत्प्रतियोत्स्यामि पश्यत्सु कुरुपाण्डुणु ॥ ०३ ॥ अर्जुनार्जुन बीभत्सो न न्यस्यं गाण्डिवं त्वया । शशाङ्कस्येव ते पङ्को नैर्मस्यं पातियेष्यति ॥ ७४ ॥

अर्जुन०- भीम नारायणास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मणेषु च। पतेषु गाण्डिचं न्यस्यमेतद्धि वतमुत्तमम्॥ ७५॥

सञ्जय०- ततः शस्त्राणि ते सर्वे समुत्सृज्य महीतले।
अवारोहन् रथेभ्यश्च हस्त्यश्वेभ्यश्च सर्वशः॥ ७६॥
तेषु निक्षितशस्त्रेषु वाहनेभ्यश्च्युतेषु च।
तदस्रवीर्य विपुलं भीममूर्धन्यथापतत्॥ ७७॥

कृष्णार्जनकृतं भीमरक्षणम्

कृष्णाजुनकृत मानरक्षणम्

(अ.२००) भीमसेनं समाकीणं दृष्ट्वाऽस्त्रेण धनञ्जयः।

तेजसः प्रतिघातार्थं वारुणेन समावृणोत् ॥ ७८ ॥

साश्वस्तरथो भीमो द्रोणपुत्रास्त्रसंवृतः।

अग्राविग्निरव न्यस्तो ज्वालामाली सुदुर्दशः॥ ७९ ॥

विकीणंमस्त्रं तद्दृष्ट्वा तथा भीमरथं प्रति।

उदीर्यमाणं द्रौणि च निष्प्रतिद्वन्द्वमाहवे॥ १९८०॥

अर्जुनो वासुदेवश्च त्वरमाणो महाद्यती।

अवप्तुत्य रथाद्वीरो भीममाद्रवतां ततः॥ ८१॥

ततस्तद्द्रोणपुत्रस्य तेजोऽस्त्रबलसंभवम्।

विगाद्य तो सुबलिनौ माययाऽविश्वतां तथा॥ ८२॥

न्यस्तशस्त्रो ततस्तौ तु नाद्दत्सोऽस्त्रजोऽनलः।

वारुणास्त्रप्रयोगाच्च वीर्यवस्त्राच्च कृष्णयोः॥ ८३॥

ततश्रकृषतुर्भीमं सर्वशस्त्रायुघानि च।

नारायणास्त्रशान्त्यर्थं नरनारायणौ बलात्॥ ८४॥

यदाऽपकृष्टः स रथान्त्यासितश्चायुघं भुवि।

ततो नारायणास्त्रं तत् प्रशान्तं शत्रुतापनम्॥ ८५॥

ततो दौणिर्घतुस्यक्त्वा रथात्प्रस्कन्य वेगितः।

वरुधिनीमभिष्रेष्ट्य द्यवहारमकारयत्॥ ८६॥

ततः प्रत्यवहारोऽभृत्पाण्डवानां विशां पते।

कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते॥ ८७॥

युद्धं कृत्वा दिनान्पञ्च द्रोणो हत्वा वरूधिनीम्।

ब्रह्मलोकं गतो राजन् ब्राह्मणो वेदपारगः॥ १९८८॥

भीष्मपर्वतः स्रोकाः॥ ३६८०॥

आदिपर्वतः स्रोकाः॥ ८६७५॥

इति श्रीमहाभारतसारे द्रोणपर्व समाप्तम्।

#### महाभारतसारः

# ८. कर्णपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

## कर्णवध्रश्रवणेन धतराष्ट्रविलापः

(अ.१) ततो द्रोणे हते राजन् दुर्योधनमुखा नृपाः। वैद्या०- ते द्रोणमनुशोचन्तः स्वानि वैश्मानि मेजिरे॥१॥

> ते वेश्मस्वपि कौरव्य पृथ्वीशा नाप्नुवन्सुखम्। चिन्तयन्तः क्षयं तीवं दुःखशोकसमन्विताः॥२॥

विशेषतः सृतपुत्रो राजा चैव सुयोधनः। दुःशासनश्च शकुनिः सौबलश्च महाबलः॥ ३॥

उषितास्ते निशां तां तु दुर्योधननिवेशने। चिन्तयन्तः परिक्षेशान् पाण्डवानां महात्मनाम्॥ ४॥

यत्तद्यूते परिक्रिष्टा रुष्णा चानायिता समाम्। तत्स्मरन्तोऽनुशोचन्तो भृशमृद्धिशचेतसः॥ ५॥

तथा तु संचिन्तयतां तान् क्लेशान् यूतकारितान् । दुःखेन क्षणदा राजन् जगामान्दशतोपमा ॥ ६॥

ततः प्रभाते विमले स्थिता दिष्टस्य शासने। चकुरावश्यकं सर्वे विधिदिष्टेन कर्मणा॥ ७॥

ते कृत्वाऽवश्यकार्याणि समाश्वस्य च भारत । योगमाश्चापयामासुर्युद्धाय च विनिर्ययुः। कर्ण सेनापतिं कृत्वा कृतकौतुकमङ्गलाः॥ ८॥ तथैव पाण्डवा राजन् कृतपूर्वाह्निकित्रयाः।
दिविराधिर्वयुस्तूर्णं युद्धाय कृतिस्थ्रयाः॥९॥
ततः प्रवृतते युद्धं तुमुळं लोमहर्षणम्।
कुरूणां पाण्डवानां च परस्परजयैविणाम्॥१०॥
तयोद्वौं दिवसौ युद्धं कुरूपाण्डवसेनयोः।
कर्णे सेनापतौ राजन् बमूबाद्भुतदर्शनम्॥११॥
ततः रात्रुक्षयं कृत्वा सुमहान्तं रणे वृषः।
पश्यतां धार्तराष्ट्राणां फाल्युनेन निपातितः॥१२॥
ततस्तु सञ्जयः सर्वं गत्वा नागपुरं द्रुतम्।
आच्छ धृतराष्ट्राय यद्धृतं कुरुजाङ्गले॥१३॥

(अ. ८) श्रुत्वा कर्णस्य निधनमश्रद्धेयमिवाद्भुतम्।
भूतसम्मोद्दनं भीमं मेरोः संसर्पणं यथा॥ १४॥
दिवः प्रपतनं भानोरुव्यामिव महाद्यतेः।
शोकाग्निना दद्यमानो धम्यमान इवाऽशये॥ १५॥
विस्नस्ताङ्गः श्वसन् दीनो हा हेत्युक्त्वा सुदुःखितः।
विळळाप महाराज धृतराष्ट्रोऽस्विकासुतः॥ १६॥

भूत०- यस्य ज्यातलशब्देन शरवृद्धिरवेण च।
रथाश्वनरमातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे॥१०॥
यमाश्रित्य महाबाहुं विद्विषां जयकाङ्क्षया।
दुर्योधनोऽकरोद्देरं पाण्डुपुत्रैर्महारथैः॥१८॥
स कथं रथिनां श्रेष्ठः कर्णः पार्थेन संयुगे।
निहतः पुरुषव्यात्रः प्रसह्यासद्यविक्रमः॥१९॥
शार्ङ्गगण्डीवधन्वानौ सहितावपराजितौ।
अहं दिव्याद्रथादेकः पातिषध्यामि संयुगे॥२०॥
इति यः सततं मन्दमवोच्छोभमोहितम्।
दुर्योधनमवाचीनं राज्यकामुकमातुरम्॥२१॥

तं वृषं निहतं श्रत्वा द्वैरथे रथिनां वरम्।
शोकार्णवे निमग्नोऽहमण्डवः सागरे यथा॥ २२॥
ईहशैर्यचहं दुःखैर्न विनश्यामि सञ्जय।
वज्ञाद्ददतरं मन्ये हृदयं मम दुर्मिदम्॥ २३॥
ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम्।
को मदन्यः पुमाँछोके न जह्यात् स्त जीवितम्॥ २४॥
विषमित्रं प्रपातं च पर्वताश्रादहं वृणे।
निह शक्ष्यामि दुःखानि सोदुं कष्टानि सञ्जय॥ २५॥

(स. ९) पुनः पुनर्न मृष्यामि हतं कर्णं च पाण्डवैः।
यस्य बाह्रोवंळं तुल्यं कुञ्जराणां शतंशतैः॥ २६॥
द्रोणे हते च यद्गृतं कौरवाणां परैः सह।
सङ्ग्रामे रणवीराणां तन्ममाचक्ष्व सञ्जय॥ २०॥
यथा कर्णश्च कौन्तेयैः सह युद्धमयोजयत।
यथा च द्विषतां हन्ता रणे शान्तस्तदुच्यताम्॥ २८॥

कर्णस्य सेनापतित्वम् , षोडश्रदिनयुद्धम्

(अ. १०) हते द्रोणे महेष्वासे तस्मिश्नहिन भारत।
सञ्जय०-हते च मोधसङ्करणे द्रोणपुत्रे महारथे॥ २९॥
द्रवमाणे महाराज कौरवाणां बळाणंवे॥ ३०॥
कृत्वाऽवहारं सैन्यानां प्रविद्य द्विविरं स्वकम्॥
कुरवः सुहितं मन्त्रं मन्त्रयांचिकिरे मिथः॥ ३१॥
ततो दुर्योधनो राजा साम्ना परमवन्गुना।
तानाभाष्य महेष्वासान् प्राप्तकाळमभाषत॥ ३२॥
मतं मतिमतां श्रेष्ठाः सर्वे प्रवृत मा चिरम्।
पत्रं गते तु कि कार्यं कि च कार्यतरं नृपाः॥ ३३॥
पवमुक्ते नरेन्द्रेण नरसिंहा युयुत्सवः।
चक्रुनीनाविधाश्रेष्ठाः सिंहासनगतास्तदा॥ ३४॥

समुद्रीक्ष्य मुखं राज्ञो बालार्कसमवर्चसम् ।
आचार्यपुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो वाक्यमाददे ॥ ३५ ॥
रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयश्चेत्यर्थसाधकाः ।
उपायाः पण्डितैः प्रोक्तास्ते तु दैवमुपाश्चिताः ॥ ३६ ॥
न त्वेव कार्यं नैराज्यमस्माभिविजयं प्रति ।
सुनीतैरिह सर्वार्थेदैंवमप्यनुलोम्यते ॥ ३७ ॥
ते वयं प्रवरं नृणां सर्वेर्गुणगणेर्युतम् ।
कर्णं सेनापतिं कृत्वा प्रमधिष्यामहे रिपून् ॥ ३८ ॥
फर्तदाचार्यतनयाच्छुत्वा राजंस्तवात्मजः ।
दुर्योधनो महाराज राधेयमिदमञ्जवीत् ॥ ४० ॥
कर्ण जानामि ते वीर्यं सौहदं परमं मिय ।
भवानेव तु नः राक्तो विजयाय न संदायः ॥ ४१ ॥
देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रमुख्ययः ।
तथा भवानिमां सेनां धार्तराष्ट्रीं विभर्तु वै ॥ ४२ ॥

सञ्जय०- आशा बलवती राजन् पुत्रस्य तव याऽभवत् । हते भीष्मे च द्रोणे च कर्णो जेष्यति पाण्डवान् ॥ ४३ ॥ तामाशां हृदये कृत्वा कर्णमेवं तदाऽब्रवीत् । स्तपुत्र न ते पार्थः स्थित्वाऽग्रे संयुयुत्सति ॥ ४४ ॥

कर्ण०- उक्तमेतन्मया पूर्व गान्धारे तव सिनधी । जेष्यामि पाण्डवान् सर्वान् सपुत्रान् सजनार्दनान् ॥ ४५ ॥ सेनापतिर्भविष्यामि तवाहं नात्र संशयः । स्थिरो भव महाराज जितान् विद्धि च पाण्डवान् ॥ ४६ ॥ ततोऽभिषिषिचुः कर्णं विधिद्दष्टेन कर्मणा । दुर्योधनमुखा राजन् राजानो विजयैषिणः ॥ ४७ ॥

कर्णोऽपि राजन् संप्राप्य सैन्यापत्यमरिन्दमः। योगमाज्ञापयामास सर्यस्योदयनं प्रति॥ ४८॥ (अ. ११) ततः श्वेतपताकेन वलाकावर्णवाजिना। रथेनाभिपताकेन सृतपुत्रोऽभ्यद्ययत ॥ ४९ ॥ दृष्ट्वा कर्ण महेज्वासं रथस्थं रथिनां वरम्। न भीष्मव्यसनं केचिन्नापि द्रोणस्य मारिष। नान्येषां पुरुषच्यात्र मेनिरे तत्र कीरवाः॥ ५०॥ ब्यूहं ब्यूहा महेष्वासो मकरं शत्रुतापनः। प्रत्युचयौ तथा कर्णः पाण्डवान् विजिगीषया ॥ ५१ ॥ तथा प्रयाते राजेन्द्र कर्णे नरवरोत्तमे। धनञ्जयमभिष्रेक्ष्य धर्मराजोऽब्रबीदिदम् ॥ ५२ ॥ पश्य पार्थ यथा सेना घार्तराष्ट्रीह संयुगे। कर्णेन विहिता वीर गुप्ता वीरैमें हारयैः॥ ५३॥ हतवीरतमा होषा धार्तराष्ट्री महाचमूः। फल्गुशेषा महाबाहो तृणैस्तुल्या मता मम ॥ ५४॥ एको हात्र महेच्वासः सृतपुत्रो विराजते। तं हत्वाऽद्य महाबाहो विजयस्तव फाल्गुन ॥ ५५ ॥ उद्धतश्च भवेच्छल्यो मम द्वादशवार्षिकः। एवं ज्ञात्वा महावाहो व्यूहं व्यूह यथेच्छिसि॥ ५६॥ भ्रातुरेतद्वचः श्रुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः। अर्धचन्द्रेण व्यृहेन प्रत्यव्यृहत तां चमूम्॥ ५०॥ उसे सैन्ये महाराज प्रहष्टनरसङ्कुले। योद्धकामे स्थिते राजन् इन्तुमन्योन्यमोजसा ॥ ५८ ॥ ततः प्रवबृते युद्धं नरवारणवाजिनाम्। रथानां च महाराज अन्योऽन्यमभिजिञ्नताम् ॥ ५९ ॥ (स. १२) रथाश्वेभनराणां तु नराश्वेभरथैः कृतम्। पाणिपादेश्च शस्त्रेश्च रथेश्च कदनं महत्॥ ६०॥ तस्य सैन्यस्य महतो महामात्रवरैर्वृतः। मध्ये वृकोदरोऽभ्यायात्वदीयान्नागधूर्गतः॥ ६१॥ तं दृह्वा द्विरदं दूरात्क्षेमधूर्तिर्द्धिपस्थितः। आह्रयेश्वमिदुद्राव प्रमनाः प्रमनस्तरम् ॥ ६२ ॥ समुद्यतकराभ्यां तो द्विपाभ्यां कृतिनावुभी। वातोद्भूतपताकाभ्यां युयुधाते महाबली॥ ६३॥ ्र तावन्योन्यस्य धनुषी छित्त्वाऽन्योन्यं विनेद्तुः ॥ ६४ ॥ क्षेमधूर्तिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे। निर्विभेदातिवेगेन पड्मिश्चाप्यपरैर्नदन् ॥ ६५॥ तस्य भीमोऽपि द्विरदं गदया समपोथयत्॥ ६६॥ तस्मात्रमथिताश्वागात् क्षेमधूर्तिमवप्तुतम्। उद्यतायुधमायान्तं गदयाऽह्न वृकोद्रः॥ ६०॥ तं इतं नृपतिं दृष्ट्वा कुल्रुतानां यशस्करम्। प्राद्वबद्व्यथिता सेना त्वदीया भरतर्षभ ॥ ६८।

(अ. १४) श्रुतकर्मा ततो राजंश्चित्रसेनं महीपतिम्।
आजण्ने समरे कुद्धः पञ्चाराद्भिः शिलीमुखैः॥६९।
अभिसारस्तु तं राजश्रविभन्तपर्वभिः।
श्रुतकर्माणमाहत्य सूतं विव्याध पश्चभिः॥००॥
श्रुतकर्मा ततो राजञ्ज्ञात्रुणा समिमद्रुतः।
रात्रुसंवारणं कुद्धो द्विधा चिच्छेद कार्मुकम्॥०१॥
ततोऽपरेण मल्लेन तीक्ष्णेन निश्चितन च।
जहार सशिरस्त्राणं शिरस्तस्य महात्मनः॥०२॥
राजानं निहतं दृष्या तेऽभिसारं तु मारिष।
अभ्यद्ववन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिकाः॥०३॥

प्रतिविन्ध्यस्ततश्चित्रं भित्वा पञ्चभिराशुगैः। शक्तिं चिक्षेप चित्राय स्वर्णदण्डामलङ्कृताम्॥ ७४॥ तामापतन्तीं जथाह चित्रो राजन् महामनाः। ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिवः॥ ७५॥ प्रतिविन्ध्यस्ततो राजस्तोमरं हेमभूषितम्। प्रेषयामास संकुद्धश्चित्रस्य वधकाङ्क्षया॥ ५६॥ स पपात तदा राजा तोमरेण समाहतः। प्रसार्य विपुली बाहू पीनी परिघसिक्षमी॥ ७७॥ चित्रं संप्रेक्ष्य निहतं तावका रणशोभिनः। विप्रकीर्यन्त सहसा वातनुत्रा घना इव ॥ ७८ ॥ विषद्रते बले तस्मिन्वध्यमाने समन्ततः। द्रौणिरेकोऽभ्ययात्तुर्णं भीमसेनं महाबलम् ॥ ७९ ॥ (अ. १५) ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः। द्रोणपुत्रमघच्छाद्य सिंहनादममुञ्जत ॥ ८० ॥ ततः शरशतैद्रौणिरर्द्यामास पाण्डवम्। न चैनं कम्पयामास मातरिश्वेव पर्वतम्॥ ८१॥ तथैव पाण्डवो युद्ध द्रोणि शरशतैः शितैः। नाकम्पयत संहष्टो वार्योघ इव पर्वतम्॥ ८२॥ ततः कृदी महाराज बाणी गृहा महाहवे। उमी चिक्षिपतुस्तूर्णमन्योन्यस्य वधैषिणी॥ ८३॥ तौ परस्परवेगाच शराभ्यां च भृशाहती। निपेततुर्महावीयौँ रथोपस्थे तयोस्तदा ॥ ८४॥ ततस्तु सारथिर्ज्ञात्वा द्रोणपुत्रमचेतनम्। ः अपोवाह रणाद्राजन् सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥ ८५॥ तथैव पाण्डवं राजन् विह्नलन्तं मुहुर्मुहुः। ा े अपोवाह रथेनाजी विशोकः शत्रुतापनम् ॥ ८६ ॥ .

(अ. १६) पार्थः संशासकवळं प्रविश्यार्णवसन्निभम्। व्यक्षोभयदमित्र को महावात इवार्णवम् ॥ ८७ ॥ शिरांस्युन्मध्य वीराणां शितैर्भक्षेर्धनञ्जयः। पूर्णचन्द्राभवक्त्राणि स्वक्षिभूदशनानि च। सन्तस्तार क्षितिं क्षिप्रं विनालैर्नलिनैरिव ॥ ८८ ॥ सुवृत्तानायतान् पुष्टांश्चन्दनागुरुभूषितान् । सायुधान्सतलत्रांश्च पञ्चास्योरगसन्निमान्। बाह्न श्वरैरिमत्राणां चिच्छेर समरेऽर्जुनः॥ ८९॥ विस्मापयन्त्रेक्षणीयं द्विपतां भयवर्धनम्। महारथसहस्रस्य समं कर्माकरोज्जयः॥ ९०॥ सिद्धदेवर्षिसंघाश्च चारणाश्चापि तुष्टुबुः॥९१॥ देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षाणि चापतन्। केरावार्जुनयोर्मूर्धिन प्राह वाक् चारारीरिणी॥ ९२॥ चन्द्रास्यनिलसूर्याणां कान्तिदीप्तिबलयुतीः। यो सदा विश्रतुर्वाराविमो तो केशवार्जुनी ॥ ९३॥ इत्येतन्महदाश्चर्यं दृष्ट्वा श्रुत्वा च भारत। अश्वत्थामा सुसंयत्तः कृष्णावभ्यद्ववद्रणे ॥ ९४ ॥ अथ पाण्डवमस्यन्तममित्रक्तकराञ्छरान्। सेषुणा पाणिनाऽऽहृय प्रहसन् द्रौणिरञ्जवीत्॥ ९५॥ यदि मां मन्यसे वीर प्राप्तमहीमहातिथिम्। ततः सर्वात्मना त्वद्य युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे ॥ ९६॥ तमामन्त्रयैकमनसं केशवो द्रौणिमब्रवीत्। अध्वत्थामन् स्थिरो भृत्वा प्रहराशु सहस्व च ॥ ९० ॥ निर्वेष्टुं भर्तृपिण्डं हि कालोऽयमुपजीविनाम्। सूक्मो विवादो विप्राणां स्थली क्षात्री जयाजयी॥ ९८ ॥: यामभ्यर्थयसे मोहाद्दिव्यां पार्थस्य सिक्तयाम्। तामान्तुमिच्छन् युध्यस्य स्थिरो भूत्वाऽद्य पाण्डवम् ॥९९॥ इत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवेऽस्त्राण्यवास्त्रत्। अभ्वत्थामाभिरूपाय गृहानतिथये यथा॥ १००॥ अथ संशासकांस्त्यक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्। अपांक्तेयानिव त्यक्त्वा दाता पांक्तेयमर्थिनम्॥ १०१॥

(अ. १७) ततः समभवयुद्धं युकाङ्गिरसवर्वसोः।
नक्षत्रमभितो व्योभ्रि युकाङ्गिरसयोरिव॥ १०२॥
ततोऽविध्यद्भुवोर्मध्ये नाराचेनार्जुनो भृद्यम्।
स तेन विवभौ दौणिरूर्ध्वरिमर्यथा रविः॥ १०३॥
अथ रूण्णौ द्यारशितरश्वत्थासाऽर्दितौ भृद्यम्।
स्वरिमजाछविकचौ युगान्तार्काविवासतुः॥ १०४॥

अथार्जुनं प्राह् दशार्हनाथः प्रमाचसे किं जिह योधमेतम्। कुर्याद्धि दोषं समुपेक्षितोऽयं कहो भवेद्व्याधिरिवाकियावान्॥ १०५॥

तथेति चोक्त्वाऽच्युतमप्रमादी द्रौणि प्रयत्नादिषुभिस्ततक्ष ॥ १०६॥

भुजी वरी चन्दनसारिदग्धी वक्षः शिरोऽधाप्रतिमी तथोस । गाण्डीवमुक्तेः कुपितोऽविकर्णें-द्राँणि शरैः संयति निर्विभेद् ॥ १०० ॥

छिखा तु रइमींस्तुरगानविध्यः चे तं रणादृहुरतीव दूरम्। स तैईतो घातजवैस्तुरङ्गैः द्रौणिईढं पार्थशराभिभृतः॥ १०८॥ इयेष नावृत्य पुनस्तु योद्धं पार्थेन सार्ध मितमान्विमृश्य । जानश्चयं नियतं वृष्णिवीरे धनश्चये चाङ्गिरसां विष्टाः ॥ १०९ ॥ नियम्य स ह्यान् द्रौणिः समाश्वास्य च मारिष । रथाश्वनरसंवाधं कर्णस्य प्राविश्वहळम् ॥ ११० ॥ प्रतीपकारिणि रणादश्वत्थाम्नि हते हयैः । मन्त्रीपधिकियायोगैर्व्याधी देहादिवाहते ॥ १११ ॥ संशासकानिममुखी प्रयाती केशवार्जुनी । वातोद्धतपताकेन स्यन्दनेनीधनादिना ॥ ११२ ॥

(अ.१८) अधोत्तरेण पाण्ड्रनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः।
रथनागाश्वपत्तीनां दण्डधारेण वध्यताम् ॥ ११३ ॥
निवर्तयित्वा तु रथं केराबोऽर्जुनमज्ञवीत्।
वाह्यकेव तुरगान् गरुडानिल्ठरंहसः ॥ ११४ ॥
मागधोऽप्यतिविकान्तो द्विरदेन प्रमाथिना।
भगदत्तादनवरः शिक्षया च बलेन च ॥ ११५ ॥
पनं हत्ता निहन्तासि पुनः संशप्तकानिति।
वाक्यान्ते प्रापयत् पार्थं दण्डधारान्तिकं प्रति ॥ ११६ ॥

ततोऽर्जुनं द्वादशिभः शरोत्तमै-र्जनार्दनं षोडशिभः समार्पयत्। स दण्डधारस्तुरगांस्त्रिभिस्त्रिभि-स्ततो ननाद प्रजहास चासकृत् ॥ ११७॥ ततोऽस्य पार्थः सगुणेषुकार्मुकं चकर्त भहीर्थ्वजमप्यलङ्कृतम् ॥ ११८॥ अथास्य बाह्न द्विपहस्तसिन्नमी शिरश्च पूर्णेन्दुनिमाननं त्रिभिः। श्वरैः प्रचिच्छेद सहैव पाण्डव-स्ततो द्विपं बाणशतैः समार्पयत् ॥ ११९॥ स वेदनार्तोऽम्बुदनिःस्वनो नदं-

स वेदनार्तोऽम्बुद्निःस्वनो नदं-श्चरन् भ्रमन् प्रस्खिलतान्तरोऽद्रवत्। पपात रुग्णः सनियन्तृकस्तथा यथा गिरिचेज्जविदारितस्तथा॥ १२०॥

हते रणे भ्रातिर दण्ड आवज-जियांसुरिन्द्रावरजं घनअयम्। स तोमरैरर्ककरप्रमैस्त्रिभि-जनार्दनं पश्चभिरर्जुनं शितैः। समर्पयित्वा विननाद नर्दथं-स्ततोऽस्य बाह्न निचकर्त पाण्डवः॥ १२१॥

श्चरप्रकृती सुनृशं सतोमरी
शुभाङ्गदी चन्दनरूषिती भुजी।
गजात पतन्ती युगपिहरेजतुर्यथादिशृङ्गादुचिरी महोरगी॥ १२२॥
तथाऽर्धचन्द्रेण हतं किरीटिना
पपात दण्डस्य शिरः श्चिति द्विपात्।
स शोणिताद्रों निपतन् विरेजे

दिवाकरोऽस्तादिव पश्चिमां दिशम् ॥ १२३ ॥ (अ.१९) प्रत्यागत्य पुनर्जिष्णुर्जघ्ने संशप्तकान् बहुन् । वक्रातिवकगमनादङ्गारक इव प्रद्यः ॥ १२४ ॥ पार्थबाणहता राजन्नराश्वरथकुञ्जराः ।

विचेलुर्वभ्रमुर्नेशुः पेतुर्मम्लुश्च भारत ॥ १२५ ॥

धुर्यान् धुर्यगतान् स्तान् ध्वजांश्चापानि सायकान् पाणीन पाणिगतं रास्त्रं बाहुनपि शिरांसि च ॥ १२६ ॥ भहैः श्रुरेरर्धचन्द्रैर्वत्सदन्तैश्च पाण्डवः। चिच्छेदामित्रवीराणां समरे प्रतियुध्यताम् ॥ १२७ ॥ अथाववीद्वासुदेवः पार्थं किं कीडसेऽनघ। संशासकान् प्रमध्यैनांस्ततः कर्णवधे त्वर ॥ १२८ ॥ तथेत्युक्त्वाऽर्जुनः कृष्णं शिष्टान्संशप्तकांस्तदा। आक्षिप्य रास्त्रेण बलाहैत्यानिन्द्र इवावधीत्॥ १२९॥ (अ.२०) भीष्म-द्रोण-कृप-द्रौणि-कर्णार्जुन-जनार्दनान्। सञ्जय०-समाप्तविद्यान् धनुषि श्रेष्ठान्यान् मन्यसे रथान् ॥ १३०॥ यो ह्याक्षिपति वीर्येण सर्वानेतान्महारथानु । स पाण्ड्यो नुपतिः श्रेष्टः सर्वशस्त्रभतां वरः। कर्णस्यानीकमहनत् पराभृत इवान्तकः॥ १३१॥ चतुरङ्गं बलं बाणैनिंच्नन्तं पाण्ड्यमाहवे। दृष्ट्वा द्रौणिरसम्भ्रान्तमसम्भ्रान्तस्ततोऽभ्ययात् ॥ १३२ ॥ मर्मभेदिभिरत्युत्रैर्बाणैरिप्तशिखोपमैः। स्मयश्चभ्यहतद्द्रौणिः पाण्ड्यमाचार्यसत्तमः ॥ १३३॥ अष्टाचष्टगवान्युद्धः शकटानि यदायुधम्। अह्नस्तद्ष्यभागेन द्रौणिश्चिक्षेप मारिष ॥ १३४॥ द्रौणिपर्जन्यमुक्तां तां वाणवृद्धिं सुदुःसहाम्। वायव्यास्त्रेण संक्षिप्य मुदा पाण्ड्यानिलोऽनुदत् ॥ १३५॥ तस्य नानदतः केतुं चन्दनागुरुरूषितम्। मलयप्रतिमं द्रौणिदिछन्वाऽश्वांश्चतुरोऽहनत्॥ १३६॥ हतेश्वरो दन्तिवरः सुकल्पित-स्त्वराभिसृष्टः प्रतिशब्दगो बली। तमाद्रवद्द्रौणिशराहतस्वरन्

जवेन ऋत्वा प्रतिहस्तिगर्जितम् ॥ १३७॥

तं वारणं वारणयुद्धकोविदो द्विपोत्तमं पर्वतसानुसन्निभम्। समभ्यतिष्ठन्मलयध्वजस्त्वर-न्यथादिश्टङ्गं हरिरुवरंस्तथा॥ १३८॥ स तोमरं भास्कररिमवर्चसं बळास्त्रसर्गोत्तमयत्नमन्युभिः। ससर्जं शीवं परिपीडयन् गर्जं गुरोः सुतायाद्विपतीश्वरो नदन् ॥ १३९॥

ततः प्रजज्वाल परेण मन्यना पादाहतो नागपतिर्यथा तथा।

समाद्दे चान्तकदण्डसन्निभा-निषुनमित्रार्तिकरांश्चतुर्दशः ॥ १४० ॥

द्विपस्य पादायकरान् स पञ्चभि-र्नुपस्य बाह् च शिरोऽथ च त्रिभिः।

जघान षड्भिः षडनुत्तमत्विषः स पाण्ड्यराजाऽनुचरान् महारथान् ॥ १४१ ॥

- (अ.२१) ततः प्रववृते भूयः सङ्ग्रामो राजसत्तम। कर्णस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवर्धनः ॥ १४२ ॥
- (अ.२४) नकुळं रभसं युद्धे द्रावयन्तं वरूथिनीम्। कर्णी वैकर्तनो राजन् वारयामास वै रुषा ॥ १४३॥ नकुलस्तु ततः कर्णं प्रहसन्निदमव्यीत्। त्वं हि मूलमनर्थानां वैरस्य कलहस्य च॥ १४४॥ त्वद्दोषात् कुरवः क्षीणाः समासाच परस्परम्। त्वामच समरे इत्वा कृतकृत्योऽस्मि विजवरः॥ १४५॥ एवमुक्तः प्रत्युवाच नकुछं स्तनन्दनः। कर्म कृत्वा रणे शूर ततः कत्थितुमहेसि ॥ १४६ ॥

म.सा.२०

अनुक्त्वा समरे तात शुरा युध्यन्ति शक्तितः। प्रयुध्यस्व मया शक्त्या हनिष्ये दर्पमेव ते ॥ १४० ॥ इत्युक्तवा प्राहरक्तूर्ण पाण्डुपुत्राय सूतजः। विद्याय चैनं समरे त्रिसप्तत्या शिलीमुखैः॥ १४८॥ नकुलस्तु ततो विद्धः सूतपुत्रेण भारत। अशीत्याशीविषप्रस्यैः सृतपुत्रमविध्यत ॥ १४९ ॥ तस्य कर्णो धनुश्चित्वा स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः। त्रिंशता परमेष्वासः शरैः पाण्डवमर्दयत् ॥ १५० ॥ ततः कृद्धो महाराज नकुलः परवीरहा। क्षरप्रेण सुतीक्ष्णेन कर्णस्य घतुराच्छिनत् ॥ १५१ ॥ सोऽन्यत्कार्मकमादाय समरे वेगवत्तरम्। नकुलस्य ततो बाणैः समन्ताच्छादयहिद्याः॥ १५२॥ संछाद्यमानः सहसा कर्णचापच्युतैः शरैः। चिच्छेद स शरांस्तूर्ण शरेरेव महारथः॥ १५३॥ ततो वाणमयं जालं विततं न्योम्नि दश्यते। खद्योतानामिव वातैः सम्पतद्भिर्यथा नभः॥ १५४॥ बाणजालावृते व्योम्नि च्छादिते च दिवाकरे। न सम सम्पतते भूम्यां किञ्चिद्य्यन्तरिक्षगम् ॥ १५५ ॥ ततः कर्णो महाराज धनुश्चित्वा महात्मनः। सार्थि पातयामास रथनीडान्द्रसन्निव॥ १५६॥ ततोऽश्वांश्चतुरश्चास्य चतुर्भिनिशितैः शरैः। यमस्य भवनं तूर्णं प्रेषयामास भारत॥ १५०॥ स हन्यमानः समरे कृतास्त्रेण बळीयसा। प्राद्रवत्सहसा राजश्रकुलो व्याकुलेन्द्रियः॥ १५८॥ तमभिद्रत्य राघेयः प्रहसन् वै पुनः पुनः। सज्यमस्य घनुः कण्ठे व्यवास्त्रतत भारत ॥ १५९॥

ततः स शुशुभे राजन् कण्टासकमहाधनुः। परिवेषमनुप्राप्तो यथा स्याद् व्योम्नि चन्द्रमाः॥ १६०॥ यथैव चासितो मेघः शक्रवापेन शोभितः॥ १६१॥ तमब्रवीत्ततः कर्णो व्यर्थ व्याहृतवानसि । वदेदानीं पुनर्ह्धो वध्यमानः पुनः पुनः॥ १६२॥ मा योत्सीः कुरुभिः सार्धे बळवद्गिश्च पाण्डव । सदरौस्तात युध्यस्व वीडां मा कुरु पाण्डव। गृहं वा गच्छ माद्रेय यत्र वा रुष्णफाल्गुनौ॥ १६३॥ पवमुक्त्वा महाराज व्यसर्जयत तं तदा। वधप्राप्तं तु तं शूरो नाहनद्धर्मवित्तदा। स्मृत्वा कुन्त्या बचो राजंस्तत एनं व्यसर्जयत् ॥ १६४ ॥ तं विजित्याथ कर्णोऽपि पञ्चाळांस्त्वरितो ययौ। तत्राकरोन्महाराज कदनं स्तनन्दनः। मध्यं प्राप्ते दिनकरे चक्रवद्विचरन्प्रभुः॥ १६५॥ तं दहन्तमनीकानि तत्र तत्र महारथम्। क्षत्रिया वर्जयामासुर्युगान्ताधिमिवोल्वणम् ॥ १६६॥

(अ.१८) युघिष्ठिरं महाराज विख्जन्तं शराज् बहून्।
स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यगृह्णाद्मीतवत् ॥ १६० ॥
तमापतन्तं सहसा तव पुत्रं महारथम्॥
धर्मराजो द्वतं विद्ध्वा तिष्ठ तिष्ठेति चाववीत्॥ १६८ ॥
स तु तं प्रतिविद्याध नवमिनिंशितैः शरैः।
सारार्थे चास्य महोन भृशं कृद्धोऽभ्यताडयत्॥ १६९ ॥
ततो युधिष्ठिरो राजन् स्वर्णपुङ्खाञ्शिलीमुखान्।
दुर्योधनाय चिक्षेप त्रयोदश शिलाशितान्॥ १७० ॥
(अ.१९) ततो दुर्योधनो राजा धर्मशीलस्य मारिष ॥

शिलाशितेन भक्षेन धनुश्चिच्छेद संयुगे ॥ १७१ ॥

अन्यत्कार्मुकमादाय धर्मपुत्रश्चम् मुखे।
दुर्योधनस्य चिच्छेद ध्वजं कार्मुकमेव च ॥ १७२ ॥
अथान्यद्वनुरादाय प्राविध्यत युद्धिष्ठिरम् ॥ १७३ ॥
सोऽतिविद्धो बळवता शत्रुणा शत्रुतापनः।
दुर्योधनं समुद्दिश्य बाणं जग्राह सत्वरः॥ १७४ ॥
स तु बाणः समासाद्य तव पुत्रं महारथम् ॥
व्यामोहयत राजानं घरणीं च ददार ह ॥ १७५ ॥
भीमस्तमाह च ततः प्रतिक्षामनुचिन्तयम्।
नायं वध्यस्तव नृप इत्युक्तः स न्यवर्तत ॥ १७६ ॥
ततस्त्वरितमागम्य कृतवर्मा तवात्मजम्।
प्रत्यपद्यत राजानं निमग्नं व्यसनाणेवे॥ १७७ ॥
गदामादाय भीमोऽपि हेमपट्टपरिष्कृताम्।
अभिदुद्राव वेगेन कृतवर्माणमाहवे॥ १७८ ॥
एवं तदभवद्युद्धं त्वदीयानां परैः सह।
अपराक्षे महाराज काङ्क्षतां विजयं युधि॥ १७९ ॥

(अ.३०) ततः कर्णं पुरस्कृत्य त्वदीया युद्धदुर्मदाः।
पुनरावृत्य संग्रामं चक्वदेवासुरोपमम् ॥ १८० ॥
अथ विस्फार्य गाण्डीवं रथे नृत्यिक्षवार्जुनः।
शरसम्बाधमकरोत्खं दिशः प्रदिशस्तथा ॥ १८१ ॥
तां शस्त्रवृष्टिं बहुधा कर्णश्चित्रसा शितैः शरैः।
अपोवाहास्त्रवीयेण दुमं मङ्क्त्वेव मास्तः॥ १८२ ॥
रिथनः समहामात्रान् गजानश्वान्ससादिनः।
पत्तिवातांश्च संकुद्धो निष्नन् कर्णो व्यदृश्यत ॥ १८३ ॥
तद्वध्यमानं पाण्डूनां वहं कर्णास्त्रतेजसा।
विशस्त्रपत्रदेहासु प्राय आसीत्पराङ्मुखम् ॥ १८४ ॥

अथ कर्णास्त्रमस्त्रेण प्रतिहत्यार्जुनः समयन् । दिशं खं चैव भूमिं च प्रावृणोच्छरवृष्टिभिः॥ १८५॥ निष्कैवस्यं तदा युद्धं प्रापुरश्व-नर-द्विपाः। ह्रन्यमानाः शरैरार्तास्तदा भीताः प्रदुदुः ॥ १८६॥ त्वदीयानां तदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम। गिरिमस्तं समासाद्य प्रत्यपद्यत भानुमान् ॥ १८७॥ ते त्रस्यन्तो महेष्वासा रात्रियुद्धस्य भारत। अपयानं ततश्चकुः सहिताः सर्वयोधिभिः॥ १८८॥ कौरवेष्वपयातेषु तदा राजन् दिनक्षये। जयं सुमनसः प्राप्य पार्थाः स्विशिविरं ययः॥ १८९॥ (अ.३१) प्रभातायां रजन्यां तु कर्णो राजानमभ्ययात्। समेत्य च महाबाहुर्दुर्योधनमथाव्रवीत् ॥ १९०॥ अद्य राजन समेष्यामि पाण्डवेन यशस्विना । निहनिष्यामि तं वीरं स वा मां निहनिष्यति॥ १९१॥ बहत्वानमम कार्याणां तथा पार्थस्य भारत। नाभूत्समागमो राजन् मम चैवार्जुनस्य च॥ १९२॥ इदं तु मे यथाप्रज्ञं श्रुणु वाक्यं विशां पते। अनिहत्य रणे पार्थ नाहमेष्यामि भारत॥ १९३॥ हतप्रवीरे सैन्येऽस्मिन्मयि चावस्थिते युधि। अभियास्यति मां पार्थः शक्रशक्तिविनाकृतम्॥ १९४॥ ततः श्रेयस्करं यच तन्निबोध जनेश्वर। आयुधानां च मे वीर्थं दिव्यानामर्जुनस्य च॥ १९५॥ कार्यस्य महतो भेदे लाघवे दूरपातने। सीष्ठवे चाख्रपाते च सव्यसाची न मत्समः॥ १९६॥ प्राणे शौर्येऽथ विज्ञाने विक्रमे चापि भारत। निमित्तकानयोगे च सव्यसाची न मत्समः॥ १९७॥

सर्वायुधमहामात्रं विजयं नाम तद्धनुः। इन्द्रार्थे प्रियकामेन निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ १९८॥ तद्भागेवाय प्रायच्छच्छकः परमसम्मतम्। तद्रामो ह्यददन्मह्यं तेन योत्स्यामि पाण्डवम् ॥ १९९॥ अद्य दुर्योधनाहं त्वां नन्दयिष्ये सद्यान्धवम्। निहत्य समरे वीरमर्जुनं जयतां वरम्॥ २००॥ न हि मां समरे सोढुं स शकोऽप्तिं तर्स्यथा। अवस्यं तु मया वाच्यं येन हीनोऽस्मि फाल्गुनात् ॥ २०१ ॥ ज्या तस्य धनुषो दिन्या तथाऽक्षय्ये महेषुधी। सार्थिस्तस्य गोविन्दो मम तादङ् न विद्यते ॥ २०२ ॥ पतैर्द्रव्येरहं हीनो योद्धमिच्छामि पाण्डवम् ॥ २०३॥ अयं तु सहदाः द्यौरेः दाल्यः समितिद्योभनः। सारथ्यं यदि म कुर्याद्ध्रवस्ते विजयो भवेत्। कियतामेष कामो भे मा वः कालोऽत्यगादयम् ॥ २०४॥ एवमुक्तस्तव सुतः कर्णेनाहवशोभिना। अभिगस्याबवीद्वाजा मद्रराजमिदं वचः॥ २०५॥ (भ. ३२) शाल्य कर्णोऽर्जुनेनाद्य योद्धमिच्छति संयुनो । तस्याभीषुत्रहवरो नान्योऽस्ति भुवि कश्चन ॥ २०६॥ पार्थस्य समरे कृष्णो यथाभीषुप्रहो वरः। तथा त्वमपि कर्णस्य रथेऽभीषुग्रहो भव॥ २०७॥ अरुणेन यथा सार्ध तमः सूर्यो व्यपोहति। तथा कर्णेन सहितो जहि पार्थ महाहवे॥ २०८॥ शब्य०- अवमन्यसि गान्धारे ध्रुवं च परिशङ्कसे। यन्मां ब्रवीषि विश्रब्धं सार्थ्यं ऋयतामिति ॥ २०९ ॥ ब्रह्मक्षत्रस्य विहिताः सृता वै परिचारकाः। न क्षत्रियो वै सृतानां श्रृणुयाच कथञ्चन ॥ २१० ॥

अहं मूर्घामिषिको हि राजर्षिकुळजो नृपः। महारथः समाख्यातः सेव्यः स्तुत्यश्च बन्दिनाम् ॥ २११ ॥ सोऽह्रमेतादशो भूत्वा नेहारिबळसूदनः। सृतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कर्तमुत्सहे ॥ २१२ ॥ अवमानमहं प्राप्य न योत्स्यामि कथश्चन। आपृच्छे त्वाऽद्य गान्धारे गमिष्यामि गृहाय वै ॥ २१३ 🏾 एवमुक्त्वा महाराज शख्यः समितिशोभनः। उत्थाय प्रययो तूर्ण राजमध्यादमर्षितः ॥ २१४॥ प्रणयाद्वहुमानाच्च तं निगृह्य सुतस्तव। अबबीनमधुरं वाक्यं साम्ना सर्वार्थसाधकम् ॥ २१५ ॥ ऋतमेव हि पूर्वास्ते वदन्ति पुरुषोत्तमाः। तस्मादार्वायनिः प्रोक्तो भवानिति मतिर्मम ॥ २१६ ॥ शाल्यभूतस्तु शत्रूणां यस्मात्वं युधि मानद् । तस्माच्छस्यो हि ते नाम कथ्यते पृथिवीतले ॥ २१७॥ न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीर्यवान्। चुणेऽऽहं त्वां ह्याय्याणां यन्तारमिह संयुगे ॥ २१८॥ यथाश्वहृद्यं वेद वासुदेवो महामनाः। द्विगुणं त्वं तथा वेत्सि मद्रराजेश्वरात्मज ॥ २१९ ॥

(स. ३३) भूय पव तु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छृणु ।
देवानामसुराणां च परस्परिजगीषया ॥ २२० ॥
बभूव प्रथमो राजन् सङ्ग्रामस्तारकामयः ।
निर्जिताश्च तदा दैत्या दैवतैरिति नः श्रुतम् ॥ २२१ ॥
निर्जितेषु च दैत्येषु तारकस्य सुतास्त्रयः ।
ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली च पार्थिव ॥ २२२ ॥
तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः ।
तपसा कर्षयामासुर्देशन् स्वान् शत्रुतापन ॥ २२३ ॥

तेवां पितामहः प्रीतो वरदः पददौ वरम् ॥ २२४ ॥ अवध्यत्वं च ते राजन् सर्वभूतस्य सर्वदा। सहिता वरयामासः सर्वछोकपितामहम् ॥ २२५ ॥ तानबवीत्तदा देवो छोकानां प्रभुरीश्वरः। मास्ति सर्वामरत्वं वै निवर्तध्वमितोऽसुराः॥ २२६॥ ततस्ते सहिता राजन् संप्रधार्यासकृत्रभुम्। सर्वलोकेश्वरं वाक्यं प्रणम्येदमथावृवन् ॥ २२०॥ अस्मभ्यं त्वं वरं देव सम्प्रयच्छ पितामह। वयं पुराणि त्रीण्येव समास्थाय महीमिमाम्। विचरिष्याम लोकेऽस्मिस्त्वत्र्यसादपुरस्कृताः ॥ २२८ ॥ ततो वर्षसहस्रे तु समेष्यामः परस्परम्। पकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥ २२९ ॥ समागतानि चैतानि यो हन्याद्भगवंस्तदा। एकेषुणा देववरः स नो मृत्युर्भविष्यति॥ २३०॥ एवमस्त्वित तान् देवः प्रत्युक्त्वा प्राविदाहिवम् ॥ २३१ ॥ ते तु लब्धवराः श्रीताः संप्रधार्यं परस्परम्। पुरत्रयविसृष्ट्वर्थे मयं वतुर्महासुरम् ॥ २३२ ॥ ततो मयः स्वतपसा चक्रे घीमान् पुराणि च। त्रीणि काञ्चनमेकं वै रीप्यं काष्णीयसं तथा॥ २३३॥ काञ्चनं तारकाक्षस्य चित्रमासीन्महात्मनः। राजतं कमलाक्षस्य विद्युनमालिन आयसम्॥ २३४॥ त्रयस्ते दैत्यराजानस्त्रीह्योकानस्त्रतेजसा । आकाम्य तस्थुरुचुश्च कश्च नाम प्रजापतिः॥ २३५॥ ततस्ते लोभमोहाभ्यामभिभृता विचेतसः। विद्राव्य सगणान् देवांस्तत्र तत्र तदा तदा। विचेरः स्वेन कामेन वरदानेन दर्पिताः ॥ २३६ ॥

ऋषीणामाश्रमान् पुण्यान् रम्याञ्जनपदांस्तथा। व्यनाशयत्रमर्यादा दानवा दुष्टचारिणः॥ २३०॥ पीड्यमानेषु लोकेषु देवाः शक्रपुरोगमाः। ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा वृषाङ्कं शरणं ययुः॥ २३८॥ सर्वभूतमयं दृष्ट्वा तमजं जगतः पितम्। देवा ब्रह्मर्षयश्चेव शिरोभिर्घरणीं गताः॥ २३९॥ ततः प्रस्त्रो भगवान् स्वागतेनाभिनन्दा च। प्रोवाच व्येतु वस्त्रासो बृत किं करवाणि वः॥ २४०॥

(अ. ३४) पितृदेवर्षिसंघेभ्योऽभये दत्ते महात्मना ।
सत्कृत्य राङ्करं प्राह ब्रह्मा लोकहितं वचः ॥ २४१ ॥
तवातिसर्गाद्देवेश प्राजापत्यमिदं पद्म् ।
मयाऽधितिष्ठता दत्तो दानवेभ्यो महान् वरः ॥ २४२ ॥
तानिकान्तमर्यादान् नान्यः संहर्तुमर्हति ।
त्वावृते भूतभव्येश त्वं होषां प्रत्यरिर्ववे ॥ २४३ ॥
स त्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवीकसाम् ।
कुरु प्रसादं देवेश दानवाश्विह शङ्कर ॥ २४४ ॥

स्थाणु०-हन्तव्याः शत्रवः सर्वे युष्माकमिति मे मितः।
न त्वेक उत्सहे हन्तुं बळस्था हि सुरिद्विषः॥ २४५॥
बहमेतान् हनिष्यामि युष्मत्तेजोर्धवृहितः॥ २४६॥
ततस्तथेति देवेशस्तैरुको राजसत्तम।
बर्धमादाय सर्वेषां तेजसाऽभ्यधिकोऽभवत्॥ २४०॥
स तु देवो बळेनासीत्सर्वेभ्यो बळवत्तरः।
महादेव इति स्थातस्ततःप्रभृति शङ्करः॥ २४८॥
ततोऽव्रवीन्महादेवो धनुर्वाणधरो द्यहम्।
हनिष्यामि रथेनाजौ तान् रिपुन्वो दिवीकसः॥ २४९॥

ते यूपं में एथं चैव धनुर्वाणं तथैव च। पश्येष्वं यावद्यैतान् पातयामि महीतले ॥ २५० 🕸 ततो विवुधराार्दूळास्तस्येषुं समकल्पयन्। श्टंगमग्निर्वभूवास्य भङ्घः सोमो विशापते। कुङ्मछश्चाभवद्विष्णुस्तस्मिन्निषुवरे तदा ॥ २५१ ॥ रथं वसुन्धरां देवीं विशालपुरमालिनीम्। सपर्वतवनद्वीपां चकुर्भृतघरां तदा ॥ २५२ ॥ वषट्कारः प्रतोदोऽभूहायत्री शीर्षवन्धना। संवत्सरो धनुस्तद्वै सावित्री ज्या महास्वना ॥ २५३ ॥ ततः स भगवान् देवो लोकस्रष्टा पितामहः। सारथ्ये कल्पितो देवैरीशानस्य महात्मनः॥ २५४॥ तस्मिन्नारोहति क्षित्रं स्यन्दने छोकपूजिते। आरुरोह तदा स्थाणुर्घनुषा कम्पयन् परान् ॥ २५५ 🕪 अथाधिज्यं धनुः कृत्वा शर्वः सन्धाय तं शरम्। युक्तवा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुरं समचिन्तयत् ॥ २५६ ॥ तस्मिन् स्थिते महाराज रुद्रे विधृतकार्मुके। पुराणि तानि कालेन जग्मुरेवैकतां तदा ॥ २५० ॥ स तद्विकृष्य भगवान् दिव्यं लोकेश्वरो धनुः। त्रैलोक्यसारं तमिषुं मुमोच त्रिपुरं प्रति ॥ २५८॥ उत्सृष्टे वै महाभाग तस्मित्रिषुवरे तदा। महानार्तस्वरोद्यासीत्पुराणां पततां भुवि ॥ २५९ ॥ तान् सोऽसुरगणान् दग्ध्वा प्राक्षिपत्पश्चिमाणीवे ॥ २६० ॥ ततः प्रकृतिमापन्ना देवा लोकास्त्वथर्षयः। तुष्टुवुर्वाग्मिर्ययाभिः स्थाणुमप्रतिमीजसम् ॥ २६१ ॥ तेऽनुशाता भगवता जग्मुः सर्वे यथागतम्। कृतकामाः प्रयत्नेन प्रजापितमुखाः सुराः॥ २६२ ॥

यथैव भगवान् ब्रह्मा लोकघाता पितामहः।
सार्थ्यमकरोत्तत्र रुद्धस्य परमोऽन्ययः॥ २६३॥
तथा भवानपि क्षिप्रं रुद्धस्येव पितामहः।
संयच्छतु ह्यानस्य राधेयस्य महात्मनः॥ २६४॥
त्वं हि कृष्णाच कर्णाच फाल्गुनाच विशेषतः।
विशिष्टो राजशार्दूल नास्ति तत्र विचारणा॥ २६५॥

(भ. ३५) त्वं च सर्वास्त्रविद्वीरः सर्वविद्यास्त्रपारगः। वाहुवीर्येण ते तुल्यः पृथिव्यां नास्ति कश्चन ॥ २६६ ॥ त्वत्कृते पदवीं गन्तुमिच्छेयं युधि मारिष। सोदराणां च वीराणां सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ २६० ॥

शल्यस्य कर्णसारथ्यम् , शल्यकृतः कर्णतेजोभङ्गः

शस्य०-यनमां ब्रचीषि गान्धारे अग्रे सैन्यस्य मानद ।
विशिष्टं देवंकीपुत्रात् प्रीतिमानस्यहं त्विय ॥ २६८ ॥
एव सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यशस्विनः ।
युध्यतः पाण्डवाग्र्येण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥ २६९ ॥
समयश्च हि मे वीर कश्चिह्रैकर्तनं प्रति ।
उत्सृजेयं यथाश्चद्धमहं वाचोऽस्य सिवधौ ॥ २७० ॥
तथेति राजन् पुत्रस्ते सह कर्णेन मारिष ।
अव्रवीन्मद्रराजानं सर्वक्षत्रस्य सिवधौ ॥ २७१ ॥
सारथ्यस्याभ्युपगमाच्छल्येनाश्वासितस्तदा ।
दुर्योधनस्तदा हृष्टः कर्णे तमिष्मस्वजे ॥ २७२ ॥
अव्रवीच पुनः कर्ण स्त्यमानः स्रतस्तव ।
जहि पार्थाव्रणे सर्वान् महेन्द्रो दानवानिव ॥ २७३ ॥

(अ. ३६) यथा हरिहयैर्युक्तं संगृह्णाति स मातिलः। राज्यस्तथा तवाद्यायं संयन्ता रथवाजिनाम्॥ २७४॥ ततो दुर्योधनो भूयो मद्रराजं तरस्विनम्। उवाच राजन संग्रामेऽध्युषिते पर्युपस्थिते ॥ २०५ ॥ कर्णस्य यच्छ संग्रामे मद्रराज ह्योत्तमान्। त्वयाऽभिग्रप्तो राघेयो विजेष्यति धनञ्जयम् ॥ २७६॥ ततः कर्णस्य दुर्घर्षं स्यन्द्नप्रवरं महत्। आरुरोह महातेजाः शब्यः सिंह इवाचलम् ॥ २००॥ ततः शस्याश्रितं दृष्टवा कर्णः स्वं रथमुत्तमम्। अध्यतिष्ठद्यथाऽम्भोदं विद्युत्वन्तं दिवाकरः॥ २७८॥ तं रथस्थं महाबाहुं युद्धायामिततेजसम्। दुर्योधनस्त राधेयमिदं वचनमब्रवीत् ॥ २७२ ॥ मनोगतं मम ह्यासीद्भीष्मद्रोणौ महारथौ। अर्जुनं भीमसेनं च निहन्ताराविति ध्रवम् ॥ २८० ॥ ताभ्यां यदकृतं वीर वीरकर्म महामुधे। तत् कर्म कुरु राधेय वज्रपाणिरिवापरः ॥ २८१ ॥ गृहाण धर्मराजं वा जिह वा त्वं धनञ्जयम् ॥ २८२ ॥ प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं रथस्थो रथसत्तमः। अभ्यभावत राधेयः शस्यं युद्धविशारदम् ॥ २८३॥ चोदयाश्वान् महाबाह्ये यावद्धन्मि धनञ्जयम्। भीमसेनं यमो चोभी राजानं च युधिष्ठिरम् ॥ २८४ ॥

शाल्य०- स्तपुत्र कथं नु त्वं पाण्डवानवमन्यसे ।
अपि सन्तनयेयुर्वे भयं साक्षाच्छतकतोः ॥ २८५ ॥
यदा श्रोष्यसि निर्घोषं विस्फुर्जितमिवादानेः ।
राधेय गाण्डिवस्याजी तदा नैवं विद्घ्यसि ॥ २८६ ॥
यदा द्रक्ष्यसि भीमेन कुञ्जरानीकमाहवे ।
विद्यीणंदन्तं निहृतं तदा नैवं विद्घ्यसि ॥ २८७ ॥

अनादत्य तु तद्वाक्यं मद्रराजेन भाषितम्। याद्वीत्येवाववीत्कर्णो मद्रराजं तरस्विनम्॥ २८८॥

(अ.३०) दृष्ट्वा कर्ण महेष्वासं युयुत्सुं समवस्थितम्। चुकुशुः कुरवः सर्वे दृष्टकपाः समन्ततः॥ २८९॥ प्रस्थितं स्तपुत्रं च जयेत्यूचुर्नराधिषाः। निर्जितान्पाण्डवांश्चैव मेनिरे तत्र कौरवाः॥ २९०॥

> ततः प्रायात् प्रीतिमान् वै रथेन वैयाग्रेण श्वेतयुजाऽथ कर्णः। स चालोक्य ध्वजिनीं पाण्डवानां धनञ्जयं त्वरया पर्यपुच्छत्॥ २९१॥

(अ.३८) यो मामद्य महात्मानं दर्शयेच्छ्त्रेतवाहनम्।
तस्मै द्यामभिषेतं धनं यन्मनसेच्छिति ॥ २९२ ॥
अन्यं वाऽस्मै पुनर्दद्यां सीवर्णं हस्तिषद्गवम् ॥ २९३ ॥
न चेत्तद्भिमन्येत पुरुषोऽर्जुनद्शिंवान् ।
अन्यं तस्मै वरं दद्यां यमसी कामयेत् स्वयम् ॥ २९४ ॥
हत्या च सहितौ छण्णी तयोर्वित्तानि सर्वदाः।
तस्मै द्यामहं यो मे प्रतूयात् केशवार्जुनौ ॥ २९५ ॥
विकत्थमानं च तदा राध्यमरिकर्षणम् ।
मद्रराजः प्रहस्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ २९६ ॥

(अ.३९) मा स्तपुत्र दानेन सीवर्ण हस्तिषद्भयम्। शस्य०- प्रयच्छ पुरुषायाद्य द्रश्यसि त्वं धनअयम्॥ २९०॥ परान् सृजिसि यद्वित्तं किञ्चित्तं बहु मृदंवत्। अपात्रदाने ये दोषास्तान् मोहाश्रावबुध्यसे॥ २९८॥ यद्य प्रार्थयसे हन्तुं कृष्णी मोहाद्वृध्येव तत्। न हि शुश्चम संमदे कोष्ट्रा सिंही निपातिती॥ २९९॥ अप्रार्थितं प्रार्थयसे सुहृदो न हि सन्ति ते। ये त्वां निवारयन्त्याशु प्रपतन्तं हुताशने ॥ ३०० ॥ कार्याकार्यं न जानीषे कालपकोऽस्यसंशयम् । बह्वबद्धमकर्णीयं को हि ब्रूयाज्जिजीविषुः ॥ ३०१ ॥ समुद्धतरणं दोभ्यां कण्ठे बद्ध्या यथा शिलाम् । गिर्यमाद्वा निपतनं तादक् तव चिकीर्षितम् ॥ ३०२ ॥

वालश्चन्द्रं मातुरक्के शयानो यथा कश्चित् प्रार्थयतेऽपहर्तुम्। तद्वनमोहात् द्योतमानं रथस्थं संप्रार्थयस्यर्जुनं जेतुमद्य ॥ ३०३ ॥ ईषादन्तं महानागं प्रभिन्नकरटामुखम्। शशको ह्रयसे युद्धे कर्ण पार्थ धनञ्जयम्॥ ३०४॥ विलस्थं कृष्णसर्पं त्वं बाल्यात् काष्ट्रेन विध्यसि। महाचिषं पूर्णकोपं यत् पार्थं वोद्धिमच्छिस ॥ ३०५॥ सिंहं केसरिणं कुद्धमतिक्रम्याभिनर्दसे। श्रुगाल इव मृहस्त्वं नृसिंहं कर्ण पाण्डवम् ॥ ३०६॥ सुपर्ण पतगश्रेष्ठं वैनतेयं तरस्विनम्। भोगीवाह्यसे पाते कर्ण पार्थ धनञ्जयम् ॥ ३००॥ सर्वाम्भसां निधिं भीमं मूर्तिमन्तं झवायुतम्। चन्द्रोद्ये विवर्धन्तमप्लवः सम् तितीर्षसि ॥ ३०८॥ ऋषमं दुन्दुभिश्रीवं तीक्ष्णश्टकं प्रहारिणम्। बत्स आह्रयसे युद्धे कर्ण पार्थ धनञ्जयम्॥ ३०९॥ महामेधं महाघोरं दर्दुरः प्रतिनर्दसि। कामतोयप्रदं लोके नरपर्जन्यमर्जुनम् ॥ ३१०॥ यथा च स्वगृहस्थः श्वा व्याघं वनगतं भवेत । तथा त्वं भषसे कर्ण नरव्यावं धनञ्जयम् ॥ ३११॥

शुगालोऽपि वने कर्ण शशैः परिवृतो वसन्। मन्यते सिंहमात्मानं यावत् सिंहं न पश्यति॥ ३१२॥ नित्यमेव शृगालस्त्वं नित्यं सिंहो धनञ्जयः। बीरप्रदेवणानमूह तस्मात् क्रोष्टेव लक्ष्यसे ॥ ३१३॥ यथाखः स्याद्विडालश्च भ्वा व्यात्रश्च बलाबले । वथा ऋगालः सिंहश्च यथा च शशकुआरी॥ ३१४॥ यथाऽनृतं च सत्यं च यथा चापि विवासते। तथा त्वमपि पार्थश्च प्रख्यातावात्मकर्मभिः॥ ३१५॥ (अ.४०) अधिक्षिप्तस्तु राघेयः शब्येनामिततेजसा। श्चान्यमाह सुसंकुद्धो वाक्शल्यमवधारयन् ॥ ३१६॥ गुणान् गुणवतां शस्य गुणवान्वेत्ति नागुणः। त्वं तु शस्य गुणैहींनः किं ज्ञास्यिस गुणागुणम् ॥ ३१०॥ अर्जुनस्य महास्त्राणि क्रोधं वीर्यं धनुः दारान् । यथाऽहं शस्य जानामि न त्वं जानासि तत्तथा॥ ३१८॥ प्यमेचात्मनो वीर्यमहं वीर्यं च पाण्डवे। जानश्रेवाह्रये युद्धे शस्य गाण्डीवधारिणम् ॥ ३१९॥ अस्ति वाऽयमिषुः शस्य सुपुङ्घो रक्तभोजनः। शेते चन्दनचुर्णेषु पूजितो बहुलाः समाः॥ ३२०॥ आहेयो विषवानुत्रो नराश्व-द्विपसंघहा। तमहं जातु नास्येयमन्यस्मिन् फाल्गुनाहते। कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात् सत्यं चापि श्रृणुष्य मे ॥ ३२१ ॥ अर्जुने गाण्डिवं कृष्णे चक्रं तार्क्षकपिध्वजी। भीरूणां त्रासजननं शल्य हुर्वकरं मम ॥ ३२२ ॥ त्वं तु दुष्प्रकृतिर्मूढो महायुद्धेष्वकोविदः। भयावदीर्णः संत्रासादवदं बहु भाषसे ॥ ३२३ ॥

संस्तीषि तौ तु केनापि हेतुना त्वं कुदेशज ।
तौ हत्वा समरे हन्ता त्वामच सहवान्धवम् ॥ ३२४ ॥
पापदेशज दुर्वुद्धे क्षुद्ध क्षत्रियपांसन ।
नाहं विमेमि कृष्णाभ्यां विज्ञानश्वात्मनो वलम् ॥ ३२५ ॥
वालुदेवसहस्रं वा फाल्गुनानां शतानि वा ।
अहमेको हनिष्यामि जोषमास्व कुदेशज ॥ ३२६ ॥
व्यक्तं त्वमण्युपहितः पाण्डवैः पापदेशज ।
यथा चामित्रवत्सर्वं त्वमस्मासु प्रवर्तसे ॥ ३२० ॥
कामं न खलु शक्योऽहं त्वहिधानां शतैरपि ।
संग्रामाहिमुखः कर्तुं धर्मक्ष इव नास्तिकैः ॥ ३२८ ॥
पुनश्चेदीहशं वाक्यं मद्रराज विद्यस्ति ।
शिरस्ते पात्रयिध्यामि गद्या वज्रकल्पया ॥ ३२९ ॥
श्रोतारस्त्वदमधेह द्रष्टारो वा कुदेशज ।
कर्णं वा जक्नतुः कृष्णौ कर्णो वा निजधान तौ ॥ ३३० ॥
हंसकाकीयोपाल्यानम्, कर्णकृता शल्यनिन्दा

(स.४१) मारिवाधिरथेः श्रुत्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः।
राज्योऽव्रचीत्पुनः कर्णं निदर्शनमिदं वचः॥ ३३१॥
जातोऽहं यज्वनां वंशे संव्रामेष्वनिवर्तिनाम्।
राज्ञां मूर्घाभिषिकानां स्वयं धर्भपरायणः॥ ३३२॥
यथैव मत्तो मद्येन त्वं तथा लक्ष्यसे वृषः।
तथाऽद्य त्वां प्रमाद्यन्तं चिकित्सेयं सुहृत्तया॥ ३३३॥
इमां काकोपमां कर्ण प्रोच्यमानां निबोध मे।
श्रुत्वा यथेष्टं कुर्योस्त्वं निहीन कुलपांसन॥ ३३४॥
अवश्यं तु मया वाच्यं बुद्धवता त्विद्धताहितम्।
विशेषतो रथस्थेन राज्ञश्चैव हितैषिणा॥ ३३५॥
अतस्त्वां कथये कर्णं निदर्शनमिदं पुनः॥ ३३६॥

वैश्यः किल समुद्रान्ते प्रमूतघनघान्यवान्। यज्वा दानपतिः क्षान्तः स्वकर्मस्थोऽभवच्छुचिः॥ ३३७॥ पुत्राणां तस्य वाळानां कुमाराणां यशस्विनाम्। काको बहूनामभवदुच्छिष्टकृतभोजनः॥ ३३८॥ तस्मै सदा प्रयच्छन्ति वैश्यपुत्राः कुमारकाः। मांसोदनं दिध क्षीरं पायसं मधुसार्पिवी ॥ ३३९॥ स चोच्छिष्टभृतः काको वैश्यपुत्रैः कुमारकैः। सदशान्पक्षिणो दप्तः श्रेयसञ्जाधिचिक्षिपे ॥ ३४० ॥ अथ हंसाः स्मुद्रान्ते कदाचिद्तिपातिनः। गरुडस्य गतौ तुल्याश्चकाङ्गा हम्रचेतसः॥ ३४१॥ कुमारकास्तदा इंसान् इष्ट्वा काकमथाव्रुवन्। भवानेव विशिष्टो हि पतित्रिभ्यो विद्यम ॥ ३४२ ॥ प्रतार्यमाणस्तैः सर्वैरल्पबुद्धिभरण्डजः। तद्वचः सत्यमित्येव मौर्ख्याद्दर्पाच मन्यते ॥ ३४३ ॥ तान् सोऽभिपत्य जिज्ञासुः क एषां श्रेष्ठभागिति । उच्छिष्टदर्पितः काको बहूनां दूरपातिनाम् ॥ ३४४ ॥ तेषां यं प्रवरं मेने हंसानां दूरपातिनाम्। तमाह्रयत दुर्बुद्धिः पताव इति पक्षिणम् ॥ ३४५॥ तच्छृत्वा प्राहसन् हंसा ये तत्रासन्समागताः। भाषतो बहु काकस्य बिलनः पततां वराः॥ ३४६॥ इदम् चुः स्म चकाङ्गा वचः काकं विहङ्गमाः॥ ३४०॥ कथं हंसं नु बिछनं चक्राङ्गं दूरपातिनम्। काको भूत्वा निपतने समाह्वयैसि दुर्मते। कथं त्वं पतिता काक सहास्माभित्रेवीहि तत्॥ ३४८॥ काक०- शतमेकं च पातानां पतितास्मि न संशयः। रातयोजनमेकैकं विचित्रं विविधं तथा। तेषामन्यतमेनाहं पतिष्यामि विहायसम् ॥ ३४९ ॥

म.सा.२१

एवमुक्ते तु काकेन प्रहस्यैको विहक्तमः। उवाच काकं राधेय वचनं तिबवीध मे ॥ ३५०॥ शतमेकं च पातानां त्वं काक पतिता भ्रवम् ॥ ३५१ ॥ एकमेव तु यं पातं विदुः सर्वे विहङ्गमाः। तमहं पतिता काक नान्यं जानामि कञ्चन ॥ ३५२॥ अथ काकाः प्रजहसुर्ये तत्रासन् समागताः। कथमेकेन पातेन हंसः पातशतं जयेत ॥ ३५३॥ एकेनैव शतस्यैष पातेनाभिपतिष्यति। हंसस्य पतितं काको बलवानाशुविकमः॥ ३५४॥ प्रपेततुः स्पर्धया च ततस्तौ हंसवायसौ ॥ ३५५ ॥ अथ काकस्य चित्राणि पतितानि मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा प्रमुदिताः काका विनेदुर्घिकैः स्वरैः। हंसांश्चाबहसन्ति स्म प्रावदश्वप्रियाणि च ॥ ३५६॥ अथ हंसः स तच्छ्त्वा प्रापतत् पश्चिमां दिशम्। उपर्युपरि वेगोन सागरं मकराळयम् ॥ ३५० ॥ ततो भीः प्राविशत् काकं तदा तत्र विचेतसम्। द्वीपद्रमानपश्यन्तं निपातार्थे श्रमान्वितम्। निपतेयं क नु श्रान्त इति तस्मिञ्जलाणेवे ॥ ३५८ ॥ अथ हंसोऽप्यतिक्रम्य मुहुर्तमिति चेति च। अवेक्षमाणस्तं काकं नाशकद्व्यपसर्पितुम् ॥ ३५९ ॥ तं तथा हीयमानं तु हंसो दृष्टवाऽत्रवीदिदम्। उजिहीर्धुर्निमजन्तं स्मरन् सत्पुरुषवतम् ॥ ३६० ॥ बहूनि पतितानि त्वमाचक्षाणो मुहुर्मुहुः। पातस्य व्याहरंश्चेदं न नो गुह्यं प्रभावसे ॥ ३६१ ॥

कि नाम पतितं काक यत्वं पतिस साम्प्रतम । जलं स्पृशस्ति पक्षसभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः। प्रवृहि कतमे तत्र पाते वर्तसि वायस ॥ ३६२ ॥ वहोहि काक शीव्रं त्वमेष त्वां प्रतिपालये ॥ ३६३ ॥ स पक्षाभ्यां स्पृशञ्चार्तस्तुण्डेन च जलं तदा। पातवेगप्रमथितो हंसं काकोऽबवीदिदम् ॥ ३६४॥ उच्छिष्टदर्षितो हंस मन्येऽऽत्मानं सुपर्णवत्। अवमन्य बहुं आहं काकानन्यां अपक्षिणः ॥ ३६५ ॥ प्राणैर्हस्य प्रपद्ये त्वां द्वीपान्तं प्रापयस्य माम्। यद्यहं स्वस्तिमान् हंस स्वं देशं प्राप्तुयां विभो। न कञ्चिद्वमन्येऽह्यापदो मां समुद्धर ॥ ३६६ ॥ तमेवंवादिनं दीनं विलपन्तमचेतनम्। काक काकेति वाशन्तं निमज्जन्तं महार्णवे॥ ३६७॥ कृपयाऽऽदाय हंसस्तं जलिकन्नं सुदुर्दशम्। पद्भयामुत्क्षिप्य वेगेन पृष्ठमारोपयच्छनैः ॥ ३६८॥ आरोप्य पृष्ठं हंसस्तं काकं तूर्णे विचेतनम्। आजगाम पुनर्हीपं स्पर्धया पेततुर्यतः ॥ ३६९॥ संस्थाप्य तं चापि पुनः समाश्वास्य च खेचरम्। गतो यथेंप्सितं देशं हंसो मन इवाशुगः॥ ३७०॥ एवमुच्छिष्टपुष्टः स काको हंसपराजितः। बलं वीर्थं महत् कर्णं त्यक्त्वा क्षान्तिमुपागतः॥ ३७१ ॥ उच्छिष्टभोजनः काको यथा वैश्यकुले पुरा। एवं त्वमुञ्छिष्टभृतो घार्तराष्ट्रैर्न संदायः। सदशान् श्रेयसञ्चापि सर्वान् कर्णावमन्यसे॥ ३७२॥ द्रोणद्रौणिरुपैर्गुप्तो भीष्मेणान्यैश्च कौरवैः। विराटनगरे पार्थमेकं किं नावधीस्तदा ॥ ३०३॥

यत्र व्यस्ताः समस्ताश्च निर्जिताः स्थ किरीटिना । श्गाला इव सिंहेन क ते वीर्यमभूत्तदा ॥ ३०४॥ तथा द्वैतवने कर्ण गन्धवैः समभिद्रतः। कुरून् समग्रानुत्रकुष प्रथमं त्वं पळायितः॥ ३०५॥ हत्वा जित्वा च गन्धर्वाश्चित्रसेनमुखान् रणे। कर्ण दुर्योधनं पार्थः समार्थे सममोक्षयत् ॥ ३७६॥ कियत्तत्तत्रवक्ष्यामि येन येन धनञ्जयः। त्वत्तोऽतिरिक्तः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ब्राह्मणो यथा ॥ ३००॥ यथाश्रयत चक्राङ्गं वायसो बुद्धिमास्थितः। तथाश्रयस्व वार्कोयं पाण्डवं च धन अयम् ॥ ३७८ ॥ यदा शरशतैः पार्थी दर्पे तव वधिष्यति । तदा त्वमन्तरं द्रष्टा आत्मनश्चार्जनस्य च ॥ ३७९ ॥ स्याचिन्द्रमसी यहत्तहद्रुनकेशवी। प्राकाइयेनाभिविख्याती त्वं तु खद्योतवनृषु ॥ ३८० ॥ पवं विद्वन् मावमंस्थाः स्तपुत्राच्युतार्जुनौ । नुसिंही तौ महात्मानी जोषमास्स्व विकत्थने ॥ ३८१ ॥

(अ. ४३) ततः पुनर्महाराज मद्रराजमिरन्दमः।
अभ्यभाषत राघेयः सिश्चियार्थीत्तरं वचः॥ ३८२॥
यत्त्वं निदर्शनार्थं मां शस्य जिल्पतवानितः।
नाहं शक्यस्त्वया वाचा विभीषितुमाहवे॥ ३८३॥
यदि मां देवताः सर्वा योघयेषुः सवासवाः।
तथापि मे भयं न स्यात् किमु पार्थात्सकेशवात्॥ ३८४॥
नाहं भीषितितुं शक्यो वाङ्मात्रेण कथञ्चन।
अन्यं जानीहि यः शक्यस्त्वया भीषितितुं रणे॥ ३८५॥
नीचस्य वलमेतावत्पारुष्यं यत्त्वमात्थ माम्।
अशको मद्गुणान् वक्तुं वलासे बहु दुर्मते॥ ३८६॥

न हि कर्णः समुद्भूतो भयार्थमिह मदक। विक्रमार्थमहं जातो यशोर्थं च तथाऽऽत्मनः॥ ३८७॥ सखिभावेन सौहार्दानिमत्रभावेन चैव हि। कारणैश्विभिरेतैस्त्वं शब्य जीवसि साम्यतम्॥ ३८८॥ राज्ञश्च घार्तराष्ट्रस्य कार्ये सुमहदुचतम्। मयि तचाहितं शस्य तेन जीवसि मे क्षणम् ॥ ३८९ ॥ कृतश्च समयः पूर्व क्षन्तव्यं विप्रियं तव ॥ ३९० ॥ ऋते शस्यसहस्रेण विजयेयमहं परान्। मित्रद्रोहस्तु पापीयानिति जीवसि साम्रतम्॥ ३९१॥ (स. ४४) नदु प्रलापाः कर्णेते यान् ब्रवीषि परान् प्रति। शस्य०- ऋते कर्णसहस्रेण शक्या जेतुं परे युधि॥ ३९२॥ तथा हुवन्तं परुषं कर्णो मद्राधिपं तदा। परुषं द्विगुणं भूयः प्रोवाचाप्रियदर्शनम् ॥ ३९३ ॥ इदं तु ते त्वमेकाग्रः शृणु मद्रजनाधिप। ब्राह्मणाः कथयन्ति स्म धृतराष्ट्रनिवेशने ॥ ३९४॥ वहिष्कृता हिमवता गङ्गया च बहिष्कृताः। सरस्वत्या यमुनया कुरुक्षेत्रेण चापि ये॥ ३९५॥ पञ्चानां सिन्धुषष्टानां नदीनां येऽन्तराश्चिताः। तान् धर्मबाद्यानशुचीन् वाहीकानपि वर्जयेत्॥ ३९६॥ शाकलं नाम नगरमापगा नाम निम्नगा। जर्तिका नाम बाद्दीकास्तेषां वृत्तं सुनिन्दितम्॥ ३९०॥ थाना गौड्यासवं पीत्वा गोमांसं छशुनैः सह। अपूपमांसवाट्यानामाशिनः शीलवार्जिताः॥ ३९८॥ गायन्त्यथ च नृत्यन्ति स्त्रियो मत्ता विवाससः। नगरागारवप्रेषु बहिर्माच्यानुरेपनाः॥ ३९९॥

पश्च नचो वहन्त्येता यत्र पीळुवनान्युत । शतदुश्च विपाशा च तृतीयैरावती तथा। चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्ठा बहिगिरेः ॥ ४०० ॥ आरहा नाम ते देशा नष्टधर्मा न तान् वजेत्॥ ४०१॥ वात्यानां दासमीयानां वाहीकानामयज्वनाम्। न देवाः प्रतिगृह्णन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा ॥ ४०२ ॥ काष्ट्रकुण्डेषु वाहीका मृण्मयेषु च भुञ्जते। सकुमद्याविहतेषु श्वावळीढेषु निर्धृणाः॥ ४०३॥ आविकं चौद्यिकं चैव श्लीरं गार्दभमेव च। तद्विकारांश्च वाहीकाः खादन्ति च पिवन्ति च ॥ ४०४ ॥ विद्य नाम हीकश्च विपाशायां पिशाचकी। तयोरपत्यं वाहीका नेषा सृष्टिः प्रजापतेः ॥ ४०५॥ ते कथं विविधान् धर्मान् ज्ञास्यन्ते हीनयोनयः ॥ ४०६॥ वेदा न तेषां वेदाश्च यज्ञा यजनमेव च। वात्यानां दासमीयानामन्नं देवा न भु अते ॥ ४०० ॥ प्रस्थला मद्रगान्धारा आरहा नामतः खशाः। वसातिसिन्युसौवीरा इति प्रायोऽतिकुत्सिताः॥ ४०८॥ (अ. ४५) तत्र वै ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवति स्रत्रियः। वैश्यः शुद्धश्च वाहीकस्ततो भवति नापितः॥ ४०९ ॥ नापितश्च ततो भूत्वा पुनर्भवति ब्राह्मणः। द्विजो भूत्वा च तत्रैव पुनर्दासोऽभिजायते ॥ ४१० ॥ भवन्त्येककुले विधाः प्रसृद्धाः कामचारिणः । गान्धारा मद्रकाश्चेव वाहीकाश्चाल्पचेतसः ॥ ४११ ॥ सती पुरा हता काचिदारद्वात्किल दस्युभिः। अधर्मतश्चोपयाता सा तानभ्यशपत्ततः ॥ ४१२ ॥

बालां बन्धमतीं यन्मामधर्मेणोपगच्छथ। तस्मानार्यो भविष्यन्ति बन्धक्यो वै कुलस्य च ॥ ४१३ ॥ न चैवास्मात्प्रमोक्षध्वं घोरात्पापान्नराधमाः। तस्मात्तेषां भागहरा मागिनेया न सनवः॥ ४१४॥ पूज्यमाने पुरा धर्में सर्वदेशेषु शाश्वते। धर्म पाञ्चनदं दृष्ट्वा धिगित्याह पितामहः॥ ४१५॥ वात्यानां दासमीयानां कृतेऽप्यशुभकर्मणाम्। ब्रह्मणा निन्दिते धर्मे स त्वं छोके किमब्रवीः ॥ ४१६ ॥ क्षत्रियस्य मलं भैक्यं ब्राह्मणस्याश्रतं मलम्। मलं पृथिव्यां वाहीकाः स्त्रीणां मद्रस्त्रियो मलम् ॥ ४१७ ॥ ब्राह्मं पाञ्चालाः कौरवेयास्तु धर्म्य सत्यं मत्स्याः शूरसेनाश्च यञ्चम्। प्राच्या दासा चुवला दाक्षिणात्याः स्तेना वाहीकाः सङ्करा वे सुराष्ट्राः॥ ४१८॥ कृतकाता परविचापहारो मद्यपानं गुरुदारावमर्दः। वाक्पारुष्यं गोवधो रात्रिचर्या बहिगेंहं परब्रह्मोपभोगः। येषां धर्मस्तान्त्रति नास्त्यधर्मो ह्यारद्वानां पञ्चनदान् घिगस्तु ॥ ४१९ ॥ स त्वमेताददाः शस्य नोत्तरं वकुमहँसि। पृथिज्यां सर्वदेशानां मद्रको मलमुच्यते ॥ ४२० ॥ पतज्ज्ञात्वा जोषमास्व प्रतीपं मा स्म वै कृथाः। मा त्वां पूर्वमहं हत्वा हनिष्ये केशवार्जुनौ ॥ ४२१ ॥

द्राब्य०- आतुराणां परित्यागः स्वदारसुतविक्रयः। अङ्गे प्रवर्तते कर्ण येषामधिपतिर्भवान् ॥ ४२२ ॥

सर्वत्र ब्राह्मणाः सन्ति सन्ति सर्वत्र क्षत्रियाः। वैश्याः राद्वास्तथा कर्ण स्त्रियः साध्वयश्च स्त्रवताः॥ ४२३॥ परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति सर्वदा। आत्मवाच्यं न जानीते जानश्चिप च मुद्यति ॥ ४२४ ॥ सर्वत्र सन्ति राजानः स्वं स्वं धर्ममञ्ज्ञताः। दुर्मनुष्यान्निगृह्णन्ति सन्ति सर्वत्र धार्मिकाः॥ ४२५॥ न कर्ण देशसामान्यात् सर्वः पापं निषेवते। यादशाः स्वस्वभावेन देवा अपि न तादशाः ॥ ४२६ ॥ ततो दुर्योधनो राजा कर्णशब्याववारयत्। सिखभावेन राघेयं शब्यं स्वाख्यकेन च। ततः प्रहस्य राघेयः पुनर्याहीत्यचोद्यत् ॥ ४२०॥ ( अ.४६) ततः सेनामुखे कर्णं दृष्ट्वा राजा युधिष्टिरः। धनञ्जयममित्रध्नमेकवीरम्वाच ह ॥ ४२८ ॥ पश्यार्जुन महाव्यूहं कर्णेन विहितं रणे। युक्तं पक्षेः प्रपक्षेश्च परानीकं प्रकाशते॥ ४२९॥ तदेतहै समालोक्य प्रत्यमित्रं महद्वलम्। यथानाभिभवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ ४३० ॥ इत्युक्तो धर्मराजेन तथेत्युक्त्वा धनञ्जयः। व्यादिदेश स्वसैन्यानि स्वयं चागाचम्मखम् ॥ ४३१ ॥ ब्रह्मेशानेन्द्रवरुणान् क्रमशो योऽवहत्पुरा। तमार्च रथमास्थाय प्रयाती केशवार्जुनी ॥ ४३२॥ अथ तं रथमायान्तं दृष्ट्वाऽत्यद्भुतदर्शनम्। उवाचाघिरथिं शस्यः पुनस्तं युद्धदुर्मदम् ॥ ४३३ ॥ अयं स रथ आयातः श्वेताश्वः कृष्णसारथिः। दुर्वारः सर्वसैन्यानां विपाकः कर्मणामिव ॥ ४३४ ॥

अद्य द्रक्ष्यसि तं वीरं श्वेताश्वं कृष्णसारिथम्।
निच्नन्तं शात्रवान् सङ्ख्ये यं कर्ण परिषृष्ठछिस् ॥ ४३५॥
वर्षणं कोऽम्भसा हन्यादिन्धनेन च पावकम्।
को वाऽनिल्ठं निगृह्णीयात् पिवेद्वा को महार्णवम् ॥ ४३६॥
ईहमूपमहं मन्ये पार्थस्य युधि विम्रहम्।
न हि शक्योऽर्जुनो जेतुं युधि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ ४३०॥
अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना भव।
न स शक्यो युधा जेतुमन्यं कुरु मनोरथम् ॥ ४३८॥
बाहुभ्यामुद्धरेद्भूमिं दहेत् कुद्ध इमाः प्रजाः।
पातयेत्विदिवाह्वान्योऽर्जुनं समरे जयेत् ॥ ४३९॥
इति संवदतोरेव तयोः पुरुषसिंहयोः।
ते सेने समसज्जेतां गङ्गायमुनवद् भृशम्॥ ४४०॥

## सप्तदशदिनयुद्धम्

(अ. ४०) अथ व्यूटेष्वनीकेषु प्रेक्ष्य संशातकान् रणे।
कृद्धोऽर्जुनोऽभिदुद्राव व्यक्षिपन् गाण्डिवं धतुः॥ ४४१॥
अथ संशातकाः पार्थमभ्यधावन् वधेषिणः॥ ४४२॥
स सम्प्रहारस्तुमुळस्तेषामासीत्किरीटिना।
तस्यैव नः श्रुतो याद्दद्दिनवातकववैः सह ॥ ४४३॥
रथानश्वान् ध्वजाश्वागान् पत्तीत्रणगतानपि।
इष्नू धनूषि खड्डांश्च चक्राणि च परश्वधान्॥ ४४४॥
सायुधानुद्यतान्बाह्नन् विविधान्यायुधानि च।
चिच्छेद द्विषतां पार्थः शिरासि च सहस्रशः॥ ४४५॥
स पुनस्तानरीन् हत्वा पुनव्त्तरतोऽवधीत्।
दक्षिणेन च पश्चाच कृद्धो उदः पश्चित्व॥ ४४६॥।

(अ. ४८) धृष्टग्रुझमुखान् पार्थान् दृष्ट्वा कर्णो व्यवस्थितान् । समभ्यधावस्वरितः पञ्चालाञ्जुकुकविणः॥ ४४७॥

तं तुर्णमभिधावन्तं पञ्चाला जितकाशिनः। प्रत्युचयुर्महातमानं हंसा इव महार्णवम् ॥ ४४८ ॥ ततः सुपुङ्खैर्निशितै रथश्रेष्ठो रथेषुभिः। अवधीत् पञ्चविंदात्या पञ्चालान् पञ्चविंदातिम् ॥ ४४९ ॥ पञ्चालेषु च शूरेषु वध्यमानेषु सायकैः। हाहाकरो महानासीत् पञ्चालानां महाहवे॥ ४५०॥ स रथांस्त्रिशतं हत्वा चेदीनामनिवर्तिनाम्। राधेयो निशितैर्वाणैस्ततोऽभ्याचर्छद्यधिष्ठिरम्।। ४५१ ॥ (अ. ४९) अथ वैकर्तनं कर्णं रणे कुद्धमिवान्तकम्। रुखुः पाण्डुपञ्चाला व्याधि मन्त्रीपधैरिव ॥ ४५२ ॥ स तान्त्रमृद्याभ्यपतत् पुनरेव युधिष्ठिरम्। मन्त्रीषधित्रियातीतो व्याधिरत्यु व्यागे यथा ॥ ४५३ ॥ स राजगृद्धिभी रुद्धः पाण्डपञ्चालकेकयैः। नाराकत्तानतिकान्तुं मृत्युर्वह्मविदो यथा ॥ ४५४ ॥ ततो युधिष्टिरः कर्णमदूरस्थं निवारितम्। अबवीत् परवीरदनं कोधसंरक्तलोचनः॥ ४५५॥ कर्ण कर्ण वृथादष्टे स्तपुत्र वचः श्रुण । सदा स्पर्धसि सङ्ग्रामे फाब्गुनेन तरस्विना। तथास्मान्बाधसे नित्यं धार्तराष्ट्रमते स्थितः॥ ४५६॥ यद्वर्छ यञ्च ते वीर्यं प्रद्वेषो यस्तु पाण्डुषु । तत्सर्वे दर्शयस्वाद्य पौरुषं महदास्थितः॥ ४५०॥ युद्धश्रद्धां च तेऽद्याहं विनेप्यामि महाहवे॥ ४५८॥ पवमुक्त्वा महाराज कर्ण पाण्डुसुतस्तदा। सुवर्णपुङ्खैर्दशभिविंग्याधायसमयैः शरैः॥ ४५९॥ तं सुतपुत्रो दशभिः प्रत्यविद्वयदरिन्दमः। वत्सदन्तैर्महेष्वासः प्रहसन्निव भारत ॥ ४६० ॥

सोऽवज्ञाय तु निर्विद्धः सूतपुत्रेण मारिष। प्रजज्वाल ततः कोघाद्धविषेव हुताशनः॥ ४६१॥ ततो विस्फार्थ सुमहचापं हेमपरिष्कृतम्। समाधत्त शितं बाणं गिरीणामपि दारणम् ॥ ४६२ ॥ स तु वेगवता मुक्तो वाणो वज्राशनिस्वनः। विवेश सहसा कर्ण सब्ये पार्श्वे महारथम् ॥ ४६३ ॥ स तु तेन प्रहारेण पीडितः प्रमुमोह वै। राजापि भूयो नाजघ्ने कर्ण पार्थहितेप्सया ॥ ४६४ ॥ ततो हाहाछतं सर्वे धार्तराष्ट्रवर्छं महत्। विवर्णमुखभृयिष्ठं कर्णे दृष्ट्वा तथागतम्॥ ४६५॥ प्रतिलभ्य तु राघेयः संज्ञां नातिचिरादिव। दुन्ने राजविनाशाय मनः क्रूरपराक्रमः ॥ ४६६ ॥ स हेमविकृतं चापं विस्फार्य विजयं महत्। अवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निशितैः शरैः॥ ४६०॥ ततो बाह्रोर्छछाटे च हदि चैव युधिष्ठिरः। चतुर्भिस्तोमरैः कर्ण ताडियत्वानदन्मुदा ॥ ४६८ ॥ उद्भिश्वरुधिरः कर्णः कुद्धः सर्प इव श्वसन्। ध्वजं चिच्छेद भक्केन त्रिभिविंग्याध पाण्डवम् ॥ ४६९ ॥ काळवाळास्तु ये पार्थे दन्तवर्णाऽवहन्हयाः। तैर्युक्तं रथमास्थाय प्रायादाजा पराङ्मुखः॥ ४७०॥ अभिदुत्य तु राधेयः पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्। ग्रहीतुमिच्छन् स बळात् कुन्तीवाक्यं च सोऽस्मरत्॥४०१॥ अबबीत्प्रहसन्राजन् कुत्सयन्त्रिव पाण्डवम्। कथं नाम कुले जातः क्षत्रधर्मे व्यवस्थितः॥ ४७२॥ प्रजह्यात्समरं भीतः प्राणान् रक्षन् महाहवे। न भवान् क्षत्रघमेंषु कुरालो हीति मे मतिः॥ ४०३॥

ब्राह्मे बले भवान युक्तः स्वाध्याये यज्ञकर्मणि। मा सम युद्धवस्व कीन्तेय मा सम वीरान्समासदः॥ ४७४॥ मादशान्वित्रुवन्युद्धे एतदन्यच छप्स्यसे। स्वगृहं गच्छ कौन्तेय यत्र तो केशवार्जुनी। नहि त्वां समरे राजन् हन्यात्कर्णः कथञ्चन ॥ ४७५ ॥ प्वमुक्त्वा ततः पार्थे विसुज्य च महाबलः। न्यहनत् पाण्डवीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्॥ ४७६॥ ततोऽपायाद्दुतं राजन् बीडिबिव नरेश्वरः॥ ४००॥ ततो युधिष्ठिरानीकं दृष्ट्वा कर्णः पराङ्मुखम्। कुरुभिः सहितो वीरः प्रहृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात् ॥ ४७८ ॥ काल्यमानं वलं दृष्ट्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। स्वान् योधानववीत्कुद्धो निच्नतैतान् किमासत्।। ४७९॥ ततो राज्ञाऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डवानां महारथाः। भीमसेनमुखाः सर्वे पुत्रांस्ते प्रत्युपादवन् ॥ ४८० ॥ तेषामापततां वेगमविषद्यं निरीक्ष्य च। व्यद्रवत्तावकं सैन्यं लोड्यमानं समन्ततः। सिंहार्दितमिवारण्ये यथा गजकुळं तथा ॥ ४८१ ॥

(स. ५०) कर्णोऽपि दृष्ट्वा द्रवतो धार्तराष्ट्रान्सराजकान् ।
मद्रराजमुवाचेदं याद्वि भीमरथं प्रति ॥ ४८२ ॥
ततः प्रायाद्रथेनाशु शब्यस्तत्र विशां पते ।
यत्र भीमो महेष्वासो व्यद्रावयत वाद्विनीम् ॥ ४८३ ॥
भीमसेनोऽथ संकुद्धस्तस्य सैन्यं दुरासदम् ।
नाराचैविंमलैस्तीक्ष्णैर्दिशः प्राद्रावयद्वली ॥ ४८४ ॥
ततो मुद्दर्ताद्वाजेन्द्र पाण्डवः कर्णमाद्रवत् ।
तस्य कर्णो धनुर्मध्ये द्विधा चिच्छेद् पत्रिभिः ॥ ४८५ ॥
अथैनं छिन्नधन्वानं प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥ ४८६ ॥

सोऽन्यत्कार्भुकमादाय स्तपुत्रं वृकोदरः। राजन् मर्मसु मर्मज्ञो विव्याध निशितैः शरैः॥ ४८७॥ स भीमसेनाभिहतः स्तपुत्रः कुरुद्वह। निषसाद रथोपस्थे विसंबः पृतनापतिः॥ ४८८॥ ततो मद्राधिपो दृष्ट्वा विसंशं स्तनन्दनम्। अपोवाह रथेनाजी कर्णमाहवशोमिनम्॥ ४८९॥ ततः पराजिते कर्णे धार्तराष्ट्री महाचम्म। व्यद्रावयद्गीमसेनो यथेन्द्रो दानवान् पुरा॥ ४९०॥ (अ. ५१) विमुखं प्रेक्ष्य राधेयं सृतपुत्रं महाहवे। पुत्रस्तव महाराज सोदयोन् समभावत ॥ ४९१ ॥ शीव्रं गच्छत भद्रं वो राधेयं परिरक्षत ॥ ४९२॥ ते त राज्ञा समाविष्टा भीमसेनं जिघांसवः। अभ्यवर्तन्त संकृद्धाः पतङ्गाः पावकं यथा ॥ ४९३ ॥ तेषामापततां क्षिप्रं सुतानां ते जनाधिप। रथैः पञ्चदशैः सार्धे पञ्चाशदहनद्रथान् ॥ ४९४॥ हाहाकारस्ततस्तीत्रः सम्बभूव जनेश्वर। बध्यमानेषु वीरेषु तव पुत्रेषु धन्विषु। ततस्ते प्राद्रवत् भीताः पुत्रास्ते विद्वलीकृताः ॥ ४९५ ॥ पुत्रांस्ते निहतान् दृष्ट्वा सूत्युत्रः सुदुर्मनाः। इंसवर्णान् ह्यान् भूयेः प्रैषयदात्र पाण्डवः॥ ४९६॥ स सन्निपातस्तुमुळो घोररूपो विशां पते। आसीद्रौद्रो महाराज कर्णपाण्डवयोर्भृघे ॥ ४९० ॥ प्रताप्यमानं सूर्येण भीमेन च महात्मना। तब सैन्यं सञ्चुकोच चर्माग्रावाहितं यथा॥ ४९८॥ शूराणां गर्जतां तत्र द्यविच्छेद्कृता गिरः। श्रुयन्ते विविधा राजन्नामान्युद्दिश्य भारत ॥ ४९९ ॥

यस्य यद्धि रणे व्यक्तं पितृतो मातृतोऽपि वा।
कर्मतः शीलतो वाऽपि स तच्छावयते युधि ॥ ५०० ॥
तान्द्षष्ट्वा समरे शूरांस्तर्जमानान् परस्परम्।
अभवन्मे मती राजन्नैवामस्तीति जीवितम् ॥ ५०१ ॥
तेषां दृष्ट्वा तु कृद्धानां वपूंच्यमिततेजसाम्।
अभवन्मे भयं तीवं कथमेतद्भविष्यति ॥ ५०२ ॥
ततस्ते पाण्डवा राजन् कीरवाश्च महारथाः।
ततश्चः सायकैस्तीक्षणीर्निधनन्तो हि परस्परम्॥ ५०३ ॥

(अ. ५२) बध्यतां तत्र शूराणां कोशतां च परस्परम् । श्रोरमायोधनं जञ्जे पशूनां वैशसं यथा ॥ ५०४ ॥ रुधिरेण समास्तीणां भाति भारत मेदिनी । शक्तगोपगणाकीणां प्रावृषीव यथा घरा ॥ ५०५ ॥ यथा वा वाससी शुक्ते महारञ्जनरञ्जिते । विभृयाशुवती स्थामा तद्वदासीद्वसुन्धरा ॥ ५०६ ॥ वर्तमाने तथा युद्धे घोरक्षे सुदारुणे । स्यशीदत्कीरची सेना भिन्ना नीरिव सागरे ॥ ५०० ॥

(अ. ५६) ततस्तु चेदिकारूषान् सृञ्जयांश्च महारथान्।
कर्णो जद्यान समरे भीमसेनस्य पश्यतः॥ ५०८॥
भीमसेनस्ततः कर्ण विहाय रथसत्तमम्।
प्रययौ कौरवं सैन्यं कश्चमग्निरिव ज्वलन्॥ ५०९॥
स्तपुत्रोऽपि समरे पञ्चालान् केक्यांस्तथा।
सृञ्जयांश्च महेष्वासाञ्जिज्ञान सहस्रशः॥ ५१०॥
संशानकेषु पार्यश्च कौरवेषु वृकोदरः।
पञ्चालेषु तथा कर्णः क्षयं चकुर्महारथाः॥ ४११॥
ते क्षत्रिया दह्यमानाश्चिभिस्तैः पावकोपमैः।
जग्मुर्विनाशं समरे राजन् दुर्मन्त्रिते तव॥ ५१२॥

वर्तमाने तथा रौरे सङ्ग्रामेऽद्मुतद्र्शने। निहस्य पृतनामध्ये संशतकगणान् वहून् ॥ ५१३॥ विगाह्य तु रथानीकमश्वसङ्घांश्च फाल्गुनः। व्यचरत्वतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः॥ ५१४॥ तं दृष्ट्वा युधि विकान्तं सेनायां तव भारत। संशातकगणान् भूयः पुत्रस्ते समचूचुदत् ॥ ५१५ ॥ ततो रथसह लेण द्विरदानां त्रिभिः शतैः। चतुर्दशसहस्रेस्तु तुरगाणां महाहवे। अभ्यवर्तन्त कीन्तेयं छादयन्तो महारथाः॥ ५१६॥ स च्छाद्यमानः समरे शरैः परवलाईनः। हत्वा दशसहस्राणि पार्थिवानां महारथः। संदातकानां कीन्तेयः प्रत्यक्षं त्वरितोऽभ्ययात् ॥ ५१७ ॥ प्रत्यक्षं च समासाच पार्थः काम्बोजरक्षितम् । प्रममाथ बळं बाणैर्दानवानिव वासवः॥ ५१८॥ तस्मिन्प्रपक्षे पक्षे च निहते सन्यसाचिना । अर्जुनं जयतां श्रेष्ठं त्वरितो द्रौणिरभययात् ॥ ५१९ ॥ ततः प्रासुजदुप्राणि रारवर्शीण सङ्घराः ॥ ५२० ॥ तैः पतद्भिर्महाराज दीणिमुक्तैः समन्ततः। सञ्छादितौ रथस्यौ ताबुभौ कृष्णधन अयौ ॥ ५२१ ॥ वर्धमाने च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे महाबले। हीयमाने च कौन्तेये कृष्णे रोत्रः समाविशत् ॥ ५२२ ॥ ततः कुद्धोऽब्रबीत्रुष्णः पार्थं सप्रणयं तदा । कचित्ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठसि चार्जुन ॥ ५२३ ॥ कचित्कुरालिनौ बाह्न मुद्यिवी न व्यरीर्यंत। उदीर्थमाणं हि रणे पश्यामि द्रौणिमाहवे ॥ ५२४ ॥

गुरुपुत्र इति होनं मानयन् भरतर्षभ । उपेक्षां कुरु मा पार्थ नायं काल उपेक्षितुम् ॥ ५२५ ॥ प्यमुक्तस्तु इष्णेन गृह्य भल्लांश्चतुर्दश । त्यरमाणस्त्वराकाले द्रीणेर्धनुरथाच्छिनत् ॥ ५२६ ॥ ध्वतं छत्रं पताकाश्च रथं शक्तिं गदां तथा । जत्रुदेशे च सुभृशं वत्सदन्तैरताङ्यत् ॥ ५२० ॥ स मूर्च्छां परमां गत्वा ध्वजयिष्टं समाश्चितः ॥ ५२८ ॥ तं विसंशं महाराज शत्रुणा भृशपीडितम् । अपोवाह रणात्सतो रक्षमाणो धनञ्जयात् ॥ ५२९ ॥

कर्णबाणैः क्षतविश्वतस्य युधिष्ठिरस्य अपयानम्

(अ.६२) दुर्योधनस्तव सुतः प्रमत्ते श्वेतवाहने ।
अभ्येत्य सहसा कुद्धः सैन्यार्धेनाभिसंवृतः ।
पर्यवारयदायान्तं युधिष्ठिरममर्षणम् ॥ ५३० ॥
श्वरप्राणां त्रिसतत्या ततोऽविध्यत पाण्डवम् ॥ ५३१ ॥
अकुध्यत भृशं तत्र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
स भञ्जांस्त्रिशतस्तूणं तव पुत्रे न्यवेशयत् ॥ ५३२ ॥
दृह्वा तव सुतं तत्र गाढविद्धं सुतेजनैः ।
अभ्यधावद् दृढं कुद्धो राधेयो रिथनां वरः ॥ ५३३ ॥
ततः सर्वा दिशो राजन् सायकैर्विप्रमोहयन् ।
अपीडयद् भृशं कर्णो धर्मराजं युधिष्ठिरम् ॥ ५३४ ॥

(अ.६३) तथैव राजा राघेयं प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे। शरैक्षिभिश्च यन्तारं चतुर्भिश्चतुरो ह्यान् ॥ ५३५ ॥ चक्ररक्षी तु पार्थस्य माद्रीपुत्री परन्तपी। तावष्यधावतां कर्णे राजानं मा बधीरिति ॥ ५३६ ॥ दन्तवर्णोस्तु राधेयो निजधान मनोजवान् । सुधिष्ठिरस्य सङ्ग्रामे कालवालान् ह्योत्तमान् ॥ ५३० ॥ ततोऽपरेण भल्लेन शिरस्त्राणमपातयत । कौन्तेयस्य महेण्वासः प्रहसन्निव सृतजः॥ ५३८॥ तथैव नकुलस्यापि ह्यान्हत्वा प्रतापवान्। ईषां धनुश्च चिच्छेद माद्रीपुत्रस्य घीमतः॥ ५३९ 🖪 तो हताश्वी हतरथी पाण्डवी भृशविक्षती। भ्रातरावारुरुहतुः सहदेवरथं तदा ॥ ५४० ॥ तौ दृष्ट्वा मातुलस्तत्र विरथौ परवीरहा। अभ्यभाषत राधेयं मद्भराजोऽनुकम्पया ॥ ५४१ ॥ योज्ञ्यमच पार्थेन फाल्गुनेन त्वया सह। किमर्थं धर्मराजेन युध्यसे भृशरोषितः॥ ५४२॥ यद्र्थ धार्तराष्ट्रेण सततं मानितो भवान् । तं पार्थं जिह राधेय किं ते हत्वा युधिष्ठिरम् ॥ ५४३ ॥ राङ्खयोध्मीयतोः राष्ट्रः सुमहानेष कृष्णयोः। श्र्यते चापघोषोऽयं प्रावृषीवाम्बुदस्य ह ॥ ५४४ ॥ असौ निष्नत्रथोदारानर्जुनः शरबृष्टिभिः। सर्वो प्रसति नः सेनां कर्ण पद्यैनमाहवे॥ ५४५॥ भीमसेनश्च वै राज्ञा धार्तराष्ट्रेण युध्यते। यथा न हन्यात्तं भीमः सर्वेषां नोऽद्य पश्यताम्। तथा राघेय कियतां राजा मुच्येत नो यथा॥ ५४६ 🗈 इति शब्यवचः श्रुत्वा राधेयः पृथिवीपते। दृष्ट्वा दुर्योधनं चैव भीमग्रस्तं महाहवे ॥ ५४० ॥ अजातराञ्चमुत्स्रज्य माद्रीपुत्री च पाण्डवी। तव पुत्रं परित्रातुमभ्यघावत वीर्यवान् ॥ ५४८ ॥ गते कर्णे तु कौन्तेयः पाण्डुपुत्रो युचिष्ठिरः। अपायाज्ञवनैरभ्वैः सहदेवस्य मारिष ॥ ५४९ ॥

ताभ्यां स सहितस्तूर्णं वीडविव नरेश्वरः। प्राप्य सेनानिवेदां च मार्गणैः क्षतविक्षतः। अवतीर्णो रथात्तूर्णमाविद्यञ्छयनं द्युमम्॥ ५५०॥

(अ.(४) द्रौणिस्तु रथवंशेन महता परिवारितः । अपतत्सहसा राजन् यत्र पार्थी व्यवस्थितः ॥ ५५१ ॥ तमापतन्तं सहसा शुरः शौरिसहायवान् । द्रधार सहसा पार्थी वेलेव मकरालयम् ॥ ५५२ ॥ त्रतः कुद्धो महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्। अर्जुनं वासुदेवं च च्छादयामास सायकैः॥ ५५३॥ अर्जुनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चके हसन्निव। तदस्त्रं वारयामास ब्राह्मणो युघि भारत ॥ ५५४ ॥ यद्यद्धि व्याक्षिपद्युद्धे पाण्डवोऽस्त्रं जिद्यांसया । तत्तदश्चं महेष्वासो द्रोणपुत्रो व्यशातयत्॥ ५५५ ॥ ततः प्रहस्य बीभत्सुद्रीणपुत्रस्य संयुगे। क्षिप्रं रदमीनथाश्वानां क्षुरप्रैश्चिच्छिदे जयः॥ ५५६ ॥ प्राद्भवंस्तुरगास्ते तु शरवेगप्रपीडिताः। ततोऽभूजिनदो घोरस्तव सैन्यस्य भारत॥ ५५०॥ पाण्डवास्तु जयं लब्धा तव सैन्यं समाद्रवन्। समन्तानिशितान् बाणान् विमुञ्जन्तो जयैषिणः॥ ५५८॥ पाण्डवैस्त महाराज धार्तराष्टी महाचमूः। न चातिष्ठत सङ्ग्रामे पीड्यमाना समन्ततः॥ ५५९ ॥ तिष्ठ तिष्ठेति च ततः सृतपुत्रस्य जल्पतः। नावतिष्ठति सा सेना वध्यमाना महात्मभिः॥ ५६०॥ कर्णस्त्वेको युघां श्रेष्ठो विधूम इव पावकः। दहन् रात्र्वरच्याव युशुमे स परंतपः ॥ ५६१ ॥

ते वध्यमानाः समरे स्तपुत्रेण स्अयाः। अर्जुनं वासुदेवं च कोशन्ति च मुहुर्मुहुः॥ ५६२॥ श्रुत्वा तु निनदं तेषां वध्यतां कर्णसायकैः। अथाब्रवीद्वासुदेवं कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। भार्गवास्त्रं महाघोरं दृष्वा तत्र समीरितम्॥ ५६३॥ पश्य कृष्ण महाबाहो भागवास्त्रस्य विक्रमम्। नैतदस्त्रं हि समरे राक्यं हन्तुं कथञ्चन ॥ ५६४ ॥ सृतपुत्रं च संरब्धं पश्य कृष्ण महार्णे। अन्तकप्रतिमं वीर्ये कुर्वाणं कर्म दारुणम् ॥ ५६५ ॥ अभीक्ष्णं चोदयन्नश्वान् प्रेक्षते मां मुहुर्मुहुः। न च पदयामि समरे कर्णं प्रति पळायितुम्॥ ५६६॥ जीवन्प्राप्नोति पुरुषः सङ्ख्ये जयपराजयौ। मृतस्य तु हृषीकेश भङ्ग एव कुतो जयः ॥ ५६०॥ पवमुक्तस्तु पार्थेन रुष्णो मतिमतां वरम्। धनञ्जयमुवाचेदं प्राप्तकालमस्दिमम्॥ ५६८॥ कर्णेन हि इढं राजा कुन्तीपुत्रः परिक्षतः। तं दृष्ट्वाश्वास्य च पुनः कर्णे पार्थं विधिष्यसि ॥ ५६९॥ प्वमुक्त्वा पुनः प्रायाद्द्रष्टुमिच्छन् युधिष्ठिरम्। अमेण ग्राह्मिष्यंश्च युद्धे कर्ण विशां पते॥ ५००॥ ततो घनञ्जयो द्रष्टुं राजानं बाणपीडितम्। रथेन प्रययौ क्षिप्रं सङ्ग्रामात् केरावाज्ञया ॥ ५०१ ॥

युधिष्ठिरं द्रष्टुं कृष्णार्जनागमनम् (भ.६५) द्रौणिं पराजित्य ततोऽप्रधन्वा कृत्वा महद्दुष्करं शूरकर्म । आळोकयामास ततः स्वसैन्यं धनञ्जयः शत्रुभिरप्रधृष्यः॥ ५७२॥ अपश्यमानस्तु किरीटमाली युधिष्ठिरं भ्रातरमाजमीढम्। उवाच भीमं तरसाऽभ्युपेत्य राज्ञः प्रवृत्तिं त्विह कुत्र राजा॥ ५०३॥

भीम०- अपयात इतो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। कर्णवाणाभितप्ताङ्गो यदि जीवेत् कथञ्चन ॥ ५७४॥

अर्जुन०- तस्माद्भवान् शीव्रमितः प्रयातु राज्ञः प्रवृत्यै कुरुसत्तमस्य । नृनं स विद्धोऽतिभृशं पृषत्कैः कर्णेन राजा शिविरं गतोऽसौ ॥ ५७५ ॥

भीम०- त्वमेव जानीहि महानुभाव राज्ञः प्रवृत्तिं भरतर्षभस्य। अहं हि यद्यर्जुन याम्यमित्रा वदन्ति मां भीत इति प्रवीराः॥ ५७६॥

ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरी
राजानमासाच शयानमेकम्।
रथादुभौ भत्यवरुद्य तस्माद्वन्दतुर्धर्मराजस्य पादौ ॥ ५७० ॥
महासत्वी हि तौ दृष्ट्वा सहितौ केशवार्जुनौ ।
इतमाधिरिंध मेने सङ्ख्ये गाण्डीवधन्वना ॥ ५७८ ॥
तावभ्यनन्दत् कौन्तेयः साम्ना परमवस्मुना ।
स्मितपूर्वममित्रघ्नं पूजयन् भरतर्षभ ॥ ५७९ ॥

(अ.६६) स्वागतं देवकीमातः स्वागतं ते धनञ्जय । युघि०- प्रियं मे दर्शनं गाढं युवयोरच्युतार्जुनौ ॥ ५८० ॥ अक्षताभ्यामरिष्ठाभ्यां हतः कर्णो महारथः॥ ५८१ ॥

त्रातारं धार्तराष्ट्राणां गन्तारं वाहिनीमुखे। हन्तारं परसैन्यानामित्रगणमर्देनम् ॥ ५८२॥ दुर्योधनहिते युक्तमसमद्दुःखाय चोद्यतम्। अप्रधृष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवैः॥ ५८३॥ अन्तकं मम मित्राणां हत्वा कर्ण महामुधे। दिष्ट्या युवामनुप्राप्तौ जित्वाऽसुरमिवामरौ ॥ ५८४ ॥ त्रयोदशाहं वर्षाणि यस्माद्गीतो धनञ्जय। न स्म निद्रां छमे रात्री न चाहनि सुखं कचित्॥ ५८५॥ यत्र यत्र हि गच्छामि कर्णाद्भीतो धनञ्जय। तत्र तत्र हि पद्यामि कर्णमेवात्रतः स्थितम्॥ ५८६॥ सोऽहं तेनैव बीरेण समरेष्वपळायिना। सहयः सरथः पार्थं जित्वा जीवन् विसार्जितः॥ ५८०॥ को नु मे जीवितेनार्थी राज्येनार्थी भवेत् पुनः। ममैवं विक्षतस्याच कर्णेनाहवशोभिना॥ ५८८॥ न प्राप्तपूर्वं यङ्गीष्मात् ऋपाद्द्रोणाच्च संयुगे । तत् प्राप्तमद्य मे युद्धे स्तपुत्रान्महारथात् ॥ ५८९ ॥ स त्वां पृच्छामि कीन्तेय यथाऽद्य कुश्रासं तथा। तन्ममाचक्ष्व कात्स्न्येन यथा कर्णो हतस्त्वया॥ ५९०॥ यत्तनमया बाणसमर्पितेन

यत्तनमया बाणसमपितेन ध्यातोऽसि कर्णस्य वधाय वीर। तन्मे त्वया कच्चिद्मोधमद्य ध्यानं कृतं कर्णनिपातनेन॥ ५९१॥ यदर्पणणः स्य सयोधनोऽस्थान

यहर्पपूर्णः स सुयोधनोऽस्मा-वृदीक्षते कर्णसमाश्रयेणः। कव्चित्वया सोऽद्य समाश्रयोऽस्य भग्नः पराकस्य सुयोधनस्य ॥ ५९२ ॥ यो नः पुरा षण्ढतिळानवोच-त्सभामध्ये कौरवाणां समक्षम्। स दुर्मतिः कच्चिदुपेत्य सङ्ख्ये त्वया हतः स्तपुत्रो द्यमर्थी ॥ ५९३॥

(ম.६৬) অর্জু**ন**০– संशप्तकेर्युध्यमानस्य मेऽद्य सेनाग्रयायी कुरुसैन्येषु राजन् ।

आशीविषाभान् खगमान् प्रमुखन् द्रौणिः पुरस्तात् सहसाऽभ्यतिष्ठत् ॥ ५९४॥

अहं हि तं त्रिंशता वज्रकलीः समार्द्यं निमिषस्यान्तरेण।

स विश्वरत्रुधिरं सर्वगात्रे रथानीकं स्तस्तोविंवेश ॥ ५९५ ॥

ततोऽभिभूतं युधि वीक्ष्य सैन्यं वित्रस्तयोधं द्रुतवाजिनागम्।

पञ्चाराता स्थमुख्यैः समेत्य कर्णस्त्वरम् मामुपायात् प्रमाथी ॥ ५९६ ॥

तान् सुद्यित्वाऽहमपास्य कर्णं द्रष्टुं भवन्तं त्वरयाऽभियातः।

श्रुत्वा तु त्वां तेन दृष्टं समेत-मश्र्वत्थाम्ना पूर्वतरं क्षतं च ॥ ५९७ ॥

मन्ये कालमपयानस्य राजन् कूरात्कर्णात्तेऽहमचिन्त्यकर्मन्।

आयाहि पश्याद्य युयुत्समानं मां सूतपुत्रस्य जये रणाय ॥ ५९८॥

कर्ण न चेदच निहन्मि राजन् सबान्धवं युध्यमानं प्रसहा। प्रतिश्चत्याकुर्वतो वै गतिर्या कष्टा याता तामहं राजसिंह॥ ५९९॥

आमन्त्रये त्वां ब्रुहि जयं रणे मे पुरा भीमं धार्तराष्ट्रा ग्रसन्ते। सीति हनिष्यामि नरेन्द्रासिंह सैन्यं तथा शत्रुगणांख्य सर्वान्॥६००॥

युधिष्ठिरकृतः अर्जुनिधिकारः, अर्जुनाय श्रीकृष्णस्योपदेशः

(स.६८) श्रुत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्थं कृदः पार्थः फाल्गुनस्यामितीजाः।

> धनअयं वाक्यमुवाच चेदं युधिष्ठिरः कर्णशराभितप्तः ॥ ६०१ ॥

विप्रद्वता तात चम्स्वदीया तिरस्कृता चाद्य यथा न साधु। भीतो भीमं त्यज्य चायास्तथा त्वं यन्नाशकः कर्णमथो निद्दन्तुम् ॥ ६०२॥

यत्तद्वाक्यं द्वैतवने त्वयोक्तं कर्णं हन्ताऽस्येकरथेन सत्यम्। त्यक्त्वा तं वे कथमद्यापयातः कर्णाद्वीतो भीमसेनं विहाय॥ ६०३॥

इदं यदि द्वैतवनेऽप्यचक्षः कर्णं योद्धं न प्रशक्ष्ये चृपेति।

वयं ततः प्राप्तकाळं च सर्वे इत्यान्युपैष्याम तथैव पार्थ ॥ ६०४ ॥

मिय प्रतिश्रुत्य वधं हि तस्य न वै इतं तच्च तथैव वीर। आनीय नः रात्रुमध्यं सः करमा-त्समुत्क्षित्य स्थण्डिले प्रत्यपिष्ठाः ॥ ६०५ ॥

त्वड्रा छतं वाहमकूजनाक्षं गुमं समास्थाय कपिष्वजं तम्।

खङ्गं गृहीत्वा हेमपद्दानुवद्धं धनुश्चेदं गाण्डिवं तालमात्रम् ।

स केरावेनोह्यमानः कथं त्वं कर्णाद्भीतो व्यपयातोऽस्ति पार्थ॥ ६०६॥

धनुश्च तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्वं रणे केशवस्य।

तदा हनिष्यत् केरावः कर्णमुत्रं मरुत्पतिर्वृत्रमिवात्तवज्ञः॥ ६०७॥

राधेयमेतं यदि नाद्य शक्त-श्चरन्तमुत्रं प्रतिवाधनाय।

प्रयच्छान्यस्मै गाण्डिवमेतद्द्य त्वत्तो योऽस्त्रैरभ्यधिको वा नरेन्द्रः॥ ६०८॥

मासेऽपतिष्यः पञ्चमे त्वं सुकृष्ठे नवा गर्भे आभविष्यः पृथायाः।

तत्ते श्रेयो राजपुत्राभविष्य-न्न चेत्सङ्ग्रामाद्ययानं दुरात्मन् ॥ ६०९ ॥

धिग्गाण्डीवं धिक् च ते बाहुवीर्धः मसङ्ख्येयान् बाणगणांश्च धिक् ते । धिक् ते केतुं केसरिणः सुतस्य

स्वक् त कतु कसारणः सुतस्य क्रशानुद्तं च रथं च धिक्ते ॥ ६१० ॥

(ज. ६९) युधिष्ठिरेणैवमुक्तः कौन्तेयः श्वेतवाहनः। असि जम्राह सङ्कुद्धो जिद्यांसुर्भरतर्थभम् ॥ ६११ ॥

तस्य कोपं समुद्रीक्ष्य चित्तज्ञः केशवस्तदा। उवाच किमिदं पार्थ गृहीतः खड्ग इत्युत ॥ ६१२ ॥ अपयातोऽसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यपि। " स राजा भवता दष्टः कुशली च युघिष्ठिरः॥ ६१३॥ हर्षकाले च सम्प्राप्त किमिदं मोहकारितम्। प्रहर्तुमिच्छसे कस्मार्टिक वा ते चित्तविश्रमः॥ ६१४॥ ण्वमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम्। अर्जुनः प्राह गोविन्दं कुद्धः सर्पे स्व श्वसन् ॥ ६१५॥ अन्यस्मै देहि गाण्डीवमिति मां योऽभिचोदयेत्। भिन्यामहं तस्य शिर इत्युपांशुवतं मम॥६१६॥ तदुकं मम चानेन राज्ञाऽमितपराक्रम। समक्षं तव गोविन्द न तत् क्षन्तुमिहोत्सहे॥ ६१७॥ तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं धर्मभीरुकम्। प्रतिज्ञां पाळियिष्यामि हत्वैनं नरसत्तमम्। 'एतद्थे मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ॥ ६१८॥ कृष्ण - इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया। काले न पुरुषच्यात्र संरम्भं यञ्जवानगात् ॥ ६१९ ॥ नहि धर्मविभागशः कुर्यादेवं धन अय। यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीरुरपण्डितः॥ ६२०॥ अकार्याणां कियाणां च संयोगं यः करोति वै। कार्याणामिकयाणां च स पार्थ पुरुषाधमः॥ ६२१॥ अनुस्तय तु ये धर्म कथयेयुरुपस्थिताः। समासविस्तरविदां न तेवां वेत्ति निश्चयम्॥ ६२२॥ अनिश्चयहो हि नरः कार्याकार्यविनिश्चये।

🖟 अबशो महाते पार्थ यथा त्वं मृद एव तु ॥ ६२३ ॥

न हि कार्यमकार्य वा सुखं ज्ञातुं कथश्चन। श्रुतेन ज्ञायते सर्व तच त्वं नावबुध्यसे ॥ ६२४ ॥ अविज्ञानाद्भवान्यच धर्म रक्षति धर्मवित्। प्राणिनां त्वं वधं पार्थ धार्मिको नावबुध्यसे॥ ६२५॥ प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्मतो मम। अनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिंस्यात्कथञ्चन ॥ ६२६ ॥ स कथं भ्रातरं ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम्। हन्याङ्गवान्नरश्रेष्ठ प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥ ६२०॥ त्वया चैवं व्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा। तसाद्धर्मसंयुक्तं मौर्ख्यात् कर्म व्यवस्यसि ॥ ६२८ ॥ इदं धर्मरहस्यं च तव बक्ष्यामि पाण्डव। यद्बूयात्तव भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः॥ ६२९ 🛭 सत्यस्य बदिता साधुर्न सत्याद्विद्यते परम्। तत्त्वेनैव सुदुर्श्वेयं पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥ ६३० ॥ भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्। यत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत् ॥ ६३१ ॥ भवेत् सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनुष्टितम्। सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित् ॥ ६३२ ॥ विवाहकाले रतिसम्प्रयोगे

विवाहकाले रतिसम्प्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विप्रस्य चार्थे हानृतं वदेत

पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ६३३ ॥
किमाश्चर्यं इतप्रज्ञः पुरुषोऽपि सुदारुणः ।
सुमहत् प्राप्तुयात् पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥ ६३४ ॥
किमाश्चर्यं पुनर्मृहो धर्मकामो ह्यपण्डितः ।
सुमहत्प्राप्तुयात्पापमापगास्विव कौशिकः ॥ ६३५ ॥

अर्जुन०-आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा विन्दास्यहं तथा। बळाकस्यानुसम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥ ६३६ ॥ व्याधब्राह्मणकथा, सत्यासत्यनिर्णयः

वासु०- पुरा व्याघोऽभवत्कश्चिद्वलाको नाम भारत। यात्रार्थे पुत्रदारस्य मृगान् हन्ति न कामतः ॥ ६२०॥ स कदाचिन्मृगं लिप्सुर्नाभ्यविन्दन्मृगं क्वचित् ॥ ६३८ ॥ अपः पिवन्तं दहरो श्वापदं ब्राणचश्चपम् । अदृष्टपूर्वमपि तत् सत्त्वं तेन हृतं तदा ॥ ६३९ ॥ अन्धे हते ततो ब्योम्नः पुष्पवर्षे पपात च ॥ ६४० ॥ तद्भूतं सर्वभूतानामभावाय किलार्जुन। तपस्तप्त्वा वरं प्राप्तं इतमन्धं स्वयंभुवा ॥ ६४१ ॥ तद्धत्वा सर्वभूतानामभावकृतनिश्चयम्। ततो बळाकः स्वरगादेवं धर्मः सुदुर्विदः ॥ ६४२ ॥ कौशिकोऽप्यभवद्विप्रस्तपस्वीनो बहुश्रुतः। नदीनां सङ्गमे ग्रामाददूरात् स किळावसत्॥ ६४३॥ सत्यं मया सदा चाच्यमिति तस्याभवद्वतम्। सत्यवादीति विख्यातः स तद्।ऽसीद्धनञ्जय ॥ ६४४ ॥ अथ द्स्युभयात् केचित्तदा तद्वनमाविशन्। तत्रापि दस्यवः कुद्धास्तानमार्गन्त यत्नतः॥ ६४५॥ अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम्। कतमेन पथा याता भगवन् बहवो जनाः। सत्येन पृष्टः प्रबृहि यदि तान् वेत्थ शंस नः ॥ ६४६ ॥ स पृष्टः कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह। बहुबृक्षळतागुल्ममेतद्वनमुपाश्रिताः॥ ६४० ॥ ततस्ते तान्समासाय कूरा जच्चिरित श्रुतिः॥ ६४८॥ तेनाधर्मेण महता वाग्दुरुक्तेन कौशिकः। गतः स कष्टं नरकं स्ङ्मघर्मेष्वकोविदः ॥ ६४९ ॥

श्रुतेर्धर्म इति होके वदन्ति बहवो जनाः। तत्ते न प्रत्यसयामि न च सर्वे विधीयते ॥ ६५०॥ प्रभवार्थीय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्। यत्स्यादहिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ ६५१ ॥ अहिंसार्थाय हिंस्नाणां धर्मप्रवचनं कृतम ॥ ६५२ ॥ धारणाद्धर्ममित्याहुर्घमी धारयते प्रजाः। यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ ६५३॥ येन्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कर्हिचित्। अकुजनेन मोक्षं वा नानुकृजेत् कथञ्चन ॥ ६५४॥ अवश्यं कृजितब्ये वा शङ्केरन्नप्यकृजतः। श्रेयस्तत्रानृतं वकुं तत्सत्यमविचारितम् ॥ ६५५ ॥ यः कार्यभ्यो वतं कृत्वा तस्य नानोपपादयेत्। न तत्फळमवामोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥ ६५६॥ यः स्तेनैः सह सम्बन्धानमुच्यते शपथैरपि। श्रेयस्तत्रानृतं वकुं तत्सत्यमविचारितम् ॥ ६५० ॥ न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथअन। पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत ॥ ६५८ ॥ तस्माद्धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभाग् भवेत् ॥ ६५९ ॥ एष ते लक्षणोहेशो मयोहिष्टो यथाविधि। एतच्छृत्वा बृहि पार्थं यदि वध्यो युधिष्ठिरः॥ ६६०॥ अर्जुन०- यथा त्र्यान्महाप्राज्ञो यथा त्र्यान्महामतिः।

ाजुन०- यथा त्रूयान्महाप्राज्ञा यथा ब्रूयान्महामतिः। हितं चैव यथाऽस्माकं तथैतद्वचनं तव ॥ ६६१ ॥ अवध्यं पाण्डवं मन्ये धर्मराजं युधिष्ठिरम्। अस्मिस्तु मम संकल्पे ब्रूहि किश्चिदनुग्रहम् ॥ ६६२ ॥ यथा प्रतिज्ञा मम छोकबुद्धौ भवेत् सत्या धर्मभृतां वरिष्ठ।

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण तथा बुद्धिं दातुमप्यर्हिस त्वम् ॥ ६६३ ॥

वासु०- राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च कर्णेन सङ्ख्ये निशितैर्बाणसङ्घैः।

> अतस्त्वमेतेन सरोषमुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम् ॥ ६६४ ॥

अकोपितो होष यदि स्म सङ्ख्ये कर्ण न हन्यादिति चाव्रवीत् सः। ततो वर्घ नार्हति धर्मपुत्र-स्त्वया प्रतिज्ञाऽर्जुन पालनीया॥ ६६५॥

जीवन्नयं येन मृतो भवेद्धि तन्मे निवोधेह तवानुरूपम्॥ ६६६॥

यदा मानं लभते माननाई-स्तदा स वै जीवति जीवलोके।

यदाऽवमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः॥ ६६०॥

त्वमित्यत्रभवन्तं हि बूहि पार्थ युधिष्ठिरम्। त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुर्भवति भारत ॥ ६६८ ॥

अथर्वाङ्गिरसी होषा श्रुतीनामुत्तमा श्रुतिः। अविचार्येव कार्येषा श्रेयस्कामैर्नरैः सदा॥ ६६९॥

अवधेन वधः प्रोक्तो यद्गुरुस्त्विमिति प्रभुः। तद्बृह्य त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य धर्मवित् ॥ ६७० ॥ अर्जुनकृता युधिष्ठिरनिन्दा आत्मप्रशंसा च

(स. ७०) इत्येवमुक्तस्तु जनार्दनेन पार्थः प्रशस्याथ सुदृद्धचस्तत्। ततोऽब्रवीदर्जुनो धर्मराज-मनुक्तपूर्व परुषं प्रसद्य ॥ ६७१ ॥

> मा त्वं राजन् व्याहर व्याहरस्व यस्तिष्ठसे कोशमात्रे रणाद्वै । भीमस्तु मामर्हति गर्हणाय यो युध्यते सर्वलोकप्रवीरैः ॥ ६०२ ॥

बलं तु वाचि द्विजसत्तमानां क्षात्रं बुधा बाहुबलं वदन्ति। त्वं वाग्बलो भारत निष्ठुरश्च त्वमेव मां वेत्थ यथाऽबलोऽहम्॥ ६०३॥

यते ह नित्यं तव कर्तुमिष्टं दारैः सुतैर्जीवितेनात्मना च। एवं यन्मां वाग्विशिखेन हंसि त्वत्तः सुखं न वयं विद्य किञ्चित्॥ ६७४॥

मां मावमंस्था द्रौपदीतल्पसंस्थो महारथान् प्रतिहन्मि त्वद्रथें। तेनाभिशक्की भारत निष्ठुरोऽसि त्वत्तः सुखं नाभिजानामि किञ्चित्॥ ६७५॥

त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनाशः-स्त्वत्सम्भवं नो व्यसनं नरेन्द्र । माऽस्मान् कूरैर्वाक्प्रतोदैस्तुदंस्त्वं भूयो राजन् कोपयेस्त्वल्पभाग्यः ॥ ६७६ ॥ सञ्जय०-

पता वाचः परुषाः सव्यसाची
स्थिप्रज्ञः श्रावियता तु रूशः ।
तदानुतेपे सुरराजपुत्रो
विनिःश्वसंश्चासिमधोद्ववर्दे ॥ ६०० ॥
तमाह कृष्णः किमिदं पुनर्भवान्विकोशमाकाशनिमं करोत्यसिम् ।
अवीहि मां त्वं पुनरुत्तरं वचस्तथा प्रवश्चास्यहमधीसिद्धये ॥ ६०८ ॥
इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन
सुदुःखितः केशवमर्जुनोऽव्रवीत् ।
अदं हनिष्ये स्वशरीरमेव
प्रसह्य येनाहितमाचरं वै ॥ ६०९ ॥

निशम्य तत् पार्थवचोऽब्रवीदिदं धनञ्जयं धर्मभृतां वरिष्ठः । स्क्रमो धर्मो दुर्विद्श्यापि पार्थ विशेषतोऽक्षेः प्रोच्यमानं निबोध ॥ ६८० ॥

हत्वाऽऽत्मानमात्मना प्राप्तुयास्त्वं वधाद्धातुर्नरकं चातिघोरम् । अवीहि वाचाऽद्य गुणानिहात्मन-स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ ॥ ६८१ ॥

तथास्तु कृष्णेत्यभिनन्द्य तद्वचो धनञ्जयः प्राह घनुर्विनाग्य । युधिष्ठिरं धर्मभृतां वरिष्ठं श्रृणुष्य राजश्चिति राकसूनुः ॥ ६८२ ॥

न मादशोऽन्यो नरदेव विद्यते धनुर्धरो देवषृते पिनाकिनम् ॥ ६८३ ॥ हता उदीच्या निहताः प्रतीच्याः प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विशस्ताः। संशप्तकानां किञ्चिदेवास्ति शिष्टं सर्वस्य सैन्यस्य हतं मयार्थम्॥ ६८४॥

पतच्छुत्वा पाण्डवो धर्मराजो भ्रातुर्वोक्यं परुषं फाल्गुनस्य।

उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच पार्थं ततो दुःखपरीतचेताः॥ ६८५॥

कृतं मया पार्थ यथा न साधु येन प्राप्तं व्यसनं वः सुघोरम्। तस्माच्छिरिछन्धि ममेदमद्य कुळान्तकस्याधमपूरुषस्य॥ ६८६॥

बृद्धावमन्तुः पुरुषस्य चैव किं ते चिरं मे हानुस्त्य रूक्षम्। गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापः

खुं भवान् वर्ततां महिहीनः॥ ६८०॥

योग्यो राजा भीमसेनो महातमा क्लीबस्य वा मम कि राज्यकृत्यम्। न चापि हाकः परुषाणि सोढुं पुनस्तवेमानि रुषान्वितस्य ॥ ६८८॥

इत्येवमुक्त्वा सहसोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विद्वाय। इयेष निर्गन्तुमथो वनाय तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच॥ ६८९॥

राजन् विदितमेतद्वै यथा गाण्डीवधन्वनः। प्रतिक्षा सत्यसन्धस्य गाण्डीवं प्रति विश्वता॥ ६९० 🕸 ब्रुयाद्य एवं गाण्डीचमन्यस्मै देयमित्युत । बध्योऽस्य स पुमाँह्योके त्वया चोक्तोऽयमीदशम्॥ ६९१॥ ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थेन प्रतिरक्षता। मच्छन्दाद्वमानोऽयं कृतस्तव महीपते॥ ६९२॥ गुरूणामवमानो हि वध इत्यभिधीयते॥ ६९३॥ तस्मात्वं वै महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः। व्यतिक्रमिमं राजन् सत्यसंरक्षणं प्रति ॥ ६९४॥ द्वारणं त्वां महाराज प्रपन्नो स्व उभावपि। **अ**न्तुमहीस मे राजन् प्रणतस्याभियाचतः ॥ ६९५ ॥ राधेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम्। सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्यय स्तजम् ॥ ६९६॥ इति रुष्णवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। ससम्ब्रमं हषीकेदामुत्थाप्य प्रणतं तदा॥ ६९७॥ कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवाचानन्तरं वचः। एवमेव यथाऽऽत्थ त्वमस्त्येषोऽतिक्रमो मम॥ ६९८॥ अनुनीतोऽस्मि गोविन्द तारितश्चास्मि माधव। मोचिता व्यसनाद्घोराद्वयमद्य त्वयाऽच्युत ॥ ६९९ ॥ भवन्तं नाथमासाद्य ह्यावां व्यसनसागरात्। घोराद्द्य समुत्तीर्णावुभावज्ञानमोहितौ ॥ ७०० ॥ त्वद्बुद्धिप्लवमासाघ दुःखशोकार्णवाद्यम्। समुत्तीर्णाः सहामात्याः सनाधाः स्म त्वयाऽच्युत ॥७०१॥

(स. ७१) ततो घनञ्जयो राजिङ्गरसा प्रणतस्तदा । पादी जग्राह पाणिभ्यां भ्रातुर्ज्येष्ठस्य मारिष ॥ ७०२ ॥ तमुत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम् । मूर्ध्न्युपान्नाय चैवैनमिदं पुनरुवाच ह ॥ ७०३ ॥ म.सा.२३ घनञ्जय महाबाहो मानितोऽस्मि दढं त्वया। माहात्म्यं विजयं चैव भूयः प्राप्तुहि शाश्वतम्॥ ७०४॥

अर्जुन०- अद्य तं पापकर्माणं सानुबन्धं रणे शरैः।
नयाम्यन्तं समासाद्य राध्यं बलगर्वितम्॥ ७०५॥
येन त्वं पीडितो बाणैर्दढमायम्य कार्मुकम्।
तस्याद्य कर्मणः कर्णः फलमाप्स्यति दारुणम्॥ ७०६॥
नाहृत्वा विनिवर्तिष्ये कर्णमद्य रणाजिरात्।
इति सत्येन ते पादौ स्प्रशामि जगतीपते॥ ७००॥

इति ब्रुवाणं सुमनाः किरीटिनं युधिष्ठिरः प्राह्व वचो बृहत्तरम् । प्रयाहि शीव्रं जहि कर्णमाहवे पुरन्दरो बृत्रमिवात्मबृद्धये ॥ ००८॥

कृष्णार्जुनयोः युद्धभूमौ पुनरागमनम्

(अ. ००) ततः स पुरुषव्याव्यस्तव सैन्यमिरिन्दमः।
प्रविवेश महाबाहुर्मकरः सागरं यथा॥ ००९॥
तं हृष्टास्तावका राजव्रथपत्तिसमन्विताः।
गजाश्वसादिबहुलाः पाण्डवं समुपाद्रवन्॥ ०१०॥
तेषामापततां तत्र शरवर्षाण मुश्चताम्।
अर्जुनो व्यघमत् सैन्यं महावातो वनानिव॥ ०११॥
तां तु सेनां भृशं विद्ध्वा द्रावियत्वाऽर्जुनः शरैः।
प्रायाद्भिमुखः पार्थः स्तानीकं हि मारिष॥ ०१२॥
श्रुत्वैव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्।
त्यक्त्वा प्राणान् महाराज सेनां तव ममर्द ह ॥ ०१३॥
हत्वा दशसहस्राणि गजानामनिवर्तिनाम्।
नृणां शतसहस्रे हे हे शते चैव भारत॥ ०१४॥

पञ्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमेव च। इत्वा प्रास्यन्दयद्भीमो नदीं शोणितवाहिनीम्॥ ७१५॥ ते वध्यमाना भीमेन धार्तराष्ट्राः पराङ्मुखाः। कर्णमासाच समरे स्थिता राजन् समन्ततः॥ ७१६॥

- (अ. ७८) ततः कर्णो महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्।
  कक्षमिद्धो यथा विहानिदाघे ज्विलतो महान्॥ ७१७॥
  तत्र भारत कर्णेन पञ्चाला विंशती रथाः।
  निहताः सायकैः कोघाच्चेदयश्च परंशताः॥ ७१८॥
  कृत्वा शून्यान् रथोपस्थान्वाजिपृष्ठांश्च भारत।
  निर्मतुष्यान् गजस्कन्धान् पादातांश्चैव विद्वतान्॥ ७१९॥
  आदित्य इव मध्याहे दुार्निरीक्ष्यः परन्तपः।
  कालान्तकवपुः शूरः स्तपुत्रोऽभ्यराजत॥ ७२०॥
- (अ. ७९) अर्जुनस्तु महाराज हत्वा सैन्यं चतुर्विधम्।
  स्तपुत्रं च सङ्कुढं दृष्ट्वा चैव महारणे॥ ७२१॥
  शोणितोदां महीं कृत्वा मांसमज्ञास्थिपङ्किलाम्।
  नदीं प्रावर्तयित्वा च बीभत्सुः वरवीरहा।
  वासुदेविमदं वाक्यमब्रवीत् पुरुषर्षभः॥ ७२२॥
  पते द्रवन्ति पञ्चालाः कर्णत्रस्ता जनार्दन।
  तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना वाह्यात्र महारथम्॥ ७२३॥
  नाहत्वा समरे कर्णं निवर्तिष्ये कथञ्चन॥ ७२४॥
  राघेयो ह्यन्यथा पार्थान् सुञ्जयांश्च महारथान्।
  निःशेषान् समरे कुर्यात् पश्यतां नो जनार्दन॥ ७२५॥
  ततः प्रायाद्रथेनाशु केशवस्तव वाहिनीम्।
  आश्वासयन् रथेनैव पाण्डुसैन्यानि सर्वशः॥ ७२६॥
  तमायान्तं समीक्ष्यैव श्वेताश्चं कृष्णसारथिम्।
  मद्रराजोऽब्रवीत् कर्णं केतुं दृष्ट्वा महात्मनः॥ ७२०॥

अयं स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्णसारथिः। निज्नन्नमित्रान् समरे यं कर्ण परिप्रच्छिस ॥ ७२८ ॥ न तं पदमामि लोकेऽस्मिस्त्वतो हान्यं धनर्धरम्। अर्जुनं समरे कुद्धं यो वेलामिव घारयेत्॥ ७२९॥ न चास्य रक्षां पद्यामि पार्श्वतो न च प्रष्टतः। एक एवाभियाति त्वां पश्य साफल्यमात्मनः ॥ ७३० ॥ त्वं हि कृष्णो रणे राकः संसाधियतमाहवे। त्रवैव भारो राधेय प्रत्युद्याहि धनञ्जयम् ॥ ७३१ ॥ समानो ह्यसि भीष्मेण द्रोणद्रौणिक्रपेण च। सन्यसाचिनमायान्तं निवारय महारणे॥ ७३२॥ कर्ण०- प्रकृतिस्थोऽसि मे शस्य इदानीं संमतस्तथा। प्रतिभास्ति महाबाह्ये मा भैषीस्त्वं धनञ्जयात् ॥ ७३३ ॥ पच्य बाह्योर्वलं मेऽच शिक्षितस्य च पच्य मे। एकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचम्म ॥ ७३४ ॥ कृष्णी च प्रवच्यात्र ततः सत्यं ब्रवीमि ते। नाहत्वा युधि तौ वीरी व्यपयास्ये कथञ्चन ॥ ७३५॥ पतौ च इत्वा युधि पातयिष्ये मां वापि कृष्णो निहनिष्यतोऽद्य। इति ब्रवञ्शाल्यममित्रहन्ता कर्णी रणे मेघ द्वोजनाद ॥ ७३६॥ अभ्येत्य पुत्रेण तवाभिनन्दितः समेत्य चोवाच कुरुप्रवीरम्। रुपं च भोजं च महाभुजावुभी तथैव गान्धारपति सहान्रजम् ॥ ०३७॥ निरुध्यताभिद्रवताच्युतार्जुनौ श्रमेण संयोजयताश सर्वशः।

यथा भवद्भिर्भशविश्वितात्त्रभौ सुखेन हन्यामहमद्य भूमिपाः॥ ७३८॥ तथेति चोक्त्वा त्वरिताः स्म तेऽर्जुनम् जिघांसवो वीरतराः समाययुः। शरैश्च जच्नुर्युधि तं महारथा धनश्चयं कर्णनिदेशकारिणः॥ ७३९॥

धनञ्जय कणानदशकारणः॥ ७३९॥
नदीनदं भूरिजलो महाणवी
यथा तथा तान् समरेऽर्जुनोऽग्रसत्।
यथोग्ररिमः शुचिशुक्रमध्यगः
सुखं विवस्वान् हरते जलीघान्॥ ७४०॥
तथाऽर्जुनो बाणगणानिरस्य
ददाह सेनां तव पार्थिवेन्द्र।
ततः प्रकीणं सुमहद्गलं तव
प्रदारितं सेतुरिवाम्भसा यथा॥ ७४१॥

(अ. ८०) ततः कुरुषु भग्नेषु बीभत्सुरपराजितः।
भीमसेनं समासाद्य मुद्दतं सोऽभ्यवर्तत ॥ ७४२ ॥
समागम्य च भीमेन मन्त्रयित्वा च फाल्गुनः।
विश्वत्यमरुजं चास्मै कथियत्वा युधिष्ठिरम् ॥ ७४३ ॥
भीमसेनाभ्यनुज्ञातस्ततः प्रायाद्यनञ्जयः।
नादयन् रथघोषेण पृथिवीं द्यां च भारत ॥ ७४४ ॥
ततः परिवृतो वीरैर्दशिभर्योधपुङ्गवैः।
दुःशासनादवरजैस्तव पुत्रैर्धनञ्जयः॥ ७४५ ॥
ते तमभ्यर्दयन् वाणैरुकाभिरिव कुञ्जरम्।
आततेष्वसनाः शूरा मृत्यन्त इव भारत ॥ ७४६ ॥
तेषामापततां केत्नश्वांश्चापानि सायकान्।
नाराचैरर्धचन्द्रैश्च क्षिप्रं पार्थो न्यपातयत्।
अथान्यैर्दशिभर्भेष्ठैः शिरांस्येषामपातयत्॥ ७४७ ॥

तांस्तु भह्नैर्महावेगैर्दशमिर्दश कीरवान् । रुक्माङ्गदान् रुक्मपुङ्कैर्हत्वा प्रायादमित्रहा ॥ ७४८ ॥

(अ. ८१) तं प्रयान्तं महावेगैरश्वैः कपिवरध्वजम् । युद्धायाभ्यद्भवन् वीराः कुरूणां नवती रथाः ॥ ७४९ ॥ कृत्वा संशक्षका घोरं शपथं पारलीकिकम। परिवन्नर्नरव्याचा नरव्याचं रणेऽर्जुनम् ॥ ७५० ॥ त्वरमाणांस्त् तान्सर्वान्सस्तेष्वसन्ध्वजान् । ज्ञघान नवर्ति वीरानर्जनो निशितैः शरैः॥ ७५१ ॥ ततः सरथनागाभ्वाः करवः करसत्तमम्। निर्भया भरतश्रेष्ठमभ्यवर्तन्त फाल्ग्रनम्॥ ७५२ ॥ ततस्व्यङ्गण महता बलेन भरतर्षभ। दृष्ट्वा परिवृतं राजन् भीमसेनः किरीटिनम्॥ ७५३॥ ह्यतावरोषानुत्सुज्य त्वदीयान् कतिचिद्रथान् । जवेनाभ्यद्रवद्राजन् धनञ्जयस्यं प्रति॥ ७५४॥ इताविशाष्ट्रांस्तुरगानर्जुनेन महावलान् । भीमो व्यधमदश्रान्तो गदापाणिर्महाहवे ॥ ७५५ ॥ सहस्राणि दशाश्वानां हत्वा पत्तीश्च भूयसा। भीमोऽभ्यधावत संकृद्धो गदापाणिरितस्ततः॥ ७५६॥ विगाह्य च गजानीकं प्रगृह्य महतीं गदाम्। क्षणेन भीमः संकद्धस्तिक्ये यमसादनम् ॥ ७५७ ॥

#### दुःशासनवधः

(अ. ८२) । तथागतं भीममभीस्तवात्मजः ससार राजावरजः किरञ्दारैः। तमभ्यथावत्वरितो वृकोदरो महारुहं सिंह इवाभिपेदिवान्॥ ७५८॥ ततस्तयोर्युद्धमतीव दारुणं प्रदीव्यतोः प्राणदुरोदरं द्वयोः। परस्परेणाभिनिविष्टरोषयो-रुद्ययोः शम्बरशकयोर्यथा॥ ७५९॥ शरैः शरीरातिंकरैः सुतेजनै-र्निजघ्नतुस्तावितरेतरं भृशम्।

सकृत्यभिन्नाविव वासितान्तरे महागजी मन्मथसक्तचेतसी॥ ७६०॥

तवात्मजस्याथ वृकोदरस्त्वरन् धनुः श्चराभ्यां ध्वजमेव चाच्छिनत्। स राजपुत्रोऽन्यदवाप्य कार्मुकम् वृकोदरं द्वादशभिः पराभिनत्॥ ७६१॥

स तेन निर्विद्धततुर्वृकोदरो निपातितः स्रस्ततनुर्गतासुवत् । प्रसार्यं बाह्व रथवर्यमाश्रितः पुनः स संशामुपळभ्य चानदत् ॥ ७६२ ॥

(भ. ४२) स तत्कृत्वा राजपुत्रस्तरस्वी विव्याध भीमं नवभिः पृषत्कैः। चुक्रोध भीमः पुनराशु तस्मै भृशं प्रजज्वाल रुषाऽभिवीक्ष्य॥ ७६३॥ विद्धोऽस्मि वीराशु भृशं त्वयाद्य सहस्व भृयोऽपि गदाप्रहारम्।

उक्त्वैवसुच्चैः कुपितोऽथ भीमो जत्राह तां भीमगदां वघाय ॥ %६४॥

स विक्षरन्नाग इव प्रभिन्नो गदामस्मै तुमुळे प्राहिणोद्वै। तयाऽहरद्दश धन्वन्तराणि दुःशासनं भीमसेनः प्रसन्त ॥ ७६५ ॥

तया हतः पतितो वेपमानो दुःशासनो गदया वेगवत्या ।

विध्वस्तवर्माभरणाम्बरस्रक् विचेष्टमानो भृशवेदनातुरः॥ ७६६॥

भीमोऽपि वेगादवतीर्थ यानाद् दुःशासनं वेगवानभ्यधावत्॥ ७६०॥

स्मृत्वाऽथ केराग्रहणं च देव्या बस्नापहारं च रजस्वलायाः।

जज्वाल कोघादय भीमसेन आज्यप्रसिक्तो हि यथा हुताशः॥ ७६८॥

तत्राह कर्ण च सुयोधनं च रूपं द्रौणिं रुतवर्माणमेव।

निहृन्मि दुःशासनमद्य पापं संरक्ष्यतामद्य समस्तयोधाः॥ ७६९॥

तथा तु विक्रम्य रणे वृकोदरो महागजं केसरिको यथैव।

निगृह्य दुःशासनमेकवीरः सुयोधनस्याधिरथेः समक्षम् ॥ ७७० ॥

असि समुद्यम्य सितं सुधारं कण्ठेपदाऽऽक्रम्य च वेपमानम्।

उवाच तहौरिति यद्हुवाणो हृष्टो वदेः कर्णसुयोधनाभ्याम् ॥ ००१ ॥

ये राजस्यावभृथे पवित्रा जाताः कचा याज्ञसेन्या दुरात्मन्। ते पाणिना कतरेणावकृष्टास्तद्बृहि त्वां पृच्छिति भीमसेनः॥ ७७२॥
श्रुत्वा तु तङ्गीमवचः सुद्योरं
दुःशासनो भीमसेनं निरीक्ष्य।
उक्तस्तदाजी स तथा सरोवं

जमस्तद्वाता स्त तथा सराव जगाद भीमं परिवर्तनेत्रः ॥ ७७३ ॥

अयं करिकराकारः पीनस्तनविमर्दनः। गोसहस्रप्रदाता च क्षत्रियान्तकरः करः॥ ७७४॥

अनेन यात्रसेन्या मे भीम केशा विकर्षिताः। पश्यतां कुरुमुख्यानां युष्माकं च सभासदाम्॥ ७०५॥

पवं त्वसौ राजसुतं निशम्य त्रुवन्तमाजौ विनिपीड्य वक्षः।

भीमो बलात्तं प्रतिगृह्य दोभ्या-मुचैर्ननादाथ समस्तयोधान्॥ ७७६॥

उवाच यस्यास्ति बलं स रक्ष-त्वसौ भवेदच निरस्तवाहुः।

पवं कुद्धो भीमसेनः करेण उत्पाटयामास भुजं महात्मा ॥ ७०० ॥

दुःशासनं तेन स वीरमध्ये जघान वजाशनिसधिभेन।

उत्कृत्य वक्षः पतितस्य भूमा-वथापिबच्छोणितमस्य कोष्णम् ॥ ७७८ ॥

ततो निपात्यास्य शिरोऽपकृत्य तेनासिना तव पुत्रस्य राजन्।

सत्यां चिकीर्धुर्मतिमान् प्रतिक्षां भीमोऽपिवच्छोणितमस्य कोष्णम् ॥ ७७९ ॥ आस्वाद्य चास्वाद्य च वीक्षमाणः कुद्धो हि चैनं निजगाद वाक्यम् ॥ ७८० ॥

स्तन्यस्य मातुर्मेघुसिर्पेषोर्वा माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य।

दिव्यस्य वा तोयरसस्य पाना-त्पयोदधिभ्यां मधिताच मुख्यात्॥ ७८१॥

अन्यानि पानानि च यानि छोके सुधामृतस्वादुरसानि तेभ्यः। सर्वेभ्य पवाभ्यधिको रसोऽयं ममाद्य चास्याहितछोहितस्य ॥ ७८२॥

अथाह भीमः पुनरुप्रकर्मा दुःशासनं क्रोधपरीतचेताः। गतासुमाळोक्य विहस्य सुस्वरं किं वा कुर्यो मृत्युना रक्षितोऽसि ॥ ७८३॥

तं तत्र भीमं दद्दशुः समन्ता-द्दौःशासनं तद्वधिरं पिवन्तम्। सर्वेऽपछायन्त भयाभिपन्ना न वै मनुष्योऽयमिति बुवाणाः॥ ७८४॥

भीमोऽपि हत्वा तत्रेव दुःशासनममर्घणम् । पूरियत्वाऽञ्जलिं भूयो रुधिरस्योग्रनिःस्वनः । श्रुण्वतां लोकवीराणामिदं वचनमन्नवीत् ॥ ०८५ ॥ एष ते रुधिरं कण्ठात् पिबामि पुरुषाधम । न्नृहीदानीं तु संहृष्टः पुनर्गौरिति गौरिति ॥ ०८६ ॥ ये तदाऽस्मान्त्रनृत्यन्ति पुनर्गौरिति गौरिति ॥ ०८७ ॥ तान् वयं प्रतिनृत्यामः पुनर्गौरिति गौरिति ॥ ०८७ ॥ इत्युक्त्वा वचनं राजञ्जयं प्राप्य वृकोदरः।
पुनराह महाराज समयंस्ती केशवार्जुनी ॥ ७८८ ॥
दुःशासने यद्गणे संश्रुतं मे
तहै सत्यं कृतमद्येह वीरी।
अत्रैव दास्याम्यपरं द्वितीयं
दुर्योघनं यज्ञपत्रुं विशस्य ॥ ७८९ ॥
शिरो मृदित्वा च पदा दुरात्मनः
शान्ति छप्स्ये कीरवाणां समक्षम्।
पतावदुक्त्वा वचनं प्रहृष्टो
ननाद चोचै रुधिरार्द्गात्रः॥ ७९० ॥
दश्यासने त निहते तव पत्रा महारथाः।

(अ.८४) दुःशासने तु निहते तव पुत्रा महारथाः। दश राजन् महाचीर्या भीमं प्राच्छादयञ्हारैः॥ ७९१॥ तांस्त भहौभेहावेगेर्दशभिर्दश भारतान्। रुक्माङ्गदान् रुक्मपुङ्कैः पार्थो निन्ये यमक्षयम् ॥ ७९२ ॥ हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव वर्छ तव। पद्यतः स्तपुत्रस्य पाण्डवस्य भयार्दितम् ॥ ७९३ ॥ ततः कर्णो महाराज प्रविवेश महद्भयम्। दृष्ट्वा भीमस्य विकान्तमन्तकस्य प्रजास्विव ॥ ७९४ ॥ तस्य त्वाकारभावतः शस्यः समितिशोभनः। उवाच वचनं कर्णे प्राप्तकालमरिन्दमम्॥ ७९५॥ मा व्यथां कुरु राधेय नैवं त्वय्युपपद्यते। पते द्रवन्ति राजानो भीमसेनभयार्दिताः॥ ७९६॥ दुर्योधनश्च सम्मूढो भ्रातुव्यसनकर्शितः। दुःशासनस्य रुधिरे पीयमाने महात्मना ॥ ७९७ ॥ व्यापन्नचेतसश्चेव शोकोपहतचेतसः। दुर्योधनसुपासन्ते परिवार्य समन्ततः। **क्रपप्रमृतयश्चेते ह**तशेषाः सहोद्राः ॥ ७९८ ॥

पाण्डवा लन्धलक्षाश्च धनञ्जयपुरोगमाः।
त्वामेवाभिमुखाः शूरा युद्धाय समुपस्थितः॥ ७९९ ॥
स त्वं पुरुषशार्दूल पौरुषेण समास्थितः।
सन्नधम पुरस्कृत्य प्रत्युद्धाहि धनञ्जयम्॥ ८०० ॥
भारो हि धार्तराष्ट्रण त्विय सर्वः समाहितः।
तमुद्धह महावाहो यथाशक्ति यथावलम्॥ ८०१ ॥
जये स्याहिपुला कीर्तिर्ध्वः स्वर्गः पराजये॥ ८०२ ॥
वृषसेनश्च राध्य सङ्कृद्धस्तनयस्तव।
त्विय मोहं समापन्ने पाण्डवानभिधावति॥ ८०३ ॥
पतच्लुत्वा तु वचनं शब्यस्यामिततेजसः।
हिद चावश्यकं भावं चन्ने युद्धाय सुस्थिरम्॥ ८०४ ॥

यृपसेनवधः, कर्णार्जुनयुद्धम् ततो द्वृतं चैकदारेण पार्थं दितने विद्ध्वा युधि कर्णपुत्रः। ननाद नादं सुमहानुभावो विद्ध्वेव दाकं नमुचिः स वीरः॥ ८०५ ॥

ततः किरीटी रणमूर्जि कोपात् कृत्वा त्रिशाखां भ्रुकुटि छछाटे।

आरक्तनेत्रोऽन्तकरात्रुहन्ताः उवाच कर्णं मृशमुत्स्मयंस्तदा ॥ ८०६ ॥

दुर्योधनं द्रौणिमुखांश्च सर्वा-नर्ह रणे वृषसेनं तमुग्रम् ।

सम्पर्यतः कर्ण तवाद्य सङ्ख्ये नयामि छोकं निशितैः पृषत्कैः॥ ८०७ 🛭

ऊनं च ताबिद्ध जना वदन्ति सर्वेभविद्धिर्मम सुनुईतोऽसौ।

(87.64)

णको रथो मिहिहीनस्तरस्वी
अहं हिनिष्ये भवतां समक्षम् ॥ ८०८॥
स एवमुक्त्वा चिनिमृज्य चापं
छक्ष्यं हि कृत्वा चृषसेनमाजौ।
विव्याध चैनं दशिमः पृषत्केर्मर्मस्वशङ्कं प्रहसन् किरीटी॥ ८०९॥
चिच्छेद चास्येष्वसनं भुजौ च
श्चरैश्चतुर्मिनिहितैः शिरश्च।
स पार्थबाणाभिहतः पपात
रथाद्विबाहुर्विशिरा धरायाम्॥ ८१०॥
(अ.८०) चृषसेनं हतं हड्वा शोकामर्थसमन्वितः।
पुत्रशोकोद्भवं वारि नेत्राभ्यां समवास्जत्॥ ८११
रथेन कर्णस्तेजस्वी जगामाभिमुखो रिपून्।
युद्धायामर्थतास्राक्षः समाहृय धनक्षम्॥ ८१२॥

चुष्सन हत दृष्वा शाकामप्समान्वतः।
पुत्रशोकोद्भवं वारि नेत्राभ्यां समवास्त्रत्॥ ८११॥
रथेन कर्णस्तेजस्वी जगामामिमुखो रिपून्।
युद्धायामर्पतास्राक्षः समाहृय चनञ्जम्॥ ८१२॥
ती रथी सूर्यसङ्काशी वैयाव्वपरिवारितो।
समेती दृदशुस्तत्र द्वाविवाकी समुद्रतो॥ ८१३॥
आजच्छः कुरवस्तत्र वादित्राणि समन्ततः।
कर्ण प्रहर्षयिष्यन्तः शङ्कान् द्भुस्त्र सर्वशः॥ ८१४॥
तथेव पाण्डवाः सर्वे द्वर्यन्तो घनञ्जयम्।
त्र्यशङ्कानिनादेन दिशः सर्वा व्यनाद्यन्॥ ८१५॥
तव पुत्रास्ततः कर्ण सबला भरत्वभ।
परिवर्धमहात्मानं क्षिप्रमाहवशोभिनम्॥ ८१६॥
तथेव पाण्डवा हृष्टा घृष्टग्रस्तप्रोगमाः।
परिवर्धमहात्मानं पार्थमप्रतिमं युचि॥ ८१०॥
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः।
प्रतिपक्षप्रहं चकुः कर्णार्जुनसमागमे॥ ८१८॥

हत्वाऽर्जुनं मम सुतः कर्णो जयतु संयुगे। हत्वा कर्ण जयत्वद्य मम पुत्रो धनञ्जयः॥ ८१९॥ इति सूर्यस्य चैवासीद्विवादो वासवस्य च। पक्षसंस्थितयोस्तत्र तयोर्विवुधसिंहयोः॥ ८२०॥ द्वैपक्ष्यमासीद्वेवानामसुराणां च भारत। यतः पार्थस्ततो देवा यतः कर्णस्ततोऽसुराः॥ ८२१॥

(अ. ८८) ततः प्रहृष्टाः कुरुपाण्डुयोधा वादित्रराङ्कस्यनसिंहनादैः। विनादयन्तो वसुघां दिशश्च स्वनेन सर्वान् द्विषतो निजच्नुः॥ ८२२॥ नराश्वमातङ्गरथैः समाकुर्छ शरासिशक्त्यृष्टिनिपातदुःसहम्। अभीरजुष्टं हतदेहसङ्कुलं रणाजिरं लोहितमाबभी तदा॥ ८२३॥ बभूव युद्धं कुरुपाण्डवानां यथा सुराणामसुरैः सहाभवत्॥ ८२४॥ तथा प्रवृत्ते तुम्ले सुदारुणे धनअयस्याधिरथेश्च सायकैः। दिश्रश्च सेन्यं च शितरजिह्मगैः परस्परं प्रावृणुतां सुदंशितैः॥ ८२५॥ ततस्त्वदीयाश्च परे च सायकैः कृतेऽन्धकारे दहशुर्न किञ्चन। भयातुरा एकरथी समाश्रयं-स्ततोऽभवत्त्वद्भुतमेव सर्वतः॥ ८२६॥ अथाब्रवीद्रोणसुतस्तवात्म**जं** करं करेण प्रतिपीड्य सान्त्वयन ।

प्रसीद दुर्योधन शाम्य पाण्डवै-रलं विरोधेन धिगस्तु विश्वहम्॥ ८२०॥

हतो गुरुर्वह्मसमो महास्रवि-त्तथैव भीष्मप्रमुखा महारथाः।

अहं त्ववच्यो मम चापि मातुलः प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवैश्चिरम्॥ ८२८॥

धनञ्जयः शाम्यति चारितो मया जनार्दनो नैव विरोधमिच्छति।

युघिष्ठिरो भूतहिते रतः सदा वृकोदरस्तद्वशगस्तथा यमौ ॥ ८२९ ॥

वजन्तु शेषाः स्वपुराणि बान्धवा निवृत्त्युद्धाश्च भवन्तु सैनिकाः।

न चेद्रचः श्रोष्यसि मे नराधिप भूवं प्रतप्तासि हतोऽरिभिर्युधि ॥ ८३० ॥

इदं च दृष्टं जगता सह त्यया कृतं यदेकेन किरीटमालिना।

यथा न कुर्याद्वलभिन्न चान्तको न चापि घाता भगवान यक्षराट् ॥ ८३१ ॥

निवारियण्यामि च कर्णमप्यहं यदा भवान् सप्रणयो भविष्यति।

वद्न्ति मित्रं सहजं विचक्षणा-स्तथैव साम्ना च घनेन चार्जितम् ॥ ८३२ ॥

प्रतापतश्चोपनतं चतुर्विधं तदस्ति सर्वं तव पाण्डवेषु ।

निसर्गतस्ते तव वीर बान्धवाः पुनश्च साम्रा समवाप्तुहि प्रभो ॥ ८३३ ॥ त्विय प्रसन्ने यदि मित्रतां गते हितं कृतं स्याज्जगतस्त्वयाऽतुलम्।

स एवमुक्तः सुहृदा वचो हितं विचिन्त्य निःश्वस्य च दुर्मनाऽब्रवीत् ॥ ८३४॥

यथा भवानाह सखे तथैव त-न्ममापि विज्ञापयतो वचः शृ्णु ॥ ८३५ ॥

निहत्य दुःशासनमुक्तवान् वचः प्रसहा शार्द्छवदेष दुर्मतिः।

वृकोदरस्त द्वृदये मम स्थितं न तत्परोक्षं भवतः कुतः शमः॥ ८३६॥

न चापि कर्णं प्रसहेद्रणेऽर्जुनो महागिरिं मेरुमिवोग्रमारुतः।

न चाश्वसिष्यन्ति पृथात्मजा मयि प्रसद्य वैरं बहुदो विचिन्त्य ॥ ८३७ ॥

न चापि कर्ण गुरुपुत्र संयुगा-दुपारमेत्यर्हीस वकुमच्युत।

श्रमेण युक्तो महताऽद्य फाल्गुन-स्तमेष कर्णः प्रसभं हनिष्यति ॥ ८३८ ॥

तमेवमुक्त्वाऽप्यनुनीय चासकः त्तवात्मजः स्वाननुशास्ति सैनिकान् ।

समाहिताभिद्रवताहितान्मम सवाणहस्ताः किसु जोषमासत ॥ ८३९ ॥

(क. ८९) तो शङ्कभेरीनिनदे समृद्धे समीयतुः श्वेतहयौ नराज्यौ । वैकर्तनः सृतपुत्रोऽर्जुनश्च दुर्मन्त्रिते तव पुत्रस्य राजन् ॥ ८४० ॥ यथा गजी हैमवती प्रभिन्नी प्रवृद्धदन्ताविव वासितार्थे।

तथा समाजग्मतुरुत्रवीयौँ धनञ्जयश्चाघिरथिश्च वीरौ ॥ ८४१ ॥

बलाहकेनेव महाबलाहको यहच्छया वा गिरिणा यथा गिरिः।

तथा धनुर्ज्यातलनेमिनिःस्वनैः समीयतुस्ताविषुवर्षवार्षणौ ॥ ८४२ ॥

प्रवृद्धङ्गगृदुमवीरुदोषधी प्रवृद्धनानाविधनिर्झरौकसी।

यथाऽचळी वा चिलती महाबळी तथा महास्त्रीरितरेतरं हतः॥ ८४३॥

अथोपयातस्त्वरितो दिदक्षु-र्मन्त्रीषधीभिनिंदजो विशस्यः।

कृतः सुहृद्धिर्भिषजां वरिष्ठै-र्युधिष्ठिरस्तत्र सुवर्णवर्मा ॥ ८४४ ॥

तथोपयातं युधि धर्मराजं दृष्वा मुदा सर्वभृतान्यनन्दन्।

राहोर्विमुक्तं विमलं समग्रं चन्द्रं यथैवाभ्युदितं तथैव ॥ ८४५ ॥

तस्मिन् क्षणे पाण्डवं स्तपुत्रः समाचिनोत् क्षुद्रकाणां शतेन।

ततो धनुर्ज्यामवनाम्य रोष्ट्रं रारानस्तानाधिरथेविधम्य ॥ ८४६॥

सुसंरच्यः कर्णशरक्षताङ्गो रणे पार्थः कौरवान् प्रत्यगृह्णत्। ज्यां चातुमृज्याभ्यहनत्तळत्रे बाणान्धकारं सहसा च चके॥ ८४०॥

ततः शरीयैः प्रदिशो दिशस्त्र रवेः प्रभा कर्णस्थस्त्र राजन्।

अदृश्यमासीत् कुपिते धनक्षये

्तुपारनीहारवृतं यथा नभः॥ ८४८॥

स चक्ररक्षानथ पादरक्षान्
पुरःसरान् पृष्ठगोपांश्च सर्वान्।
दुर्योधनेनानुमतानरिचनः

दुयायननातुमतानारच्नः समुद्यतान् सरथान् सारभृतान् ॥ ८४९ ॥

द्विसाहस्रान् समरे सन्यसाची कुरुप्रवीरानृषभः कुरूणाम्।

क्षणेन सर्वान् सर्थाश्वसूता-न्निनाय राजन् क्षयमेकवीरः॥ ८५०॥

ततोऽपलायन्त विहाय कर्ण तवात्मजाः कुरवो येऽवशिष्टाः। न विव्यथे भारत तत्र कर्णः

व्यय मारत तत्र कणः प्रदृष्ट एवार्जुनमभ्यधावत् ॥ ८५१ ॥

(स. ९०) तयोरेवं युद्धयतोराजिमध्ये स्तात्मजोऽभूदधिकः कदाचित्।

पार्थः कदाचित् त्वधिकः किरीटी वीर्यास्त्रमायावळपीरुषेण ॥ ८५२ ॥

ततो भूतान्यन्तरिक्षस्थितानि तौ कर्णपाथौं प्रशरांसुर्नरेन्द्र ।

भोः कर्ण साध्वर्जुन साधु चेति वियत्सु वाणी श्रृयते सर्वतोऽपि ॥ ८५३ ॥ ततस्तु पातालतले शयानो नागोऽश्वसेनः कृतवैरोऽर्जुनेन। राजंस्तदा खाण्डवदाहमुको विवेश कोपाद्यसुधातले यः॥८५४॥ अथोत्पपातोर्ध्वगतिर्जवेन सन्दश्य कर्णार्जुनयोर्विमर्दम्॥८५५॥ अयं हि कालोऽस्य दुरात्मनो वै पार्थस्य वैर्प्यातयातनाय। सश्चिन्त्य तूर्णं प्रविवेश चैव

साञ्चन्य तूण प्रविवेश चैव कर्णस्य राजञ्झररूपधारी ॥ ८५६ ॥

कर्णोऽथ पार्थं न विशेषयद्यदा भृशं च पार्थेन शराभितप्तः।

ततो रिपुष्नं समधत्त कर्णः सुसञ्चितं सर्पमुखं ज्वलन्तम्। रोद्रं शरं सन्नतमुत्रघोतं

पार्थार्थमत्यर्थविराभिगुप्तम् ॥ ८५७ ॥ सदार्चितं चन्दनचूर्णशायितं सुवर्णतूर्णारशयं महार्चिषम् ।

आकर्णपूर्ण च विक्रप्य कर्णः पार्थोन्मुखः सन्दधे चोत्तमौजाः ॥ ८५८ ॥

ततोऽब्रवीन्मद्रराजो महात्मा दृष्ट्वा कर्णे प्रहितेषुं तमुग्रम्।

न कर्ण श्रीवामिषुरेष छप्स्यते समीक्ष्य सन्धत्स्व शरं शिरोध्रम् ॥ ८५९ ॥

अथाब्रवीत् कोघसंरकनेत्रो मद्राघिपं स्तपुत्रस्तरस्वी। न सन्धत्ते द्विः शरं शब्य कर्णो न मादशा जिह्मयुद्धा भवन्ति ॥ ८६० ॥

इतीद्मुक्त्या विससर्ज तं शरं प्रयत्नतो वर्षगणामिपृजितम्।

हतोऽसि वै फालान इत्यधिक्षिप-श्रुवाच चोच्चैर्गिरमूर्जितां बुषः॥ ८६१॥

स सायकः कर्णभुजप्रसृष्टो द्वताशनार्कप्रतिमः सुधोरः।

गुणच्युतः कर्णधनुःप्रमुक्तो वियद्गतः प्राज्वछद्नतिः ॥ ८६२॥

तं प्रेक्ष्य दीतं युधि माधवस्तु त्वरान्वितं सत्वरयैव छीलया ।

पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं स प्रावेशयत् पृथिवीं किञ्चिदेव ॥ ८६३ ॥

क्षितिं गता जानुभिस्तेऽथ वाहा हेमच्छन्नाश्चन्द्रमरीचिवर्णाः ॥ ८६४ ॥

तर्स्मिस्तथा वै घरणीं निमग्ने रथे प्रयत्नान्मधुसुद्दनस्य ।

ततः शरः सोऽभ्यहनत् किरीटं तस्येन्द्रदत्तं सुदृढं च घीमतः॥ ८६५॥

स वै किरीटं बहुरत्नभूषितं जहार नागोऽर्जुनमूर्थतो बळात्।

गिरेः सुजाताङ्कुरपुष्पितद्वमं महेन्द्रवज्ञः शिखरोत्तमं यथा ॥ ८६६ ॥

ततः समुद्ग्रथ्य सितेन वाससा स्वमूर्धजानव्यथितस्तदाऽर्जुनः। विभासितः सूर्यमरीचिना दढं शिरोगतेनोदयपर्वतो यथा॥ ८६०॥

महोरगः कृतवैरोऽर्जुनेन किरीटमाहत्य ततो व्यतीयात्।

इयेष गन्तुं पुनरेव तूणं इष्टश्च कर्णेन ततोऽव्रवीत्तम् ॥ ८६८ ॥

मुक्तस्त्वयाऽहं त्वसमीक्ष्य कर्ण शिरो हतं यत्र मयाऽर्जुनस्य।

समीक्ष्य मां मुञ्ज रणे त्वमाग्र इन्ताऽस्मि रात्रुं तव चात्मनश्च ॥ ८६९ ॥

स प्वमुक्तो युधि स्तपुत्र-स्तमब्रवीत् को भवानुत्ररूपः। नागोऽब्रवीद्विद्धि कृतागसं मां

नागाऽत्रवाद्वाद्धः कृतागसं मा पार्थेन मातुर्वघजातवैरम्॥ ८७०॥

कर्ण०- न नाग कर्णोऽद्य रणे परस्य

बलं समास्थाय जयं बुभूषेत्।

व्यालास्त्रसर्गोत्तमयत्नमन्युभि-र्हन्तास्मि पार्थे सुसुन्नी वज त्वम् ॥ ८७१ ॥

इत्येवमुक्तो युघि नागराजः कर्णेन रोषादसहंस्तस्य वाक्यम्।

स्वयं प्रायात् पार्थवधाय राजन् कृत्वा स्वरूपं विजिघांसुकृत्रः॥ ८७२॥

ततः कृष्णः पार्थमुवाच सङ्ख्ये महोरगं कृतवैरं जिह त्वम्॥८७३॥

ततः स जिष्णुः परिवृत्य रोषा-चिच्छेद षड्भिनिंदाितः सुधारैः। नागं वियत्तिर्थंगिवोत्पतन्तं स च्छिन्नगात्रो निपपात भूमौ ॥ ८०४॥

गते च तस्मिन् भुजगे किरोटिना स्वयं विभुः पार्थिव भूतळादथ।

समुज्जहाराद्य पुनः पतन्तं रथं भुजाभ्यां पुरुषोत्तमस्ततः॥ ८७५॥

तस्मिन् मुहूर्ते दशिभः पृषत्कैः शिळाशितेर्वार्द्वणबर्द्ववाजितैः।

विव्याध्न कर्णः पुरुषप्रवीरो धनअयं तिर्यगवेक्षमाणः॥ ८७६॥

ततोऽर्जुनो द्वादशभिः सुमुकै-वैराहकणैनिशितैः समर्प्य।

नाराचमाशीविषतुत्यवेग-माकर्णपूर्णायतमुत्ससर्ज ॥ ८७७ ॥

स चित्रवर्मेषुवरो विदार्य प्राणानिरस्यन्निव साधु मुक्तः।

कर्णस्य पीत्वा रुधिरं विवेश वसुन्धरां शोणितदिग्धवाजः॥ ८७८॥

ततो चुषो बाणनिपातकोपितो महोरगो दण्डविघट्टितो यथा।

तदाशुकारी व्यसुजच्छरोत्तमान् महाविषः सर्प इवोत्तमं विषम् ॥ ८७९ ॥

जनार्दनं द्वादशभिः पराभिन-श्रवैर्नवत्या च शरैस्तथाऽर्जुनम्।

शरेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं विदार्थं कर्णो व्यनदृज्जहास च ॥ ८८० ॥ तमस्य हर्षे ममृषे न पाण्डवो विभेद मर्माणि ततोऽस्य मर्मवित्। परःहातैः पत्रिभिरिन्द्रविक्रम-स्तथा यथेन्द्रो बळमोजसा रणे॥ ८८१॥

मणिप्रवेकोत्तमवज्रहाटकै-रलङ्कृतं चाऽस्य वराङ्गभूषणम्। प्रविद्धमुर्व्या निपपात पत्रिभि-र्धनअयेनोत्तमकुण्डलेऽपि च॥ ८८२॥

दृढाहृतः पत्रिभिष्ययेगैः पार्थेन कर्णो विविधैः शिताग्रैः। वभौ गिरिगैरिकधातुरक्तः क्षरन् प्रपातैरिव रक्तमम्भः॥ ८८३॥

कर्णरथचक्रग्रसनम् , श्रीकृष्णवाक्यम् , कर्णवधः

ततस्तद्श्वं मनसः मनष्टं यद्भागंबोऽस्मै प्रद्दौ महात्मा। चकं च वामं प्रसते भूमिरस्य प्राप्ते तस्मिन् वधकाले नृवीर॥ ८८४॥

वूर्णे रथे ब्राह्मणस्याभिशापा-द्रामादुपात्ते त्वविभाति चास्त्रे । छिन्ने शरे सर्पमुखे च घोरे पार्थेन तस्मिन् विषसाद कर्णः ॥ ८८५ ॥ अमृष्यमाणो व्यसनानि तानि

ृहस्तौ विघुन्वन् स विगर्हमाणः। धर्मप्रधानं किळ पाति धर्म इत्यब्रुवन् धर्मविदः सदैव ॥ ८८६ ॥ चयं च धर्मे प्रयताम नित्यं चर्तु यथाशक्ति यथाश्रुतं च। स चापि निष्नाति न पाति भक्तान् मन्ये न नित्यं परिपाति धर्मः॥ ८८७॥

प्वं ब्रुवन् प्रस्विलताश्वस्तो विचाल्यमानोऽर्जुनबाणपातैः। मर्माभिघाताच्छिथिछः क्रियासु पुनः पुनर्धर्ममसौ जगई॥ ८८८॥ ततोऽवतीर्य राधेयो रथादाशु समुद्यतः। चकं भुजाभ्यामालम्ब्य समुत्क्षेत्तुमियेव सः॥ ८८९॥ गीर्णचका समुत्क्षिप्ता कर्णेन चतुरङ्गुळम्। सप्तद्वीपा वसुमती सदौलवनकानना ॥ ८९०॥ प्रस्तचकस्तु राघेयः क्रोधादश्रुण्यवर्तयत्। अर्जुनं वीक्ष्य संरब्धमिदं वचनमबचीत् ॥ ८९१ ॥ भो भोः पार्थं महेच्वास मुहुर्तं परिपालय । याचबक्रमिदं श्रस्तमुद्धरामि महीतलात् ॥ ८९२॥ सद्यं चकं महीग्रस्तं दृष्या दैवादिदं मम। पार्थ कापुरुषाचीर्णमभिसेन्वि विसर्जय न त्वं कापुरुषाचीर्णं मार्गमास्थातुमईस्ति ॥ ८९३॥ ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विशिष्टो रणकर्मसु । दिष्यास्त्रविद्मेयातमा कार्तवीर्यसमो युधि ॥ ८९४॥ यावस्क्रामिदं प्रस्तमुद्धरामि महाभुज। न मां रथस्थो भूमिष्ठं विकलं इन्तुमईसि। न वासुदेवात्वतो वा पाण्डवेय बिसेम्यहम्॥ ८९५॥ त्वं हि क्षत्रियदायादो महाकुलविवर्धनः। अतस्त्वां प्रब्रवीम्येव मुहूर्ते क्षम पाण्डव ॥ ८९६ ॥

तमबवीद्वासुदेवो रथस्थो (P. 59) राधेय दिव्या समरसीह धर्मम। आयेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति दैवं कुकृतं न तु स्वम्॥ ८९७॥ यदद्रौपदीमेकवस्त्रां सभाया-मानाययेस्त्वं च सुयोधनश्च। दुःशासनः शकुनिः सौवलश्च न ते कर्ण प्रत्यभात्तत्र धर्मः॥ ८९८॥ यदा सभायां राजानमनक्षज्ञं युधिष्ठिरम्। अजैषीच्छकुनिर्ज्ञानात् क ते धर्मस्तदा गतः॥ ८९९॥ वनवासे व्यतीते च कर्ण वर्षे त्रयोदशे। न प्रयच्छिस यद्वाज्यं क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९००॥ यद्भीमसेनं सर्पेश्च विषयुक्तैश्च भोजनैः। आचरत्वन्मते राजा क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०१॥ यद्वारणावते पार्थान् सुप्ताञ्जनुगृहे तदा। आदीपयस्त्वं राधेय क ते धर्मस्तवा गतः॥ ९०२॥

> यदा रजस्वलां कृष्णां दुःशासनवशे स्थिताम्। समायां प्राहृसः कर्णं क ते धर्मस्तदा गतः॥९०३॥

यदनार्थैः पुरा कृष्णां क्रिक्यमानामनागसम्। उपप्रेक्षसि राधेय क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०४॥ विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः। पतिमन्यं वृणीक्वेति वदंस्त्वं गजगामिनीम्। उपप्रेक्षसि राथेय क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०५॥

यदाऽभिमन्युं बहवो युद्धे जन्तुर्महारथाः। यरिवार्य रणे बाल्लं क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०६॥

यद्येष धर्मस्तत्र न विद्यते हि किं सर्वथा तालुविशोषणेन। अद्येह धर्म्याणि विधत्स्व सत तथापि जीवञ्च विमोध्यसे हि॥ ९०७॥ एवमुक्तस्तदा कर्णी वासुदेवेन भारत। लज्जयावनतो भृत्वा नोत्तरं किञ्चिद्यक्तवान् ॥ ९०८ II कोधात् प्रस्फरमाणोष्टो धनुरुद्यम्य भारत । योधयामास वै पार्थ महावेगपराक्रमः॥ ९०९॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवः फाल्गुनं पुरुषर्धभम् । दिव्याखेणैव निर्भिद्य पातयस्व महाब्छ ॥ ९१०॥ पवमुक्तस्तु देवेन कोधमागात्तदाऽर्जुनः ॥ ९११ ॥ अथ त्वरन कर्णवधाय पार्थी महेन्द्रवज्ञानलदण्डसन्निभम्। आदत्त चाथाञ्जलिकं निषङ्गा-त्सहस्ररइमेरिव रदिममुत्तमम् ॥ ९१२ ॥ शरोत्तमेनाञ्जलिकेन राजं-स्तदा महास्त्रप्रतिमन्त्रितेन। पार्थोऽपराह्ने शिर उच्चकर्त वैकर्तनस्याथ महेन्द्रसूनुः॥ ९१३॥ तत् प्रापतचाञ्जलिकेन च्छित्र-मपास्य कायो निपपात पश्चात्। देहाच कर्णस्य निपातितस्य तेजः सर्ये खं वितत्याविवेश ॥ ९१४ ॥ तदद्भुतं सर्वमनुष्ययोधाः सन्दृष्टवन्तो निहते सा कर्णे ततः शङ्कान् पाण्डवा दध्मुरुचै-र्देष्टवा कर्ण पातितं फाल्गुनेन ॥ ९१५ ॥

तथैव कृष्णश्च धनश्चयश्च

हष्टी यमी दध्मतुर्वारिजाती। तं सोमकाः प्रेक्ष्य हतं श्रयानं सैन्यैः सार्घ सिंहनादान् प्रचकुः ॥ ९१६॥ कर्ण त शूरं पतितं प्रथिव्यां शराचितं शोणितदिग्धगात्रम्। दृष्ट्वा शयानं भुवि मद्रराज-िछन्नध्वजेनाथ ययौ रथेन ॥ ९१० ॥ (अ. ९३) यत्र कर्णे हते पार्थः सिंहनादमथाकरोत्। तदा तव सुतान राजकाविवेश महद्भयम्॥ ९१८॥ न सन्धातमनीकानि न चैवाग्र पराक्रमे। आसीदबुद्धिहते कर्णे तव योधस्य किहीचित ॥ ९१९ ॥ वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विष्ठवे यथा। अपारे पारमिच्छन्तो हते द्वीपे किरीटिना ॥ ९२० ॥ सृतपुत्रे हते राजन् वित्रस्ताः शस्त्रविक्षताः। अनाथा नाथमिञ्छन्तो मृगाः सिंहैरिवार्दिताः॥ ९२१॥ भग्नश्का चूषा यद्धस्त्रसंष्टा इवोरगाः। प्रत्यपायाम सायाहे निर्जिताः सन्यसाचिना ॥ ९२२ ॥ ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र कृतबुद्धिस्तवात्मजः। हर्षयन्निव तान् योधानिदं वचनमन्नवीत्॥ ९२३॥ न तं देशं प्रपश्यामि यत्र याता भयार्दिताः। गतानां यत्र वै मोक्षः पाण्डवात् किं गतेन वः॥ ९२४॥ अल्पं च बलमेतेषां कृष्णी च भ्रशविक्षती । अद्य सर्वान् हनिष्यामि भ्रुवो हि विजयो भवेत् ॥ ९२५ ॥ विप्रयातांस्तु वो भिन्नान् पाण्डवाः कृतकिल्बिषान्। अनुसूत्य विधिष्यन्ति श्रेयानः समरे वधः॥ ९२६॥

सुखं साङ्ग्रामिको मृत्युः क्षत्रधर्मेण युध्यताम् । मृतो दुःखं न जानीते प्रेत्य चानन्त्यमरचुते ॥ ९२० ॥ एवं ब्रुवित पुत्रे ते सैनिका भृराविक्षताः । अनवेक्ष्येव तद्वाक्यं प्राद्रवन् सर्वतो दिशः॥ ९२८ ॥

- (अ.९५) कर्ण तु निहतं दृष्ट्या शत्रुभिः परमाहवे । भीता दिशो व्यकीर्यन्त तावकाः क्षतिवक्षताः ॥ ९२९ ॥ ततोऽवहारं चकुस्ते योधाः सर्वे समन्ततः । निवार्यमाणाश्चोद्विग्नास्तावका सृशदुःखिताः ॥ ९३० ॥ तेषां तन्मतमाज्ञाय पुत्रो दुर्योधनस्तव । अवहारं ततरुचके शब्यस्यानुमते नृप ॥ ९३१ ॥
- (a. 44) तथा निपतिते कर्णे परसैन्ये च चिद्रते। आस्त्रिष्य पार्थं दाशाहीं हर्षाद्वचनमॅत्रवीत्॥ ९३२॥ हतो बज्रभृता वृत्रस्त्वया कर्णी धन अय। वृत्रकर्णवर्धं घोरं कथयिष्यन्ति मानवाः॥ ९३३॥ तमिमं विक्रमं लोके प्रथितं ते यशस्करम्। निवेदयावः कौन्तेय कुरुराजस्य घीमतः॥ ९३४॥ वर्तमाने महायुद्धे तव कर्णस्य चोभयोः। द्रष्टुमायोधनं पूर्वमागतो धर्मनन्दनः॥ ९३५॥ भृशं तु गाढविद्धत्वाश्वाशकत् स्थातुमाह्ये। ततः स शिबिरं गत्वा स्थितवान् पुरुषर्वभः॥ ९३६॥ तथेत्युक्तः केशवस्तु पार्थेन यदुपुङ्गवः। पर्यावर्तयद्वययो रथं रथवरस्य तम्॥ ९३७॥ पार्थमादाय गोविन्दो ददर्श च युधिष्ठिरम्। शयानं राजशार्द्छं काञ्चने शयनोत्तमे ॥ ९३८ ॥ अगृह्णीतां च मुदिती चरणी पार्थिवस्य ती। तयोः प्रहर्षमालक्ष्य हर्षादश्रुण्यवर्तयत् ॥ ९३९ ॥

राधेयं निहतं मत्वा समुत्तस्थी युधिष्ठिरः। वासुदेवार्जुनौ प्रेम्णा तावुभौ परिषस्वजे॥ ९४०॥ तत्तस्मै तद्यथावृत्तं वासुदेवः सहार्जुनः। कथयामास कर्णस्य निघनं यदुपुङ्गवः॥ ९४१॥ ईषदुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमब्रवीत्। हतो वैकर्तनो राजन सत्युत्रो महारथः। दिष्ट्या जयसि राजेन्द्र दिष्ट्या वर्धसि भारत॥ ९४२॥ यस्तु द्यूतजितां ऋष्णां प्राह्मत् पुरुषाधमः। तस्याचे स्तपुत्रस्य भूमिः पिबति शोणितम्॥ ९४३॥ द्रोतेऽसौ रारपूर्णाङ्गः रात्रुस्ते कुरुपुङ्गव। तं परय पुरुषव्यात्र विभिन्नं बहुभिः रारैः॥ ९४४॥ हतामित्रामिमामुर्वीमनुशाधि महाभुज। यत्तो भृत्वा सहास्मामिर्भुङ्क्ष्व भोगांश्च पुष्कळान् ॥९४५॥ इति श्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः। धर्मपुत्रः प्रहष्टात्मा दाशाई वाक्यमत्रवीत् ॥ ९४६ ॥ तव कृष्ण प्रसादेन पाण्डवोऽयं धनक्षयः। जिगायाभिमुखः रात्रून्न चासीद्विमुखः कचित्॥ ९४७॥ जयश्चैव भ्रुवोऽस्माकं न त्वस्माकं पराजयः। यदा त्वं युधि पार्थस्य सारथ्यमुपजग्मिवान् ॥ ९४८ ॥ इत्युक्त्वा धर्मराजस्तु रथं हेमविभूषितम्। आस्थाय पुरुषन्याद्यः स्वबलेनाभिसंवृतः ॥ ९४९ ॥ प्रययो स महाबाहुर्द्रष्टुमायोधनं तदा। कृष्णार्जुनाभ्यां वीराभ्यामनुमन्त्र्य ततः प्रियम् ॥ ९५० ॥ आभाषमाणस्तौ वीराबुभौ माधवफाल्गुनौ । स द्दर्श रणे कर्ण रायानं पुरुषर्भमम्॥ ९५१॥ यथाकदम्बकुसुमं केसरैः सर्वतोवृतम्। चितं शरशतैः कर्णं धर्मराजो ददर्श सः॥ ९५२॥

गन्धतेलाविषकाभिः काञ्चनीभिः सहस्रशः। द्वीपिकाभिः कृतोद्योतं पश्यन्ते वै वृषं तदा ॥ ९५३ ॥ संज्ञिन्नभिन्नकववं वाणैश्च विद्लीकृतम्। सपुत्रं निहृतं दृष्ट्वा कर्णं राजा युधिष्ठिरः॥ ९५४ ॥ सञ्जातप्रत्ययोऽतीव वीक्ष्य चैवं पुनः पुनः। प्रश्चाशंस नरव्यात्रावुमौ माध्यपाण्डवौ ॥ ९५५ ॥ अद्य राजास्मि गोविन्द पृथिव्यां भ्रातृभिः सह । त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः॥ ९५६ ॥ दिष्ट्या जयसि गोविन्द दिष्ट्या शत्रुनिंपातितः। दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः ॥ ९५० ॥ प्रयोदश समास्तीर्णा जागरेण सुदुःखिताः। स्वप्स्यामोऽद्य सुखं रात्रौ त्वत्यसादानमहामुज ॥ ९५८ ॥

सञ्जय - दृष्यां च निहतं कर्णं सपुत्रं पार्थसायकैः।
पुनर्जातिमवात्मानं मेने च स महीपतिः॥९५९॥
समेस्य च महाराज कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्।
हृष्यन्ति स्म राजानं हृष्युक्ता महारथाः॥९६०॥
ते वर्धियत्वा नृपतिं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्।
स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिर्वाग्भिः कृष्णो परंतपौ।
जग्मुः स्विशिविरायैव मुदा युक्ता महारथाः॥९६१॥
प्वमेष क्षयो वृत्तः सुमहाह्रोमहर्षणः।
तव दुर्मन्त्रिते राजन् किमर्थमनुशोचिस्॥९६२॥

भीष्मपर्वतः स्ठोकाः ॥ ४६४२ ॥ आदिपर्वतः स्ठोकाः ॥ ९६३७ ॥

इति श्रीमहाभारतसारे कर्णपर्व समाप्तम्॥

#### महाभारतसारः

# ९. शल्यपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

# दुर्योधनमृत्युं श्रुत्वा घृतराष्ट्रशोकः

(अ. १) ततः पूर्णाह्नसमये शिविरादेत्य सञ्जयः। प्रविवेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः॥१॥ वेपमानस्ततो राज्ञः प्रविवेश निकेतनम् ॥ २॥ द्दर्श नृपतिश्रेष्ठं प्रज्ञाचक्षुपमीश्वरम्। तथा चासीनमनवं समन्तात् परिवारितम्॥३॥ स्तुषाभिर्भरतश्रेष्ठ गान्धार्या विदुरेण च। तमेव चार्थ ध्यायन्तं कर्णस्य निधनं प्रति ॥ ४॥ रुदक्षेचाववीद्वावयं राजानं जनमेजय। नातिहृद्यमनाः सूतो वाक्यसन्दिग्धया गिरा॥ ५॥ सञ्जयोऽहं नरव्यात्र नमस्ते भरतर्वभ । मद्राधिपो हतः शस्यः शकुनिः सौबळस्तथा ॥ ६॥ राजानो राजपुत्राश्च सर्वे ते निहता नृप। दुर्योधनो हतो राजा यथोक्तं पाण्डवेन ह। भग्नसक्यो महाराज शेते पांसुषु रूषितः॥ ७॥ पञ्चाळाश्च नरच्याच्च चेदयश्च निष्दिताः। तव पुत्रा हताः सर्वे द्रीपदेयाश्च भारत॥ ८॥ कर्णपुत्रो हतः शूरो वृषसेनः प्रतापवान् । प्रायः स्त्रीरोषमभवज्ञगत्कालेन मोहितम् ॥ ९ ॥ सप्त पाण्डवतः शेषा घार्तराद्यास्त्रयो रथाः॥ १०॥ 323

ते चैव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यिकः।
इपश्च इतवर्मा च द्रौणिश्च जयतां वरः॥ ११॥
एतच्छुत्वा वचः कूरं घृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
निपपात स राजेन्द्रो गतसत्वो महीतले॥ १२॥
गान्धारी च नृपश्चेष्ठं सर्वाश्च कुरुयोषितः।
पतिताः सहसा भूमो श्रुत्वा कूरं वचस्तदा॥ १३॥
तं तथा पतितं दृष्ट्वा बान्धवा येऽस्य केचन।
शीतैस्ते सिषिचुस्तोयैविंव्यजुर्व्यजनैरिष॥ १४॥
स तु दीर्घेण कालेन प्रत्याश्वस्तो नराधिपः।
तृष्णीं दृष्ट्यो महीपालः पुत्रव्यसनकार्शितः॥ १५॥
ततो दीर्घेण कालेन विदुरं वाक्यमञ्जवीत्॥ १६॥
गच्छन्तु योषितः सर्वा गान्धारी च यशस्विनी।
तथेमे सुहृदः सर्वे भाग्यते मे मनो भृशम्॥ १०॥
पवमुक्तस्ततः क्षता ताः स्त्रियो भरतर्वभ।
विसर्जयामास शनैर्वेपमानः पुनः पुनः॥ १८॥

(अ. २) विसृष्टास्वथ नारीषु घृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। विळळाप महाराज दुःखाद्दुःखान्तरं गतः॥ १९॥

भूत०- अहो बत महद्दुःखं यद्दं पाण्डवान् रणे। क्षेमिणश्चाव्ययांश्चेव त्वत्तः स्त शृणोमि वै॥२०॥ वज्रसारमयं नृनं हृद्यं सुदृढं मम। यच्छुत्वा निहतान् पुत्रान् दीर्यते न सहस्रधा॥२१॥ चिन्तयित्वा वयस्तेषां बालकीडां च सञ्जय। हतान् पुत्रानशेषेण दीर्यते मे भृशं मनः॥२२॥ अनेत्रत्वाद्यदेतेषां न मे रूपनिदर्शनम्। पुत्रस्नेहरुता प्रीतिर्नित्यमेतेषु धारिता॥२३॥

बालभावमतिकस्य यौवनस्थांश्च तानहम्। मध्यप्राप्तांस्तथा श्रुत्वा हृष्ट आसं तदानघ॥ २४॥ तानच निहताञ्श्रुत्वा हतैश्वर्यान् हतीजसः। न लमेयं कचिच्छान्ति पुत्राधिमिरमिप्लुतः॥ २५॥ पहोहि पुत्र राजेन्द्र ममानाथस्य साम्रतम्। त्वया हीनो महावाहो कां नु यास्यास्यहं गतिम्॥ २६॥ को जु मामुत्थितं वीर तात तातेति वक्ष्यति। महाराजेति सततं छोकनाथेति चासकृत्॥२०॥ परिष्वज्य च मां कण्ठे स्नेहेन क्लिशलोचनः। अनुशाधीति कीरव्य तत्साधु वद मे वचः॥ २८॥ ननु नामाहमश्रौषं वचनं तव पुत्रक। भूयसी मम पृथ्वीयं यथा पार्थस्य नो तथा॥ २९॥ कर्ण एको मया साधै निहनिष्यति पाण्डवान्। ततो नुपतयो बीराः स्थास्यन्ति मम शासने ॥ ३०॥ यश्च तेषां प्रणेता वै वासुदेवो महाबलः। न स सबद्यते राजनिति मामनवीद्रचः ॥ ३१॥ तस्याथ वदतः स्त बहुशो मम सन्निधौ। शक्तितो हानुपद्यामि निहतान् पाण्डवान् रणे॥ ३२॥ तेषां मध्ये स्थिता यत्र इन्यन्ते मम पुत्रकाः। व्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३३॥ भीष्मश्च निहतो यत्र लोकनाथः प्रतापवान् । शिखण्डिनं समासाद्य मुगेन्द्र इव जम्बुकम्॥ ३४॥ द्रोणश्च ब्राह्मणो यत्र सर्वशस्त्रास्त्रपारगः। निहतः पाण्डवैः सङ्ख्ये किमन्यद्भागधेयतः॥ ३५॥ कर्णश्च निहतः सङ्ख्ये दिव्याखन्नो महाबलः। पुत्राश्च मे विनिहताः पौत्राश्चैव महाबलाः। वयस्या भ्रातरश्चैव किमन्यद्भागधेयतः॥ ३६॥

भागधेयसमायुक्तो ध्रुवमुत्पद्यते नरः।
यस्तु भाग्यसमायुक्तः स शुमं प्राप्तुयान्नरः॥ ३०॥
अहं वियुक्तस्तैर्भाग्यैः पुत्रैश्चैवेह सञ्जय।
कथमद्य भविष्यामि वृद्धः राञ्जवरां गतः॥ ३८॥
न हि मेऽन्यद्भवेच्छ्रेयो वनाभ्युपगमादते।
इमामवस्थां प्राप्तस्य छूनपक्षस्य सञ्जय॥ ३९॥
कथं हि भीमसेनस्य श्रोष्येऽहं पहवा गिरः॥ ४०॥

वैश०- एवं वृद्धश्च सन्ततः पार्थिवो हतबान्धवः। विल्रप्य सुचिरं कालं धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। पुनर्गावलाणि सुतं पर्यपुच्छद्यथातथम्॥ ४१॥

श्वतः भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा स्तपुत्रं च घातितम्। सेनापति प्रणेतारं कमकुर्वत मामकाः॥ ४२॥ यं यं सेनाप्रणेतारं युधि कुर्वन्ति मामकाः॥ ४३॥ अचिरणैव कालेन तं तं निक्नन्ति पाण्डवाः॥ ४३॥ पूर्वमेवाहमुको वै विदुरेण महात्मना। दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति॥ ४४॥ तत्त्रथा समनुप्रातं वचनं सत्यवादिनः॥ ४५॥ देवोपहतचित्तेन यन्मया न छतं पुरा। अनयस्य फलं तस्य बृहि गावलाणे पुनः॥ ४६॥ को वा मुखमनीकानामासीत् कर्णे निपातिते। अर्जुनं वासुदेवं च को वा प्रत्युचयौ रथी॥ ४०॥ यद्यथा याहशं चैव युद्धं वृत्तं च साम्प्रतम्। अखिलं श्रोतुमिच्छामि कुशालो हासि सञ्जय॥ ४८॥ अखिलं श्रोतुमिच्छामि कुशालो हासि सञ्जय॥ ४८॥

### कृप-दुर्योधन-संवादः

( स. ३ ) श्रृणु राजभविहितो यथावृत्तो महान् क्षयः।
सञ्जय०- कुरूणां पाण्डवानां च समासाद्य परस्परम्॥ ४९ ॥
स्तपुत्रे हते राजन् पुत्रास्ते प्राद्भवंस्ततः॥ ५०॥
विश्वस्तकवचाः सर्वे कांदिशीका विचेतसः।
अन्योन्यमभिनिष्नन्तो वीक्ष्यमाणा भयादिशः॥ ५१॥
मामेव नृनं वीभत्सुर्मामेव च वृकोद्रः।
अभियातीति मन्वानाः पेतुर्मम्लुश्च भारत॥ ५२॥
व्यालतस्करसङ्कीणें सार्थहीना यथा वने।
तथा त्वदीया निहते स्तपुत्रे तदाऽभवन्॥ ५३॥
सर्वे पार्थमयं लोकमपश्यन्वै भयादिताः॥ ५४॥

(अ. ४) विमुखे तव पुत्रे तु शोकोपहृतचेतिस ।

कृपाविष्टः कृपो राजन् वयःशीलसमन्वितः ॥ ५५ ॥

अव्रवीत्तत्र तेजस्वी सोऽभिसृत्य जनाधिपम् ।

दुर्योधनं मन्युवशाद्वावयं वाक्यविशारदः ॥ ५६ ॥

दुर्योधनं निवोधेदं यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव ।

श्रुत्वा कुरु महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ५७ ॥

अद्य सप्तदशाहानि वर्तमानस्य भारत ।

सङ्ग्रामस्यातिघोरस्य वध्यतां चाभितो गुधि ॥ ५८ ॥

वायुनेव विधूतानि तव सैन्यानि सर्वतः ।

शरदम्भोदजालानि व्यशीर्यन्त समन्ततः ॥ ५९ ॥

तां नाविमव पर्यस्तां वातधूतां महार्णवे ।

तव सेनां महाराज सब्यसाची व्यकम्पयत् ॥ ६० ॥

क नु ते स्तपुत्रोऽभृत् क नु द्रोणः सहानुगः ।

अहं क च क चात्मा ते हार्दिक्यश्च तथा क नु ॥ ६१ ॥

दुःशासनश्च ते भ्राता भ्रातृभिः सहितः क नु । को हीह स पुमानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम् ॥ ६२ ॥ आत्मनोऽर्थे त्वया लोको यत्नतः सर्व आहतः। स ते संशायितस्तात आतमा वै भरतर्षभ ॥ ६३ ॥ रक्ष दुर्योधनात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनम्। भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्गतम् ॥ ६४ ॥ हीयमानेन वै सन्धिः पर्येष्टव्यः समेन वा। वित्रहो वर्धमानेन मितरेषा बृहस्पतेः॥ ६५॥ ते वयं पाण्डुपुत्रेभ्यो हीनाः स्म बळशक्तितः। तदत्र पाण्डवैः सार्धे सन्धि मन्ये क्षमं प्रभो ॥ ६६ ॥ न जानीते हि यः श्रेयः श्रेयसश्चावमन्यते । स क्षिप्रं अरयते राज्यात्र च श्रेयोऽनुविन्दते ॥ ६७ ॥ प्रणिपत्य हि राजानं राज्यं यदि लमेमहि । श्रेयः स्यात्र तु मौड्येन राजन् गन्तुं पराभवम् ॥ ६८ ॥ वैचित्रवीर्यवचनात् कृपाशीलो युघिष्ठिरः। विनियुञ्जीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च॥ ६९॥ पतत् क्षेममहं मन्ये न च पार्थैश्च विग्रहम्॥ ७०॥ न त्वां ब्रवीमि कार्पण्याञ्च प्राणपरिरक्षणात्। पथ्यं राजन् ब्रवीमि त्वां तत् परासुः स्मरिष्यसि ॥ ७१ ॥

(अ. ५) एवमुकस्ततो राजा गौतमेन तपस्विना ।
निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च तृष्णीमासीद्विशां पते ॥ ७२ ॥
ततो मुद्दर्ते स ध्यात्वा धार्तराष्ट्रो महामनाः ।
कृपं शारद्वतं वाक्यमित्युवाच परंतपः ॥ ७३ ॥
हेतुकारणसंयुक्तं हितं वचनमुत्तमम् ।
उच्यमानं महाबाहो न मे विप्राप्रय रोचते ॥ ७४ ॥

राज्याद्विनिकृतोऽस्माभिः कथं सोऽस्मासु विश्वसेत्। अक्षयूते च नृपतिर्जितोऽस्माभिर्महाधनः। स कथे मम वाक्यानि श्रहद्भगाद्भूय एव तु॥ ७५॥ दुःशासनेन यत्कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । परिक्रिष्टा सभामध्ये सर्वलोकस्य पश्यतः॥ ७६॥ तथा विवसनां दीनां स्मरन्त्यद्यापि पाण्डवाः। न निवारयितुं शक्याः सङ्ग्रामात्ते परंतपाः॥ ७७॥ यदा च द्रौपदी क्लिष्टा महिनाशाय दुःखिता। स्थण्डिले नित्यदा शेते याबद्धैरस्य यातनम्॥ ७८॥ इति सर्वं समुद्रदं न निर्वाति कथञ्चन। अभिमन्योर्विनाहोन स सन्धेयः कथं मया॥ ७९॥ कथं च राजा भुक्त्वेमां पृथिवीं सागराम्बराम्। पाण्डवानां प्रसादेन भोक्ष्ये राज्यमहं कथम् ॥ ८० ॥ उपर्युपरि राज्ञां वै ज्वलित्वा भास्करो यथा। युधिष्ठिरं कथं पश्चादनुयास्यामि दासवत्।। ८१ ॥ नाभ्यस्यामि ते वाक्यमुक्तं स्निग्धं हितं त्वया। न तु सन्धिमहं मन्ये प्राप्तकालं कथञ्चन ॥ ८२॥ नायं क्रीवियतुं कालः संयोद्धं काल एव नः॥ ८३॥ इष्टं मे बहुभिर्यक्षैर्दत्ता विष्रेषु दक्षिणाः। प्राप्ताः कामाः श्रुता वेदाः रात्रूणां मूर्धिन च स्थितम् ॥८४॥ भृत्या मे सुभृतास्तात दीनश्चाभ्युद्धतो जनः। नोत्सहेऽच द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान् वकुमीदशम्॥ ८५॥ न भ्रुवं सुखमस्तीति कुतो राष्ट्रं कुतो यशः। इह कीर्तिर्विधातव्या सा च युद्धेन नान्यथा॥८६॥ गृहे यत्क्षत्रियस्यापि निधनं तद्विगर्हितम्। अधर्मः समहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥ ८७॥

अरण्ये यो विमुच्येत सङ्ग्रामे वा तनुं नरः।
फत्नाहृत्य महतो महिमानं स गच्छित ॥ ८८ ॥
कृपणं विळपन्नार्तो जरयाऽभिपरिप्लुतः।
म्रियते छ्दतां मध्ये ज्ञातीनां न स पूरुषः॥ ८९ ॥
ये मद्ये हताः श्र्रास्तेषां कृतमनुस्तरन् ।
ऋणं तत्प्रतियुज्ञानो न राज्ये मन आद्धे॥ ९० ॥
यातियत्वा वयस्यांश्च भातृनथ पितामहान् ।
जीवितं यदि रक्षेयं छोको मां गईयेद्श्चवम् ॥ ९१ ॥
कीहशं च भवेद्राज्यं मम हीनस्य बन्धुभिः।
सिखिभिश्च विशेषेण प्रणिपत्य च पाण्डवम् ॥ ९२ ॥
सोऽहमेताहशं कृत्वा जगतोऽस्य पराभवम् ।
सुयुद्धेन ततः स्वर्गं प्राप्स्यामि न तदन्यथा ॥ ९३ ॥
पवं दुर्योधनेनोकं सर्वे सम्पूज्य तह्नचः।
साधु साध्विति राजानं क्षत्रियाः सम्बभाविरे ॥ ९४ ॥

शल्यस्य सेनापतित्वम्, अष्टादशदिनयुद्धम्

(स. ६) ततो दुर्योधनः स्थित्वा रथे रथवरोत्तमम्।
सर्वयुद्धविभावश्चमन्तकप्रतिमं युधि ॥ ९५ ॥
सर्वछक्षणसम्पत्रं निपुणं श्रुतिस्वागरम् ।
जेतारं तरसाऽरीणामजेयमरिभिर्वछात् ॥ ९६ ॥
आराध्य ज्यम्बकं यत्नाद्वतैरुप्रैर्महातपाः ।
अयोनिजायामुत्पन्नो द्रोणेनायोनिजेन यः ।
तमभ्येत्यात्मजस्तुभ्यमश्वत्थामानमञ्जीत् ॥ ९७ ॥
गुरुपुत्रोऽद्य सर्वेषामस्माकं परमा गतिः ।
भवांस्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिर्मम ॥ ९८ ॥

द्रौणि॰- अयं कुलेन रूपेण तेजसा यशसा श्रिया । सर्वेर्गुणैः समुदितः शस्यो नोऽस्तु चमूपतिः॥९९॥

- (झ. ७) एवमुक्तस्ततो राजा मद्राधिपतिमञ्जसा।
  अभ्यषिञ्चत सेनाया मध्ये भरतसत्तम।। १००॥
  अभिषिके ततस्तिस्मन् सिंहनादो महानभूत्।
  तव सैन्येऽभ्यवाद्यन्त वादित्राणि च भारत॥ १०१॥
  हृष्टाः सुमनसञ्चेव वभूवुस्तत्र सैनिकाः।
  भेनिरे निहतान् पार्थान् मद्रराजवशं गतान्॥ १०२॥
  प्रहर्षे प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्षम।
  तां रात्रिमुषिता सुन्ना हर्षवित्ता च साऽभवत्॥ १०३॥
- (अ. ८) व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा।
  अववीत्तावकान् सर्वान् सन्नह्यन्तां महारथाः॥ १०४॥
  राज्ञश्च मतमाज्ञाय समनहात सा चमूः॥ १०५॥
  ततः सर्वे समागम्य पुत्रेण तव सैनिकाः।
  कृपश्च कृतवर्मा च द्रोणिः शल्योऽथ सौबलः।
  अन्ये च पार्थिवाः शेषाः समयं चक्रुराहताः॥ १०६॥
  न न पक्षेन योद्धव्यं कथञ्चिद्पि पाण्डवैः॥ १००॥
  यो ह्येकः पाण्डवैर्युःयेद्यो वा युध्यन्तमुत्स्वजेत्।
  स पञ्चभिर्मवेद्युक्तः पातकैश्चोपपातकैः।
  अन्योन्यं परिरक्षद्भिर्योद्धव्यं सहितैश्च ह ॥ १०८॥
  पवं ते समयं कृत्वा सर्वे तत्र महारथाः।
  मद्रराजं पुरस्कृत्य तूर्णमभ्यद्रवन् परान् ॥ १०९॥
  तथैव पाण्डवा राजन् व्यूह्य सैन्यं महारणे।
  अभ्ययुः कीरवान् राजन् योत्स्यमानाः समन्ततः॥ ११०॥
- धृत०- हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कर्णे महारथे। मामकानां परेषां च कि शिष्टमभवद्वलम् ॥ १११॥
- सञ्जय०-एकादश सहस्राणि रथानां भरतर्षभ । ्दश दन्तिसहस्राणि सप्त चैव शतानि च ॥ ११२ ॥

पूर्णे शतसहस्रे हे हयानां तत्र भारत।
पत्तिकोट्यस्तथा तिस्रो वल्लमेतत्तवाभवत्॥ ११३॥
रथानां षट्सहस्राणि षट्सहस्राश्च कुञ्जराः।
दश चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत।
पतद्वलं पाण्डवानामभवच्छेषमाहवे॥ ११४॥
इमे ते च बलौषेन परस्परवचैषिणः।
उपयाता नरव्याद्राः पूर्वी सन्ध्यां प्रति प्रभो॥ ११५॥
ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयानकम्।
तावकानां परेषां च निचनतामितरेतरम्॥ ११६॥

(अ. ९) निर्मर्यादे तथा युद्धे वर्तमाने भयानके। (अ. १०) समार्च्छित्रसेनं तु नकुलो युद्धदुर्मदः॥ ११७॥ तौ परस्परमासाद्य चित्रकार्मुकधारिणौ। मेघाविव यथोद्वृत्ती दक्षिणोत्तरवर्षिणौ। शरतोयैः सिषिचतुस्तौ परस्परमाहवे ॥ ११८॥ चित्रसेनस्त भहेन पीतेन निशितेन च। नकुलस्य महाराज मुष्टिदेशेऽच्छिनद्धनः॥ ११९॥ ह्यांश्चास्य रारैस्तीक्ष्णैः प्रेषयामास मृत्यत्रे ॥ १२० ॥ स च्छित्रधन्वा विरथः खहुमादाय चर्म च। रथादवातरद्वीरः शैलात्रादिव केसरी ॥ १२१ ॥ चित्रसेनरथं प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः। आरुरोह महाबाहः सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥ १२२॥ सकुण्डलं समुकुटं सुनसं स्वायतेक्षणम्। चित्रसेनशिरः कायादपाहरत पाण्डवः॥ १२३॥ विशस्तं भ्रातरं दृष्या कर्णपुत्री महारथी। सुषेणः सत्यसेनश्च मुञ्चन्तौ विविधाव्हाराज् ॥ १२४ ॥

त्तोऽभ्यधावतां तूर्णं पाण्डवं रथिनां वरम्। जिघांसन्ती यथा नागं व्याची राजन् महावने ॥ १२५॥ स दारैः सर्वतो विद्धो रथदाकि परामृदात्। समुद्यस्य च चिक्षेप सत्यसेनस्य संयुगे ॥ १२६॥ सा तस्य हृदयं सङ्ख्ये बिमेद च तथा नृप। स पपात रथाद्भूमिं गतसत्त्वोऽरूपचेतनः॥ १२७॥ भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा सुषेणः कोधमूर्छितः। अभ्यवर्षच्छरैस्तूर्णे पादातं पाण्डुनन्दनम् ॥ १२८ ॥ ततः कुद्धो महाराज नकुलः परवीरहा। दारैस्तस्य दिदाः सर्वाश्छादयामास वीर्यवान् ॥ १२९ ॥ ततो गृहीत्वा तीक्ष्णात्रमधीचन्द्रं सुतेजनम्। सुवेगवन्तं चिक्षेप कर्णपुत्राय संयुगे ॥ १३०॥ तस्य तेन शिरः कायाज्जहार नृपसत्तम। पञ्यतां सर्वसैन्यानां तदद्भुतिमवाभवत् ॥ १३१ ॥ स हतः प्रापतद्राजन्नकुलेन महात्मना। नदीवेगादिवारुग्णस्तीरजः पादपो महान् ॥ १३२ ॥ कर्णपुत्रवधं दृष्ट्या नकुळस्य च विक्रमम्। प्रदुद्राव भयात् सेना तावकी भरतर्षभ ॥ १३३॥ (स. ११) तां दृष्ट्वा सीदतीं सेनां पङ्के गामिव दुर्बछ।म्। उज्जिहीर्षुस्तदा शल्यः प्रायात् पाण्डुसुतान् प्रति ॥ १३४ ॥ ततः शरशतैस्तीक्ष्णैर्मद्रराजो महारथः। अर्दयामास तां सेनां धर्मराजस्य पश्यतः॥ १३५॥ तां सम्मर्ध ततः सङ्ख्ये छघुहस्तः शितैः शरैः। बाणवर्षेण महता युधिष्ठिरमताडयत् ॥ १३६॥ तस्य भीमो रणे कुद्धः संदश्य दशनच्छदम्। विनाशायाभिसन्धाय गदामादाय वीर्यवान्। पोथयामास राज्यस्य चतुरोऽश्वान् महाजवान् ॥ १३० lb

ततः शल्यो रणे क्रुद्धः पीने वक्षसि तोमरम्।
निचखान नदन् वीरो वर्म भित्ता च सोऽभ्ययात् ॥१३८॥
वृकोदरस्त्वसम्भ्रान्तस्तमेवोद्धृत्य तोमरम्।
यन्तारं मद्गराजस्य निर्विमेद ततो हृदि ॥ १३९॥
स भिष्ववर्मा रुघिरं वमन् वित्रस्तमानसः।
पपाताभिमुखो दीनो मद्गराजस्त्वपाक्रमत्॥ १४०॥

(अ. १२) भीमसेनो गदापाणिः समाह्रयत मद्रपम् ॥ १४१ ॥
ततस्तु तावकाः शूरा नानाशस्त्रसमायुताः ।
अभ्यद्रवन् महाराज दुर्योधनपुरोगमाः ॥ १४२ ॥
तदनीकमिभेष्रेक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ।
प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधनपुरोगमान् ॥ १४३ ॥
तेषामापततां तूर्णं पुत्रस्ते भरतर्षभ ।
प्रासेन चेकितानं वै विव्याध हृदये भृशम् ॥ १४४ ॥
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ।
स्थिरोधपरिक्रिशः प्रविश्य विपुत्रं तमः ॥ १४५ ॥
चेकितानं हतं दृष्ट्वा पाण्डवेया महारथाः ।
असक्तमभ्यवर्षन्त शरवर्षाणि भागशः ॥ १४६ ॥
हत विध्यत गृह्णीत प्रहर्श्वं निक्रन्तत ।
इति स्म वाचः श्रूयन्ते तव तेषां च वै बले ॥ १४० ॥
ततः शब्यो महाराज धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ।
विव्याध निशितवर्षाणैर्हन्तुकामो महारथम् ॥ १४८ ॥

(अ. १३) पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष ।
सात्यिकर्मीमसेनश्च माद्रीपुत्री च पाण्डवी ।
परिवार्य रथैः शब्यं पीडयामासुराहवे ॥ १४९ ॥
ततः शब्यो रणे राजन् सर्वास्तान् दशिमः शरैः ।
तिव्याघ भृशसंकुद्धस्तोत्रैरिव महाद्विपान् ॥ १५० ॥

ते वार्यमाणाः समरे मद्रराज्ञा महारथाः। न शेकुः सम्मुखे स्थातुं तस्य शत्रुनिषूदनाः॥ १५१॥ ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा शत्यस्य विक्रमम्। निहृतान् पाण्डवान् मेने पञ्चाळानथ सुञ्जयान् १५२॥

## शल्यवधः

( अ. १६) पीड्यमानास्तु राल्येन पाण्डवा भूराविक्षताः। प्राद्भवन्त रणं हित्वा कोशमाने युधिष्ठिरे॥ १५३॥ वध्यमानेष्वनीकेषु मद्रराजेन पाण्डवः। अमर्षवशमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः। समाह्याब्रवीत् सर्वान् भ्रातृन् कृष्णं च माधवम् ॥ १५४ ॥ योत्स्येऽहं मातुलेनाच क्षात्रधर्मेण पार्थिवाः। स्वमंशमभिसन्धाय विजयायेतराय च ॥ १५५॥ तस्य मेऽप्यधिकं शस्त्रं सर्वोपकरणानि च। संसज्जन्तु रथे क्षिप्रं शास्त्रवद्रथयोजकाः॥ १५६॥ शैनेयो दक्षिणं चक्रं धृष्टद्यसस्तथोत्तरम्। पृष्ठगोपो भवत्वद्य मम पार्थो धनञ्जयः ॥ १५७ ॥ पुरःसरो ममाद्यास्तु भीमः शस्त्रभृतां वरः। एवमभ्यधिकः शल्याद्भविष्यामि महामुधे॥ १५८॥ प्वमुक्तास्तथा चकुस्तदा राज्ञः प्रियैविणः। ततः प्रहर्षः सैन्यानां पुनरासीत्तदा मुधे ॥ १५९ ॥ युधिष्ठिरस्तु मद्रेशमभ्यधावदमर्षितः॥ १६०॥ तत्राश्चर्यमपश्याम कुन्तीपुत्रे युधिष्टिरे। पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तो यत्तदा दारुणोऽभवत् ॥ १६१ ॥ शाल्यस्तु शारवर्षेण पीडयामास पाण्डवम्। मद्भराजं तु कौन्तेयः शास्वर्षेखाकिरत्॥ १६२॥

ततः शरशतं शल्यो मुमोचाथ युधिष्ठिरे। धनुश्चास्य सितात्रेण बाणेन निरक्ततत ॥ १६३ ॥ सोऽन्यत्कार्म्कमादाय शख्यं शरशतैश्विभिः। अविध्यत्कार्मुकं चास्य क्षरेण निरक्ततत ॥ १६४॥ अथास्य निजघानाभ्वांश्चत्रो नतपर्वभिः। द्वाभ्यामतिशितात्राभ्यामुमौ तत्पार्ष्णिसारथी॥ १६५॥ ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च। प्रमुखे वर्तमानस्य भहेनापाहरद्ध्वजम् ॥ १६६ ॥ ततः प्रभग्नं तत् सैन्यं दौर्योधनमरिन्दम ॥ १६७ ॥ ततो मद्राधिपं द्रौणिरभ्यधावत्तथा कृतम्। आरोप्य चैनं स्वर्थे त्वरमाणः प्रदुद्वे ॥ १६८ ॥ मुहूर्तमिव तौ गत्वा नर्दमाने युधिष्ठिरे। स्मित्वा ततो मद्रपतिरन्यं स्थन्दनमास्थितः॥ १६९॥ (अ. १७) अधान्य द्वनुरादाय बलवान् वेगवत्तरम्। युधिष्ठिरं मद्रपतिभिन्त्वा सिंह इवानदत् ॥ १७० ॥ संरक्षितो भीमसेनेन राजा माद्रीसुताभ्यामथ माधवेन। मद्राधिपं पत्रिसिरुप्रवेगैः स्तनान्तरे धर्मसुतो निजध्ने ॥ १७१ ॥ ततस्तु मद्राधिपतिर्महात्मा युधिष्ठिरं भीमवलं प्रसहा। विच्याध वीरं हृदयेऽतिवेगं शरेण सूर्याग्निसमप्रमेण ॥ १७२ ॥ ततोऽतिविद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि सुसम्प्रयुक्तेन शरेण राजन्। जघान मद्राधिपतिं महात्मा मुदं च लेमे ऋषमः कुरूणाम् ॥ १७३ ॥

ततस्त मद्राधिपतिः प्रकृष्टं धनुर्विकृष्य व्यस्जत् पृषत्कान्। द्धाभ्यां शराभ्यां च तथैव राज्ञ-श्चिच्छेद चापं कुरुपुङ्गवस्य ॥ १७४ ॥ कृपश्च तस्यैव जघान स्तं षड्भिः शरैः सोऽभिमुखः पपात। मद्राधिपश्चापि युधिष्ठिरस्य शरैश्चतुर्भिर्निजघान वाहान्॥ १७५॥ तथा इते राजनि भीमसेनो मद्राधिपस्थाथ ततो महात्मा। छित्त्वा धनुर्वेगवता शरेण द्वाभ्यामविध्यत् सुभृशं नरेन्द्रम्॥ १७६॥ स धर्मराजो निहताश्वसूतः कृत्वा मनः शाल्यवधे महातमा। जग्राह राकि कनकप्रकाशाम् मद्राधिपं कुद्धमना निरैक्षत् ॥ १७०॥ ततस्तु शक्ति रुचिरोग्रदण्डां मणिप्रवेकोज्ज्विलतां प्रदीताम्। चिक्षेप वेगात् सुभृशं महात्मा मद्राधिपाय प्रवरः कुरूणाम् ॥ १७८॥ सा तस्य मर्माणि विदार्थ शुभ्र-मुरो विशालं च तथैव भित्वा। विवेश गां तोयमिवाप्रसका यशो विशालं नृपतेर्दहन्ती ॥ १७९ ॥ नासाक्षिकर्णास्यविनिः खतेन प्रस्यन्दता च वणसम्भवेन। संसिकगात्रो रुधिरेण सोऽभू-त्कीञ्चो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः॥ १८०॥ बाह् प्रसार्याभिमुखो धर्मराजस्य मद्रराट्। ततो निपतितो भूमाविन्द्रध्वज इवोच्छितः॥ १८१॥ चिरं भुक्त्वा वसुमतीं प्रियां कान्तामिव प्रभुः। सर्वेरङ्गैः समाश्चिष्य प्रसुप्त इव चाभवत्॥ १८२॥ धर्म्ये धर्मात्मना युद्धे निहते धर्मसूनुना। सम्यग्धुत इव स्विष्टः प्रशान्तोऽग्निरिवाध्वरे॥ १८३॥

(अ. १८) शस्येऽथ निहते राजन् मद्रराजपदानुगाः।
रथाः सप्तशता वीरा निर्ययुर्महतो बळात् ॥ १८४ ॥
दुर्योधनेन ते वीरा वार्यमाणाः पुनः पुनः।
युधिष्ठिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविशन् बळम् ॥ १८५ ॥
ततोऽर्जुनश्च भीमश्च माद्रीपुत्री च पाण्डवी।
अभ्यष्मन् युयुधानश्च मद्रराजपदानुगान् ॥ १८६ ॥

## शाल्बवधः

(अ. १९) पातिते युघि दुर्धवें मद्रराजे महारथे।
तावकास्तव पुत्राश्च प्रायद्यो विमुखाऽभवन् ॥ १८० ॥
वृषा यथा मग्नश्टक्षाः शीर्णदन्ता यथा गजाः।
मध्याद्वे प्रत्यपायाम निर्जिताऽजातशत्रुणा ॥ १८८ ॥
न सन्धातुमनीकानि न च राजन् पराक्रमे।
आसीद्वुद्धिर्दते शल्ये भूयो योधस्य कस्यचित् ॥ १८९ ॥
नातिदूरापयातं तु कृतबुद्धि पलायने।
दुर्योधनः स्वकं सैन्यमब्रवीद्भृश्चिक्तम् ॥ १९० ॥
न तं देशं प्रपश्यामि पृथिव्यां पर्वतेषु च।
यत्र याताञ्च वा हन्युः पाण्डवाः किं स्ततेन वः ॥ १९१ ॥
अस्यं च बलमेतेषां कृष्णी च भृशविक्षती ।
यदि सर्वेऽत्र तिष्ठामो भ्रुवं नो विजयो भवेत् ॥ १९२ ॥

विष्रयातांस्तु वो भिश्चान् पाण्डवाः कृतविष्रियाः।
अनुस्तय हिनिष्यन्ति श्रेयाद्यः समरे वद्यः॥ १९३॥
श्रुण्वन्तु क्षत्रियाः सर्वे यावन्तोऽत्र समागताः।
यदा शूरं च भीरं च मारयत्यन्तकः सदा।
सुखः साङ्ग्रामिको मृत्युः क्षत्रधर्मेण युद्धवताम्॥ १९४॥
श्रुत्वा तद्वचनं तस्य पूजियत्वा च पार्थिवाः।
पुनरेवाभ्यवर्तन्त पाण्डवानाततायिनः॥ १९५॥

(अ. २०) सचिवृत्ते जनीये तु शाख्वो म्लेच्छगणाधिपः। अभ्यवर्तत संकुद्धः पाण्डवानां महद्वलम्। आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं पर्वतोपमम्॥ १९६॥

> स तेन नागप्रवरेण राज-न्नभ्युचयौ पाण्डुसुतान् समेतान् । सितैः पृषत्कैर्विददार वेगै-र्महेन्द्रवज्रप्रतिमैः सुघोरैः।

ततः रारान् वै सृजतो महारणे योधांश्च राजन् नयतो यमालयम्। नास्यान्तरं दहशुः स्वे परे वा यथा पुरा वज्रधरस्य दैत्याः॥ १९०॥

ततः प्रभग्ना सहसा महाचमूः सा पाण्डवी तेन नराधिपेन। दिशक्वतस्रः सहसा विवाविता गजेन्द्रवेगं तमपारयन्ती॥ १९८॥

पाञ्चालपुत्रस्त्वरितस्तु शूरो गदां प्रगृद्धाचलशृङ्गकल्पाम्। ससम्भ्रमं भारत शत्रुधाती जवेन वीरोऽनुससार नागम्॥ १९९॥ ततस्तु नागं घरणीघराभं मदं स्रवन्तं जलदमकाशम्। गदां समाविद्धय भृशं जघान पाञ्चालराजस्य सुतस्तरस्वी॥ २००॥

स भिन्नकुम्मः सहसा विनद्य मुखात्प्रभृतं क्षतजं विमुश्चन्।

पपात नागो घरणोघराभः क्षितिप्रकम्पाज्ञिलतो यथाऽद्रिः ॥ २०१ ॥

निपात्यमाने तु तदा गजेन्द्रे हाहाकृते तव पुत्रस्य सैन्ये। स शाब्वराजस्य शिनिप्रवीरो

जहार भल्लेन शिरः शितेन ॥ २०२॥

हतोत्तमाङ्गो युधि सात्वतेन पपात भूमौ सह नागराज्ञा। यथाऽद्रिशृङ्गं सुमहत् प्रणुक्षं वज्रेण देवाधिपचोदितेन॥ २०३॥

(अ. २१) तस्मिस्तु निहते २३६ शाब्वे समितिशोभने । तवाभज्यद्वलं वेगाद्वातेनेव महाद्रुमः ॥ २०४ ॥

(अ. ९३) तांस्तु यत्नेन महता सन्निवार्य महारथान्। पुत्रस्ते योधयामास पाण्डवानामनीकिनीम्॥ २०५॥

दुर्योधनपलायनम् , सुश्चर्मवधः, शकुनिवधः

(क. २५) पाञ्चाल्यस्तु ततः कृद्धः सैन्येन महता वृतः। अभ्यद्रवत् सुसङ्कृद्धस्तावकान् हन्तुमुद्यतः॥ २०६॥ ततस्त्वापततस्तस्य तव पुत्रो जनाधिप। बाणसङ्घाननेकान्वै प्रेषयामास भारत॥ २००॥

सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तोत्रार्दित इव द्विपः। तस्याश्वांश्चतुरो बाणैः प्रेषयामास मृत्यवे ॥ २०८॥ सारथेश्चास्य भहेन शिरः कायादपाहरत्॥ २०९॥ ततो दुर्योधनो राजा पृष्टमारुह्य वाजिनः। अपाकामद्भतरथो नातिदूरमरिन्दमः॥ २१०॥ ततो रथेषु भग्नेषु त्रिसाहस्रा महाद्विपाः। पाण्डवान् रथिनः सर्वान् समन्तात् पर्यवारयन् ॥ २११ ॥ अपकान्ते तव सुते हयपृष्ठं समाश्रिते। दृष्ट्या च पाण्डवान् सर्वान् कुञ्जरैः परिवारितान्। घृष्टचुम्रो महाराज सहसा समुपादवत् ॥ २१२ ॥ अदृष्ट्या तु रथानीके दुर्योधनमरिन्दमम्। अश्वत्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः। अपृच्छन् क्षत्रियाँस्तत्र क जु दुर्योधनो गतः॥ २१३॥ आहुः केचिद्धते सृते प्रयातो यत्र सौबलः। हित्वा पञ्चाळराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम् ॥ २१४॥ श्चत्वा तु वचनं तेषामश्वत्थामा महाबलः। भित्वा पञ्चालराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्। कुपश्च कृतवर्मा च प्रययो यत्र सौबलः ॥ २१५ ॥ ततस्तेषु प्रयातेषु धृष्टद्यसपुरस्कृताः। आययुः पाण्डवा राजन् विनिध्नन्तः स्म तावकम् ॥ २१६ ॥ दृष्या तु तानापततः सम्प्रहृष्टान् महारथान्। पराकान्तास्ततो वीरा निराशा जीविते तदा ॥ २१७॥ विवर्णमुखभूयिष्ठमभवत्तावकं बलम् ॥ २१८ ॥ परिक्षीणायुधान् दृष्ट्वा तानहं परिवारितान्। राजन् बलेन व्यक्तेन त्यक्त्वा जीवितमात्मनः॥ २१९॥ म.सा. २६

आत्मना पञ्चमोऽयुद्धं पाञ्चालस्य बलेन ह ।
जितास्तेन वयं सर्वे व्यपयाम रणात्ततः॥ २२०॥
अथापश्यं सात्यिकं तमुपायान्तं महारथम् ।
रथेश्चतुःशतैर्वारो मामभ्यद्भवदाहवे॥ २२१॥
घृष्टसुद्धादहं मुक्तः कथि चिक्कान्तवाहनात्।
पतितो माधवानीकं दुष्कृती नरकं यथा॥ २२२॥
तत्र युद्धमभूद्धोरं मुहूर्तमितदारुणम्॥ २२३॥
सात्यिकस्तु महाबाहुर्मम हत्वा परिच्छदम्।
जीवग्राहमगृह्णान्मां मूर्चिछतं पतितं भुवि॥ २२४॥
ततो मुहूर्तादिव तद्रजानीकमिवध्यत।
गदया भीमसेनेन नारावैर्युनेन च॥ २२५॥

(अ. २६) अहर्यमाने कीय्वये पुत्रे दुर्योघने तव।
सोदर्याः सहिता भृत्वा भीमसेनमुपाद्रवन् ॥ २२६ ॥
ततो भीमो महाराज स्वरथं पुनरास्थितः।
मुमोच निशितान् बाणान्पुत्राणां तव ममेद्ध ॥ २२७ ॥
ते हता न्यपतन् भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः।
वसन्ते पुष्पशबळा निकृत्ता इव किंशुकाः ॥ २२८ ॥
ततः पश्चशतान् हत्वा सबस्थान् महारथान्।
जघान कुअरानीकं पुनः सप्तशतं युधि ॥ २२९ ॥
भीमसेनस्तु कौन्तेयो हत्वा युद्धे सुतांस्तव।
मेने कृतार्थमात्मानं सफळं जन्म च प्रभो ॥ २३० ॥
हतभूथिष्ठयोधा तु तव सेना विशां पते।
किञ्चिच्छेषा महाराज कृपणं समपद्यत ॥ २३१ ॥

(अ. २०) दुर्योधनो महाराज सुदर्शश्चापि ते सुतः। हतशेषौ तदा सङ्ख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितौ ॥ २३२ ॥

AND THE ON

तदनीकमभिप्रेक्ष्य त्रयः सज्जा महारथाः। भीमसेनोऽर्जुनश्चैव सहदेवश्च मारिष ॥ २३३ ॥ तान् प्रेक्ष्य सहितान् सर्वाञ्जवेनोद्यतकार्मुकान्। सुदर्शनस्तव सुतो भीमसेनं समभ्ययात्॥ २३४॥ सुरामा राकुनिश्चेव युयुधाते किरीटिना ॥ २३५ ॥ पार्थोऽपि युधि विक्रम्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। पातयित्वा हयान् सर्वास्त्रिगर्तानां रथान् ययौ ॥ २३६ ॥ सत्यकर्माणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण महायशाः। शिरश्चिञ्छेद सहसा तप्तकुण्डलभूषणम् ॥ २३७ ॥ सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः। यथा सिंहो वने राजन् मृगं परिवुभुक्षितः॥ २३८॥ ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं तदा। सुरामाणं समुद्दिस्य चिक्षेपाशु हसन्निव॥२३९॥ स रारः प्रेषितस्तेन कोचदीतेन धन्विना। सुरार्माणं समासाद्य विमेद हृदयं रणे॥ २४०॥. स गतासुर्मेहाराज पपात धरणीतले। नन्द्यम् पाण्डवान् सर्वान् व्यथयंश्चापि तावकान् ॥ २४१ ॥ सुशर्माणं रणे हत्वा पुत्रानस्य महारथान्। सप्त चाष्ट्री च त्रिंदाच सायकैरनयत् क्षयम् ॥ २४२ ॥ ततोऽस्य निशितैर्वाणैः सर्वान् हत्वा पदानुगान्। अभ्यगाद्धारतीं सेनां हतरोषां महारथः ॥ २४३ ॥ भीमस्त समरे कुद्धः पुत्रं तव जनाधिप । सुदर्शनमदृश्यं तं रारैश्चके हसन्निव ॥ २४४ ॥ ततोऽस्य प्रहस्तन् कुद्धः शिरः कायादपाहरत्। क्षुरप्रेण सुतीक्णेन स हतः प्रापतद्मुवि ॥ २४५ ॥

(अ. २८) तिस्मन्प्रवृत्ते सङ्ग्रामे गजवाजिनरक्षये ।

शकुनिः सौबळो राजन् सहदेवं समभ्ययात् ॥ २४६ ॥

ततोऽस्यापततस्तूर्णं सहदेवः प्रतापवान् ।

शरीघान् प्रेषयामास पतङ्गानिव शीघ्रगान् ॥ २४० ॥

उळ्कोऽपि महाराज भीमं विव्याध सप्तभिः ।

सहदेवं च सप्तत्या परीप्सन् पितरं रणे ॥ २४८ ॥

ततोऽस्यापततः श्रूरः सहदेवः प्रतापवान् ।

उळ्कस्य महाराज भल्लेनापाहरिच्छरः ॥ २४९ ॥

पुत्रं तु निहतं दृष्ट्वा शकुनिस्तत्र भारत ।

सहदेवं समासाच त्रिभिविंव्याध सायकैः ॥ २५० ॥

स्वमंशमविशृष्टं तं संस्मृत्य शकुनिं नृप ।

रथेन काञ्चनाङ्गेन सहदेवः समभ्ययात् ॥ २५१ ॥

अभिगम्य सुदुर्धवः सहदेवो युधां पितः ।

विकृष्य बलवन्नापं क्रोधेन प्रज्वलिव ॥ २५२ ॥

राकुनिं दशभिविंद्घ्वा चतुर्भिश्चास्य वाजिनः। छत्रं ध्वजं धतुश्चास्य च्छित्वा सिंह इवानदत्॥ २५३॥

तस्याशुकारी सुसमाहितेन सुवर्णपुङ्खेन दढायसेन । महोन सर्वावरणातिगेन शिरः शरीरात् प्रममाथ भूयः ॥ २५४ ॥

ततो रथाच्छकुनि पातयित्वा मुदान्विता भारत पाण्डवेयाः।

शङ्खान् प्रदध्मुः समरेऽतिहृष्टाः सकेशवाः सैनिकान् हर्षयन्तः ॥ २५५ ॥

## दुर्योधनस्य हृदप्रवेशः

(अ. २९) ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा स्वबळसङ्क्षयम्। हतरोषान् समानीय कुद्धो रथगणान् बहुन्॥ २५६॥ क्रअरांश्च ह्यांश्चैव पादातांश्च समन्ततः। उवाच सहितान्सर्वान् धार्तराष्ट्र इदं वचः॥ २५०॥ समासाच रणे सर्वान् पाण्डवान् ससुहद्रणान्। पाञ्चाल्यं चापि सबलं हत्वा शीव्रं न्यवर्तत ॥ २५८ ॥ तस्य ते शिरसा गृह्य वचनं युद्धदुर्भदाः। अभ्युचयू रणे पार्थास्तव पुत्रस्य शासनात्॥ २५९॥ ततस्तु पाण्डवानीकाश्चिःसृत्य बहुवो जनाः। अभ्यच्नंस्तावकान् युद्धे मुहूर्तादिव भारत॥ २६०॥ ततो निःशेषमभवत्तत्सैन्यं तव भारत ॥ २६१ ॥ निहते मामके सैन्ये निःशेषे शिबिरे कृते। पाण्डवानां बले स्त किं नु शेषमभूत्तदा ॥ २६२ ॥ सञ्ज०- रथानां दे सहस्रे त सप्त नागरातानि च। पञ्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च रातं राताः। एतच्छेषमभृदाजन् पाण्डवानां महद्गलम् ॥ २६३ ॥ एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्योधनो नृपः। हतं स्वह्यमृत्स्ज्य प्राङ्मुखः प्राद्रवद्भयात् ॥ २६४ ॥ एकाद्दाचमूभर्ता पुत्रो दुर्योधनस्तव। गदामादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हृदम् ॥ २६५ ॥ धृष्टद्यसस्तु मां दृष्ट्वा इसन् सात्यिकमद्रवीत्। किमनेन गृहीतेन नानेनार्थोऽस्ति जीवता॥ २६६॥ धृष्टद्यस्वचः श्रत्वा शिनेनेता महारथः। उद्यम्य निशितं खड्नं हुन्तं मामुद्यतस्तदा ॥ २६७ ॥

तमागम्य महाप्राज्ञः कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत्। मुच्यतां सञ्जयो जीवन्न हन्तव्यः कथञ्चन ॥ २६८ ॥ हैपायनवचः श्रुत्वा ज्ञिनेर्नप्ता कृताञ्जलिः। ततो मामब्रबीन्मुक्त्वा स्वस्ति सञ्जय साधय ॥ २६९ ॥ अनुज्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवर्मा निरायुधः। प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुचिरोक्षितः॥ २००॥ कोशमात्रमपकान्तं गदापाणिमवस्थितम्। एकं दुर्योधनं राजन्नपश्यं भूशविक्षतम् ॥ २०१ ॥ स तु मामश्रुपूर्णाक्षो नाराक्नोदभिवीक्षितम्। उपप्रैक्षत मां दृष्ट्वा तथा दीनमवस्थितम्॥ २७२॥ तं चाहमपि शोचन्तं दृष्ट्वैकाकिनमाह्ये। मुहूर्त नाराकं वक्तमतिदुःखपरिप्छतः॥ २७३॥ स दीर्घमिव निःश्वस्य प्रत्यवेक्ष्य पुनः पुनः। असी मां पाणिना स्पृष्ट्वा पुत्रस्ते पर्यभाषत ॥ २०४ ॥ त्र्याः सञ्जय राजानं प्रशाचक्षुषमीश्वरम्। दुर्योधनस्तव सुतः प्रविद्यो हदमित्युत ॥ २७५ ॥ सुद्धद्भिस्तादशैर्द्धानः पुत्रैश्चांतृभिरेष च। पाण्डवैश्च हुते राज्ये को नु जीवेत माददाः॥ २०६॥ आचक्षीथाः सर्वमिदं मां च मुक्तं महाहवात्। अस्मिस्तोयहृदे गुप्तं जीवन्तं भृशविक्षतम् ॥ २७७ ॥ एवमुक्त्वा महाराज प्राविशक्तं महाहदम्। अस्तम्मयत तोयं च मायया मनुजाचिपः॥ २७८॥ तस्मिन् हदं प्रविष्टे तु त्रीन् रथान् श्रान्तवाहनान्। अपस्यं सहितानेकस्तं देशं समुपेयुषः॥ २७९॥ कृपं शारद्वतं वीरं द्रौणिं च रथिनां वरम्। भोजं च कृतवर्माणं सहिताङ्शरविक्षतान् ॥ २८०॥

ते सर्वे मामभिष्रेक्ष्य तूर्णमश्वाननोद्यन्। उपयाय तु मामूचुर्दिष्टया जीवसि सञ्जय॥ २८१॥ अपृच्छंश्चैव मां सर्वे पुत्रं तव जनाघिपम्। कञ्चिद्दुर्योधनो राजा स नो जीवति सञ्जय ॥ २८२ ॥ आख्यातवान हं तेभ्यस्तदा कुशिलनं नृपम्। तचैव सर्वमाचक्षं यन्मां दुर्योधनोऽब्रवीत्।। २८३॥ हुदं चैवाहमाचक्षं यं प्रविष्टो नराधिपः॥ २८४॥ ते तु तत्र चिरं कालं विलप्य च महारथाः। प्राद्रवन् रथिनां श्रेष्ठा दृष्ट्वा पाण्डुसुतान् रणे ॥ २८५॥ ते तु मां रथमारोप्य कृपस्य सुपरिष्कृतम्। सेनानिवेशमाजग्मुईतशेषास्त्रयो रथाः॥ २८६॥ तत्र गुल्माः परित्रस्ताः सूर्ये चास्तमिते सति। सर्वे विचुकुशुः श्रुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्॥ २८७॥ ततो बृद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः। राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ २८८ ॥ ततस्ता योषितो राजन् रुद्त्यो वै मुहुर्मुहुः। कुरर्थं इव राज्देन नादयन्त्यो महीतलम् ॥ २८९ ॥ आजच्नुः करजैश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत । **ळुळुचुश्च तदा केशान् कोशन्त्यस्तत्र तत्र** ह ॥ २९० ॥ हाहाकारविनादिन्यो विनिघ्नन्त्य उरांसि च। शोचन्त्यस्तत्र रुरुदुः ऋन्दमाना विशां पते॥ २९१॥ ततो दुर्योधनामात्याः साश्चकण्ठा भुशातुराः। राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ २९२ ॥ आगोपाळाविपाळेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति। ययुर्मेनुष्याः संभ्रान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ २९३ ॥

तस्मिस्तथा वर्तमाने विद्रवे भृशदाक्षे।
युयुत्सुः शोकसम्मूढः प्राप्तकालमचिन्तयत्॥ २९४॥
दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिद्वशेषिताः।
राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति॥ २९५॥
प्राप्तकालमहं मन्ये प्रवेशं तैः सह प्रभो।
युधिष्ठरमनुज्ञाय भीमसेनं तथैव च॥ २९६॥
पतमर्थ महाबाहुकभयोः स न्यवेदयत्।
तस्य प्रीतोऽभवद्राजा नित्यं करुणवेदिता॥ २९०॥
परिष्वज्य महाबाहुवैदयापुत्रं व्यसर्जयत्॥ २९८॥
ततः स रथमास्थाय दुतमश्वानचोदयत्।
संवाह्यितवांश्चापि राजदारान् पुरं प्रति॥ २९९॥

गदापर्व

कृपादित्रयाणां पाण्डवानां च हृदसमीपे गमनम्

(भ. ३०) सम्प्राद्रवत्सु दारेषु क्षत्रियाणां महात्मनाम् ।
विद्वृते शिविरे शून्ये भृशोद्धिमास्त्रयो रथाः ।
स्थानं नारोचयंस्तत्र ततस्ते हृदमभ्ययुः ॥ ३०० ॥
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रात्माः सहितो रणे ।
हृद्यः पर्यचरद्वाजन् दुर्योधनवधेष्सया ॥ ३०१ ॥
मार्गमाणास्तु सङ्कुद्धास्तव पुत्रं जयैषिणः ।
यत्नतोऽन्वेषमाणास्ते नैवापश्यक्षनाधिपम् ॥ ३०२ ॥
यदा तु पाण्डवाः सर्वे सुपिश्रान्तवाहृनाः ।
ततः स्वशिविरं प्राप्य व्यतिष्ठन्त ससैनिकाः ॥ ३०३ ॥
ततः रूपश्च द्रौणिश्च कृतवर्मा च सात्वतः ।
सन्निविष्ठेषु पार्थेषु प्रयातास्तं हृदं शनैः ॥ ३०४ ॥
ते तं हृदं समासाद्य यत्र शेते जनाधिपः ।
अभ्यभाषन्त दुर्घर्षे राजानं सुत्रमम्भस्ति ॥ ३०५ ॥

राजश्वतिष्ठ युद्धयस्व सहास्माभिर्युधिष्ठिरम्। जित्वा वा पृथिवीं भुङ्क्ष्व हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ॥ ३०६॥ तेषामपि बलं सर्वे हतं दुर्योधन त्वया। प्रतिविद्धाश्च भूयिष्ठं ये शिष्टास्तत्र सैनिकाः॥ ३००॥ न ते वेगं विषहितुं राक्तास्तव विशां पते। अस्माभिरपि गुतस्य तस्मादुत्तिष्ठ भारत॥ ३०८॥ दुर्यो०- दिष्ट्या पश्यामि वो मुक्तानीहशात्युरुवक्षयात्। विजेष्यामो वयं सर्वे विश्रान्ता विगतक्रमाः॥ ३०९॥ भवन्तश्च परिश्रान्ता वयं च भृशविक्षताः। उदीर्ण च बलं तेवां तेन युद्धं न रोचये ॥ ३१० ॥ विश्राम्यैकां निशामद्य भवद्भिः सहितो रणे। प्रतियोत्स्याम्यहं रात्रून् श्वो न मेऽस्त्यत्र संदायः॥ ३११॥ तेषु सम्भाषमाणेषु व्याधास्तं देशमाययुः। ेमांसभारपरिश्रान्ताः पानीयार्थं यहच्छ्या ॥ ३१२ ॥ ते हि नित्यं महाराज भीमसेनस्य लुब्धकाः। मांसभारानुपाजहर्भक्त्या परमया विभो ॥ ३१३ ॥ तेषां श्रुत्वा च संवादं राज्ञश्च सिलले सतः। च्याधाऽभ्यजानन् राजेन्द्र सिळलस्थं सुयोधनम् ॥ ३१४ ॥ ते पूर्व पाण्डुपुत्रेण पृष्टा ह्यासन् सुतं तव। यहच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमार्गता ॥ ३१५ ॥ पाण्डवापि महाराज लब्धलक्षाः प्रहारिणः। अवश्यमानाः समरे दुर्योधनमवस्थितम् ॥ ३१६॥ निकृतेस्तस्य पापस्य ते पारं गमनेष्सवः। चारान् सम्प्रेषयामासुः समन्तात्तद्रणाजिरे ॥ ३१७ ॥ आगम्य तु ततः सर्वे नष्टं दुर्योघनं नृपम्। न्यवेदयन्त सहिता धर्मराजस्य सैनिकाः॥ ३१८॥

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा चाराणां भरतर्षभ। चिन्तामभ्यगमत्तीवां निराश्वास च पार्थिवः ॥ ३१९ ॥ अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतर्षभ। तस्माद्देशादपक्रम्य त्वरिता लुब्धका विभो ॥ ३२० ॥ आजग्मः शिबिरं हृष्टा दृष्ट्वा दुर्योधनं नृपम्। वार्यमाणाः प्रविद्याश्च भीमसेनस्य पश्यतः ॥ ३२१ ॥ ते तु पाण्डवमासाद्य भीमसेनं महाबलम्। तस्मै तत् सर्वमाचस्युर्यद्वतं यच वै श्रुतम् ॥ ३२२ ॥ ततो बुकोदरो राजन् दत्वा तेषां धनं बहु। धर्मराजाय तत् सर्वमाचचक्षे परन्तपः॥ ३२३॥ असी दुर्योधनो राजन् विज्ञातो मम लुब्धकैः। संस्तभ्य सिळळं होते यस्यार्थे परितप्यसे ॥ ३२४ ॥ तद्वचो भीमसेनस्य प्रियं श्रुत्वा विशां पते। अजातरात्रः कीन्तेयो हृष्टोऽभूत् सह सोद्रैः॥ ३२५॥ तं च श्रत्वा महेष्वासं प्रविद्यं सलिलहदे। क्षिप्रमेव ततोऽगच्छन् पुरस्कृत्य जनार्दनम् ॥ ३२६ ॥ यौधिष्ठिरस्य सैन्यस्य श्रुत्वा राब्दं महारथाः। कृतवर्मा कृपो द्रौणी राजानमिद्मनुबन् ॥ ३२०॥ इमे ह्यायान्ति संहृष्टाः पाण्डवा जितकाशिनः। अपयास्यामहे तावदनुजानातु नो भवान् ॥ ३२८॥ दुर्योधनस्तु तच्छृत्वा तेषां तत्र तरस्थिनाम्। तथेत्युक्त्वा हुदं तं वै माययाऽस्तम्भयत्यभो ॥ ३२९ ॥ ते त्वनुज्ञाप्य राजानं भृशं शोकपरायणाः। जग्मुर्द्रे महाराज कृपप्रभृतयो रथाः॥ ३३०॥ ते गत्वा दूरमध्वानं न्यग्रोधं प्रेक्ष्य मारिष। तत्रासाञ्चिकरे राजन् कृपप्रभृतयो रथाः॥ ३३१॥

## दुर्योधन-युधिष्टिर-संवादः

(अ. ३१) ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु त्रिषु पाण्डवाः।
ते हदं प्रत्यपद्यन्त यत्र दुर्योघनोऽभवत्॥ ३३२॥
आसाद्य च कुरुश्रेष्ठ तदा हैपायनं हदम्।
वासुदेविमदं वाक्यमग्रवीत् कुरुनन्दनः॥ ३३३॥
परयेमां घार्तराष्ट्रेण मायामप्सु प्रयोजिताम्।
विष्टभ्य सिळलं होते नास्य मानुषतो भयम्॥ ३३४॥

मायाविन इमां मायां मायया जिह भारत। मायाची मायया वध्यः सत्यमेतद्युधिष्ठिर ॥ ३३५॥ क्रियाभ्युपायैर्बहुभिर्मायामप्सु प्रयोज्य च। जहि त्वं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम् ॥ ३३६ ॥ क्रियाभ्युपायैरिन्द्रेण निहता दैत्यदानवाः। क्रिया बळवती राजन् नान्यत्किञ्चिद्युधिष्ठिर ॥ ३३७ ॥ इत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवः संशितवतः। अभ्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत॥ ३३८॥ सुयोधन किमर्थोऽयमारम्भोऽप्सु कृतस्त्वया। सर्वे क्षत्रं घातियत्वा स्वकुलं च विशां पते ॥ ३३९ ॥ स ते दर्पों नरश्रेष्ठ स च मानः क ते गतः। यस्त्वं संस्तभ्य सिळळं भीतो राजन् व्यवस्थितः ॥ ३४०॥ यत्तु कर्णमुपाश्रित्य राकुनि चापि सौबलम्। अमर्त्य इव सम्मोहात्वमात्मानं न बुद्धवान् ॥ ३४१ ॥ तत् पापं सुमहत्कृत्वा प्रतियुद्धयस्व भारत ॥ ३४२ ॥ कथं हि त्वद्विघो मोहाद्रोचयेत पछायनम् ॥ ३४३ ॥

दुर्यो०- न प्राणहेतोर्न भयान्न विवादाद्विशां पते। इदमस्भः प्रविद्योऽस्मि श्रमात्विदमनुष्ठितम् ॥ ३४४॥ त्वं चाश्वसिद्धि कौन्तेय ये चाप्यनुगतास्तव। अहमुत्थाय वः सर्वान् प्रतियोत्स्यामि संयुगे॥ ३४५॥

- युधि०- आश्वस्ता एव सर्वे स्म चिरं त्वां मृगयामहे । तदिदानीं समुत्तिष्ठ युध्यस्वेह सुयोधन ॥ ३४६ ॥ हत्वा वा समरे पार्थान् स्फीतं राज्यमवाष्त्रहि । निहतो वा रणेऽस्मामिर्वीरलोकमवाष्स्यसि ॥ ३४० ॥
- चुर्यो०- यद्थे राज्यमिच्छामि कुरूणां कुरुनन्दन ।
  त इमे निहताः सर्वे भ्रातरो मे जनेश्वर ॥ ३४८ ॥
  क्षीणरत्नां च पृथिवीं हतश्चित्रयपुक्षवाम् ।
  न खुत्सहाम्यहं भोकुं विधवामिय योषितम् ॥ ३४९ ॥
  अहं वनं गमिष्यामि हाजिनैः प्रतिवासितः ।
  रतिर्हि नास्ति मे राज्ये हतपश्चस्य भारत ॥ ३५० ॥
  हतबान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतकु अरा ।
  एषा ते पृथिवी राजन् भुङ्क्ष्वैनां विगतज्वरः ॥ ३५१ ॥
- युघि०- अधर्मेण न गृह्णीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्।
  न हि धर्मः स्मृतो राजन् क्षत्रियस्य प्रतिग्रहः॥ ३५२॥
  त्वया दत्तां न चैच्छेयं पृथिवीमिखलामहम्।
  त्वां तु युद्धे विनिर्जित्य भोकास्मि वसुधामिमाम्॥ ३५३॥
  अनीश्वरस्य पृथिवीं कथं त्वं दातुमिच्छिसि॥ ३५४॥
  धर्मतो याचमानानां प्रशमार्थे कुलस्य नः।
  स्च्यंत्रं नात्यज्ञः पूर्वं स कथं त्यजसि क्षितिम्॥ ३५५॥
  आवयोर्जीवतो राजन् मिय च त्विय च ध्रुवम्।
  संशयः सर्वभृतानां विजये नौ भविष्यति॥ ३५६॥
  जीवितं तव दुष्पन्न मिय सम्पति वर्तते।
  जीवयेयमद्दं कामं न तु त्वं जीवितं क्षमः॥ ३५०॥

दहने हि कृतो यत्नस्त्वयाऽस्मासु विशेषतः। आशीविवैविषेश्वापि जले चापि प्रवेशनैः। त्वया विनिकृता राजन् राज्यस्य हरणेन च ॥ ३५८॥ अप्रियाणां च वचनैद्रौंपद्याः कर्षणेन च। प्रतस्मात् कारणात्पाप जीवितं ते न विद्यते॥ ३५९॥

(अ. ३२) तर्ज्यमानस्तदा राजञ्चदकस्थस्तवात्मजः। सञ्जय०-मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत॥ ३६०॥

यूयं ससुहृदः पार्थाः सर्वे सरथवाहृनाः। अहमेकः परिचूनो विरथो हृतवाहृनः॥ ३६१॥ एकैकेन तु मां यूयं योधयध्वं युधिष्ठिर। न होको बहुभिवीरैन्यांच्यो योधियतुं युधि॥ ३६२॥ धर्ममूला सतां कीर्तिर्मनुष्याणां जनाधिप। धर्म चैवेह कीर्ति च पालयन् प्रविध्यहम्॥ ३६३॥

युधि०- दिष्ट्या त्वमपि जानीथे क्षत्रधर्म सुयोधन । दिष्ट्या ते वर्तते बुद्धिर्युद्धायैव महाभुज ॥ ३६४ ॥ एक एकेन सङ्गम्य यत्ते सम्मतमायुधम् । तत्त्वमादाय युध्यस्व प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः ॥ ३६५ ॥

हुर्यो०- हन्तैकं भवतामेकः शक्यं मां योऽभिमन्यते। पदातिर्गदया सङ्ख्ये स युध्यतु मया सह ॥ ३६६॥

युधि०- पुरुषो भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहितः।
अद्य ते जीवितं नास्ति यदीन्द्रोऽपि तवाश्रयः॥ ३६७॥
तथासौ वाक्प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः।
वचो न ममृषे राजश्रुत्तमाश्वः कशामिव॥ ३६८॥
सङ्क्षोभ्य सिळळं वेगाद्रदामादाय वीर्यवान्।
अन्तर्जळात्समुत्तस्यौ नागेन्द्र इव निःश्वसन्॥ ३६९॥

तमुत्तीर्णे तु सम्बेक्ष्य समहष्यन्त सर्वशः। पञ्चालाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तलान् ददुः॥ ३७०॥ अबहासं तु तं मत्वा पुत्रो दुर्योधनस्तव । प्रत्यवाच ततस्तान वै पाण्डवान सहकेशवान् ॥ ३७१ ॥ अस्यावहासस्य फलं प्रतिमोक्ष्यथ पाण्डवाः। गमिष्यथ हताः सद्यः सपञ्चाला यमक्षयम् ॥ ३७२ ॥ एकैकेन च मां युयमासीदत युधिष्ठिर। न हाको बहुभिन्याँच्यो वीरो योधियतुं युधि ॥ ३७३॥ युधि०- मा भूदियं तब प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । यदाऽभिमन्यं बहवो जब्नुर्यधि महारथाः ॥ ३०४॥ सर्वो विषृशते जन्तः रुच्छस्थो धर्मदर्शनम्। पदस्थः पिहितं द्वारं परलोकस्य पश्यति ॥ ३७५॥ आमुञ्ज कवचं वीर मूर्घजान यमयस्व च। यञ्चान्यदिप ते नास्ति तदप्यादत्स्व भारत ॥ ३७६॥ इममेकं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम। पञ्चानां पाण्डवेयानां येन त्वं योद्धमिच्छिस । तं हत्वा वै भवान् राजा हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ॥ ३७०॥ ऋते च जीविताद्वीर युद्धे किं कुर्म ते प्रियम्॥ ३७८॥ ततस्तव सुतो राजन् वर्म जग्राह काञ्चनम्। विचित्रं च शिरस्त्राणं जाम्बूनद्परिष्कृतम् ॥ ३७९ ॥ सन्नद्धः सगदो राजन् सज्जः सङ्ग्राममूर्धनि। अब्रवीत् पाण्डवान् सर्वान्पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ ३८० ॥ भ्रातुणां भवतामेको युध्यतां गदया मया। अहमद्य गमिष्यामि वैरस्यान्तं सुदुर्गमम् ॥ ३८१ ॥ गदायुद्धे न मे किश्चत् सहशोऽस्तीति चिन्तये।

गदया वो हनिष्यामि सर्वानेव समागतान् ॥ ३८२॥

(अ. ३३) एवं दुर्योधने राजन् गर्जमाने मुहुर्भृहुः। युधिष्ठिरस्य सङ्कुद्धो वासुदेवोऽब्रवीदिदम् ॥ ३८३ ॥ यदि नाम ह्ययं युद्धे वरयेक्वां युधिष्ठिर। अर्जुनं नकुछं चैव सहदेवमथापि वा ॥ ३८४॥ किमिदं साहसं राजंस्त्वया व्याहतमीदशम्। एकमेव निहत्याजी भव राजा कुरुष्विति ॥ ३८५॥ नान्यमस्यानुपद्यामि प्रतियोद्धारमाहवे। ऋते चुकोदरात्पार्थात्स च नातिकतश्रमः॥ ३८६॥ बली भीमः समर्थश्च इती राजा सुवोधनः। बलवान् वा कृती वेति कृती राजन् विशिष्यते॥ ३८७॥ सोऽयं राजंस्त्वया शत्रुः समे पथि निवेशितः। न्यस्तश्चात्मा सुविषमे कृच्छूमापादिता वयम्॥ ३८८॥ को नु सर्वान् विनिर्जित्य रात्रुनेकेन वैरिणा। कुच्छ्रप्राप्तेन च तथा हारयेद्राज्यमागतम्॥ ३८९॥ न त्वं भीमो न नकुलः सहदेवोऽथ फाल्गुनः। जेतुं न्यायेन शक्तो वै कृती राजा सुयोधनः ॥ ३९०॥ नूनं न राज्यभागेवा पाण्डोः कुन्त्याश्च सन्ततिः। अत्यन्तवनवासाय सृष्टा भैक्ष्याय वा पुनः॥ ३९१॥

भीम०- मञ्जसदन मा कार्वाविवादं यदुनन्दन।
अद्य पारं गमिष्यामि वैरस्य भृशदुर्गमम्॥ ३९२॥
अहं सुयोधनं सङ्ख्ये हिनष्यामि न संशयः।
विजयो वै ध्रुवः कृष्ण धर्मराजस्य दृश्यते॥ ३९३॥
अध्यर्थेन गुणेनेयं गदा गुरुतरी मम।
न तथा धार्तराष्ट्रस्य मा कार्वामीधव व्यथाम्॥ ३९४॥
अहमेनं हि गदया संयुगे योद्धमुत्सहे॥ ३९५॥

तथा सम्भाषमाणं तु वासुदेवो वृकोद्रम् ।

हष्टः सम्पृजयामास वचनं चेदमब्रवीत् ॥ ३९६ ॥

त्वमस्य सिव्यनी मङ्क्त्वा प्रतिज्ञा पाल्यिष्यसि ।

यत्नेन तु सदा पार्थ योद्धव्यो धृतराष्ट्रजः ॥ ३९० ॥

ततो भीमवलो भीमो युघिष्ठिरमथाव्रवीत् ।
अद्य कोषं विमोध्यामि निहितं हृद्ये भृशम् ।
सुयोधने धार्तराष्ट्रे खाण्डवेऽन्निमिवार्जुनः ॥ ३९८ ॥
अद्य कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोध्ये तवानघ ।
प्राणाञ्श्रियं च राज्यं च मोध्यतेऽद्य सुयोधनः ॥ ३९९ ॥

राजा च धृतराष्ट्रोऽद्य श्रुत्वा पुत्रं मया हृतम् ।
स्मिरियत्यद्युभं कर्म यत्तच्छकुनिबुद्धिजम् ॥ ४०० ॥

इत्युक्त्वा भरतश्रेष्टो गदामुद्यम्य वीर्यवान् ।

उदितष्ठत युद्धाय शको वृत्रमिवाह्ययन् ॥ ४०१ ॥

तदाह्यानममृष्यन् वै तव पुत्रोऽतिवीर्यवान् ।

प्रत्युपस्थित प्वाद्य मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥ ४०२ ॥

बलरामागमनम्, गदायुद्धम्, दुर्योधनवधः

(अ. १४) ततस्तालध्वजो रामस्तयोर्युद्ध उपस्थिते।
श्रुत्वा तन्तिख्ययो राजकाजगाम हलायुधः॥ ४०३॥
तं दृष्ट्वा परमृत्रीताः पाण्डवाः सहकेशवाः।
उपगम्योपसङ्गृष्टा विधिवत् प्रत्यपूजयन्॥ ४०४॥
अववीच तदा रामो दृष्ट्वा कृष्णं सपाण्डवम्।
चत्वारिशदृह्यान्यद्य हे च मे निःसृतस्य वै॥ ४०५॥
पुष्येण सम्प्रयातोऽस्मि अवणे पुनरागतः।
शिष्ययोर्वे गदायुद्धं दृष्टुकामोऽस्मि माधव ॥ ४०६॥
(अ. ५५) मया श्रुतं कथयतामृषीणां राजसत्तमः।

कुरुक्षेत्रं परं पुण्यं पावनं स्वर्ग्यमेव च ॥ ४०७ ॥

तत्र वै योत्स्यमाना ये देहं त्यक्ष्यन्ति मानवाः। तेषां स्वर्गे भ्रुवो वासः शक्रेण सह मारिष। तस्मात् समन्तपञ्चकमितो याम द्वृतं नृप ॥ ४०८ ॥ तथेत्युक्त्वा महाराज कुन्तीपुत्रो युचिष्टिरः। समन्तपञ्चकं वीरः प्रायादिममुखः प्रभुः॥ ४०९॥ ततस्ते तु कुषक्षेत्रं प्राप्ता नरवरोत्तमाः। प्रतीच्यभिमुखं देशं यथोहिष्टं सुतेन ते॥ ४१०॥ दक्षिणेन सरस्वत्याः स्वयनं तीर्थमुत्तमम्। तस्मिन्देशे त्वनिरिणे ते तु युद्धमरोचयन् ॥ ४११ ॥ ततः समुपविष्टं तत् सुमहद्राजमण्डलम्। विराजमानं दृहरो दिवीवादित्यमण्डलम् ॥ ४१२॥ तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमान् केशवपूर्वजः। उपविद्यो महाराज पूज्यमानः समन्ततः॥ ४१३॥ श्रुशमे राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः। नक्षत्रैरिव सम्पूर्णो वृतो निशि निशाकरः॥ ४१४॥ तौ तथा तु महाराज गदाहस्तौ खुदुःसहौ। अन्योऽन्यं वाग्भिष्याभिस्तक्षमाणौ व्यवस्थितौ ॥ ४१५॥ अप्रियाणि ततोऽन्योन्यमुक्त्वा तौ कुरुसत्तमौ। उदीक्षन्तौ स्थितौ तत्र वृत्रशक्तौ यथाऽऽहवे॥ ४१६॥ ततः संपूजितः सर्वैः संप्रहष्टतनुरुहः। अभिदुद्राव वेगेन धार्तराष्ट्रं वृकोदरः॥ ४१०॥ (अ. ५७) ततो दुर्योधनो दष्ट्वा भीमसेनं तथागतम्। प्रत्युद्ययावदीनात्मा वेगेन महता नदन् ॥ ४१८॥ समापेततुरन्योन्यं शृङ्गिणौ वृषभाविव। महानिर्घातघोषश्च प्रहाराणामजायत ॥ ४१९ ॥ प्रगृहीतगदी दृष्ट्वा दुर्योधनवृकोद्री। संज्ञायः सर्वभूतानां विजये समपद्यत ॥ ४२०॥

तौ दर्शयन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः।
गदाभ्यां सहसाऽन्योन्यमाजन्ततुरिन्दमौ ॥ ४२१ ॥
परस्परं समासाद्य दंष्ट्राभ्यां द्विरदौ यथा।
अशोभेतां महाराज शोणितेन परिष्ठुतौ ॥ ४२२ ॥

(अ. ५८) समुदीर्ण ततो दृष्ट्वा सङ्ग्रामं कुरुमुख्ययोः। अथाव्रवीदर्जुनस्तु वासुदेवं यशस्विनम् ॥ ४२३॥ अनयोवीरयोर्युद्धे को ज्यायान् भवतो मतः। कस्य वा को गुणो भूयानेतद्वद जनार्दन ॥ ४२४॥

बासु०- उपदेशोऽनयोस्तुब्यो भीमस्तु बळवत्तरः। कृती यत्नपरस्त्वेष धार्तराष्ट्रो वृकोदरात् ॥ ४२५ ॥ भीमसेनस्तु धर्मेण युध्यमानो न जेष्यति। अन्यायेन तु युध्यन् वै हन्यादेव सुयोधनम् ॥ ४२६ ॥ मायया निर्जिता देवैरसुरा इति नः श्रुतम्। विरोचनस्तु राकेण मायया निर्जितः स वै ॥ ४२७ ॥ मायया चाक्षिपत्तेजो बुत्रस्य बलसूद्रनः। तस्मान्मायामयं भीम आतिष्ठत पराक्रमम् ॥ ४२८ ॥ प्रतिज्ञातं च भीमेन चृतकाले धनञ्जय। ऊरू मेत्स्यामि ते सङ्ख्ये गद्येति सुयोधनम् ॥ ४२९ ॥ सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पालयत्वरिकर्षणः। मायाविनं तु राजानं माययैव निकृन्ततु ॥ ४३० ॥ सुयोघनः कृती वीर एकायनगतस्तथा ॥ ४३१ ॥ अपि चोशनसा गीतः श्रूयतेऽयं पुरातनः। रहोकस्तत्त्वार्थसहितस्तन्मे निगदतः २८णु ॥ ४३२ ॥ पुनरावर्तमानानां भग्नानां जीवितैषिणाम्। मेतब्यमरिशेषाणामेकायनगता हि ते ॥ ४३३ ॥

साहसोत्पतितानां च निराशानां च जीविते। न राक्यमग्रतः स्थातुं राक्रेणापि धनञ्जय॥ ४३४॥ एनं चेन्न महाबाहुरन्यायेन हनिष्यति। एव वः कीरवो राजा धार्तराष्ट्रो भविष्यति ॥ ५३५ ॥ धन अयस्तु श्रुत्वैतत् केशवस्य महात्मनः। प्रेक्षतो भीमसेनस्य सन्यमूक्मताडयत्॥ ४३६॥ गृह्य संज्ञां ततो भीमो गद्या व्यचरद्वणे। मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च ॥ ४३० ॥ तथैव तव पुत्रोऽपि गदामार्गविशारदः। व्यचरह्यु चित्रं च भीमसेनजिघांसया ॥ ४३८॥ अन्योन्यं तौ जिद्यांसन्तौ प्रवीरौ पुरुषर्धभौ। युग्धाते गरुतमन्तौ यथा नागामिषेषिणौ ॥ ४३९ ॥ तिसमस्तदा सम्महारे दारुणे सङ्कुले भृशम्। उभावपि परिश्रान्तौ युध्यमानावरिन्दमौ ॥ ४४० ॥ ततो मुहूर्तमाश्वस्य दुर्योधनमुपस्थितम्। वेगेनाभ्यपतद्राजन् भीमसेनः प्रतापवान् ॥ ४४१ ॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य संरब्धमितौजसम्। मोघमस्य प्रहारं तं चिकीर्षुर्भरतर्षभ ॥ ४४२ ॥ अवस्थाने मतिं कृत्वा पुत्रस्तव महामनाः। इयेषोत्पतितुं राजंश्ङलयिष्यन् वृकोदरम्॥ ४४३॥ अबुद्ध्यद्भीमसेनस्तु राज्ञस्तस्य चिकीर्षितम्॥ ४४४॥ अथास्य समभिद्रुत्य समुत्कुर्य च सिंहवत्। स्त्या वश्चयतो राजन् पुनरेबोत्पतिष्यतः। ऊरुभ्यां प्राहिणोद्राजन् गदां वेगेन पाण्डवः॥ ४४५ ॥ सा बज्जनिष्पेषसमा प्रहिता भीमकर्मणा। ऊरू दुर्योधनस्याय बभञ्ज प्रियदर्शनौ ॥ ४४६ ॥

स पपात नरव्यात्रो वसुधामनुनाद्यन् । मझोरुमीमसेनेन पुत्रस्तव महीपते ॥ ४४० ॥ (अ. ५९) ततो दुर्योधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान् । पातितं कौरवेन्द्रं तमुपगम्येदमब्रवीत् ॥ ४४८ ॥ गौगौरिति पुरा मन्द द्रौपदीमेकवाससम्। यत सभायां हसन्नसांस्तदा वदसि दुर्मते॥ ४४९॥ तस्यावहासस्य फलमद्य त्वं समवाप्त्रहि ॥ ४५० ॥ प्वमुक्त्वा स वामेन पदा मौलिमुपास्पृशत्। शिर्ध्य राजसिंहस्य पादेन समलोडयत्॥ ४५१॥ तथैव क्रोधसंरको भीमः परवलाईनः। पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं यत्तच्छुणु नराधिप ॥ ४५२ ॥ येऽस्मान् पुरोपनृत्यन्त मूढा गौरिति गौरिति। तान् वयं प्रतिनृत्यामः पुनर्गौरिति गौरिति॥ ४५३॥ नास्माकं निकृतिर्विद्धिनीक्षयृतं न वज्यना। स्वबाहुबलमाश्रित्य प्रवाधामो वयं रिपून् ॥ ४५४ ॥ तव पुत्रं तथा हत्वा कत्थमानं चुकोद्रम्। मृत्यमानं च बहुशो धर्मराजोऽब्रवीदिदम् ॥ ४५५॥ गतोऽसि वैरस्यानुण्यं प्रतिज्ञा पूरिता त्वया। शुभेनाथाशुभेनैव कर्मणा विरमाधुना ॥ ४५६ ॥ मा शिरोऽस्य पदा मर्दीर्मा धर्मस्तेऽतिगो भवेत्। राजा ज्ञातिर्हतस्त्रायं नैतन्न्याय्यं तवान्य ॥ ४५० ॥ इत्युक्त्वा भीमसेनं तु साश्चकण्ठो युघिष्ठिरः। उपसृत्याव्रवीदीनो दुर्योधनमरिन्दमम्॥ ४५८॥ तात मन्युर्न ते कार्यो नात्मा शोच्यस्त्वया तथा। नुनं पूर्वकृतं कर्म सुघोरमनुभूयते ॥ ४५९ ॥

धात्रोपदिष्टं विषमं नृनं फलमसंस्कृतम्।
यद्वयं त्वां जिघांसामस्त्वं चास्मान्कुक्सत्तम्।
आत्मनो ह्यपराधेन महद्व्यसनमीदशम्।
प्राक्ष्वानस्ति यल्लोमान्मदाद्वाच्याच मारत॥ ४६१॥
तवापराधादस्मामिर्भातरस्ते निपातिताः।
निहता ज्ञातयश्चापि दिष्टं मन्ये दुरत्ययम्॥ ४६२॥
आत्मा न शोचनीयस्ते स्थाच्यो मृत्यु स्तवानघ।
वयमेवाधुना शोच्याः सर्वावस्थासु कौरव॥ ४६३॥
कृपणं वर्तयिष्यामस्तैर्हीना बन्धुभिः प्रियैः।
स्रातृणां चैव पुत्राणां तथा वै शोकविद्धलाः॥ ४६४॥

श्रीकृष्णकृतं बलरामसान्त्वनम् , कृष्ण-दुर्योधनसंवादः
(अ. ६०) शिरस्यभिद्धतं दृष्ट्वा भीमसेनेन ते सुतम्।
सञ्जय०-रामः प्रहरतां श्रेष्ठश्चुक्तोध बलवद्धली ॥ ४६५ ॥
ततो मध्ये नरेन्द्राणामूर्ध्ववाद्धर्द्दलायुधः।
कुर्वकार्तस्वरं घोरं धिग् धिग् भीमेत्युवाच ह ॥ ४६६ ॥
अहो धिग्यद्धो नामेः प्रहतं धर्मवित्रहे ।
नैतद्दृष्टं गदायुद्धे कृतवान्यद्वृक्तोदरः ॥ ४६० ॥
न चैष पतितः कृष्ण केवलं मत्समोऽसमः।
आश्रितस्य तु दौर्वष्यादाश्रयः परिभत्स्यते ॥ ४६८ ॥
ततो लाङ्गलमुद्धम्य भीममभ्यद्भवद्धली ॥ ४६९ ॥
तमुत्पतन्तं जत्राह केशवो विनयान्वितः।
बाहुभ्यां पीनवृत्ताभ्यां प्रयत्नाद्धलवद्धली ॥ ४०० ॥
जवाच चैनं संरक्धं शमयित्रच केशवः॥ ४०१ ॥
आत्मवृद्धिर्मित्रवृद्धिर्मित्रमित्रोदयस्तथा ॥
विपरीतं द्विषत्स्वेतत् षड्विधा वृद्धिरात्मनः ॥ ४०२ ॥

अस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः शुद्धपौरुषाः। स्वकाः पितृष्वसुः पुत्रास्ते परैनिकृता भृशम् ॥ ४०३ ॥ प्रतिज्ञापाळनं धर्मः क्षत्रियस्येह वेद्ग्यहम्। सुयोधनस्य गदया भङ्कास्म्यूरू महाहवे । इति पूर्व प्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातळे ॥ ४०४ ॥ मैत्रेयेणाभिदासश्च पूर्वमेव महर्षिणा। ऊरू ते भेत्स्यते भीमो गदयेति परन्तप ॥४७५ ॥ अतो दोषं न पश्यामि मा कुद्धयस्व प्रसम्बद्धन् ॥ ४७६॥ यौनः स्वैः सुखहार्देश्च सम्बन्धः सह पाण्डवैः। तेषां वृद्ध्या हि वृद्धिनीं मा कृधः पुरुषर्थम ॥ ४०० ॥ वासुदेववचः श्रुत्वा सीरभृत प्राह धर्मवित्। धर्मः सुचरितः सद्भिः स च द्वाभ्यां नियच्छति। अर्थश्चात्यर्थेलुन्धस्य कामश्चातिप्रसङ्गिणः॥ ४७८॥ धर्मार्थौ धर्मकामी च कामार्थौ चाप्यपीडयन्। धर्मार्थकामान्योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ ४०९ ॥ तिद्दं व्याकुलं सर्वं कृतं धर्मस्य पीडनात्। भीमसेनेन गोविन्द कामं त्वं तु यथाऽऽत्य माम् ॥ ४८० ॥

रुष्ण०- अरोषणो हि धर्मातमा सततं धर्मवत्सलः। भवाज् प्रस्थायते लोके तस्मात् संशास्य मा कुधः॥ ४८१॥ प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। आनुण्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः॥ ४८२॥

सञ्जय - धर्मेच्छ्छमपि श्रुत्वा केशवात् स विशां पते । नैव प्रीतमना रामो वचनं प्राह संसदि ॥ ४८३॥ हत्वाऽधर्मेण राजानं धर्मात्मानं सुयोधनम् । जिस्रयोधीति लोकेऽस्मिन् स्याति यास्यति पाण्डवः ॥४८४॥

दुर्योधनोऽपि धर्मात्मा गतिं यास्यति शाश्वतीम्। ऋजुयोधी हतो राजा धार्तराष्ट्रो नराधिपः॥ ४८५॥ इत्युक्तवा रथमास्थाय रौहिणेयः प्रतापवान्। श्वेताभ्रशिखराकारः प्रययौ द्वारकां प्रति ॥ ४८६ ॥ ततो युधिष्ठिरं दीनं चिन्तापरमधोमुखम्। शोकोपहतसङ्कर्पं वासुदेवोऽब्रवीदिदम् ॥ ४८७॥ (अ. ६१) तदैवैष हतः पापो यदैव निरपत्रपः। लुब्धः पापसहायश्च सुहृदां शासनातिगः॥ ४८८॥ पाण्डुभ्यः प्रार्थ्यमानोऽपि पिज्यमंशं न दत्तवान् । दिष्ट्या हतोऽयं पापात्मा सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ ४८९ ॥ इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं कृष्णाद्दुर्योधनो नृपः। अमर्षवरामापन उद्तिष्टद्विशों पते ॥ ४९०॥ स्फिग्देशेनोपविष्टः स दोभ्यां विष्टभ्य मेदिनीम्। दृष्टि भ्रूसङ्कटां कृत्वा वासुदेवे न्यपातयत्॥ ४९१॥ अर्धोकतरारीरस्य रूपमासीन्नृपस्य तु। कृद्धस्याशीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य भारत ॥ ४९२ ॥ प्राणान्तकरिणीं घोरां वेदनामप्यचिन्तयन्। दुर्योधनो वासुदेवं वाग्भिस्याभिरार्दयत्॥ ४९३॥ कंसदासस्य दायाद न ते लजाऽस्त्यनेन वै। अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः। ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्वृति मिथ्या प्रयच्छता ॥ ४९४ ॥ किं न विज्ञातमेतन्मे यदर्जनमवोचथाः॥ ४९५॥ घातयित्वा महीपालानुजुयुद्धान् सहस्रशः। जिह्येरुपायैर्बेष्टुभिर्न ते लज्जा न ते घृणा ॥ ४९६ ॥ यदि मां चापि कर्णं च भीष्मद्रोणौ च संयुतौ। ऋजुना प्रतियुद्धपेथा न ते स्याद्विजयो ध्रुवम् ॥ ४९० ॥

वास०- हतस्त्वमसि गान्धारे सभात्सत्वान्धवः। सगणः ससहचैव पापं मार्गमनुष्टितः॥ ४९८॥ तवैव दुष्कृतैर्वारी भीष्मद्रोणी निपातिती। कर्णश्च निहतः सङ्ख्ये तव शीळानुवर्तकः ॥ ४९९ ॥ याच्यमानं मया मूह पित्र्यमंशं न दित्ससि। पाण्डवेभ्यः स्वराज्यं च लोभाच्छकुनिनिश्चयात्॥ ५००॥ विषं ते भीमसेनाय दत्तं सर्वे च पाण्डवाः। प्रदीपिता जतुगृहे मात्रा सह सुद्र्मते ॥ ५०१ ॥ सभायां याज्ञसेनी च कृष्टा चते रजस्वला। तदैव तावद्दुष्टात्मन् वध्यस्त्वं निरपत्रप ॥ ५०२ ॥ अभिमन्युष्टा यद्वाल एको बहुभिराहवे। त्वहोषैनिंहतः पाप तस्मादस्य हतो रणे ॥ ५०३ ॥ यान्यकार्याणि चास्माकं कतानीति प्रभाषसे। वैगुण्येन तवात्यंर्थं सर्वं हि तद्तुष्ठितम् ॥ ५०४ ॥ लोभेनातिबलेन त्वं तृष्णया च वशीकृतः। कृतवानस्यकार्याणि विपाकस्तस्य भुज्यताम्॥ ५०५॥

दुर्यो०- अधीतं विधिवद्दनं भूः प्रशास्ता ससागरा।
मूर्णि स्थितमित्राणां को चु स्वन्ततरो मया॥ ५०६॥
यदिष्टं क्षत्रवन्ध्नां स्वधमेमनुपद्यताम्।
तदिदं निधनं प्राप्तं को चु स्वन्ततरो मया॥ ५००॥
ससुहत्सानुगश्चैव स्वर्गं गन्ताहमच्युत।
यूयं निहतसङ्खलाः शोचन्तो वर्तयिष्यथ॥ ५०८॥

अर्जुनरथस्य भस्मीभवनम्, गान्धारीसमाश्वासनम्

(भ. ६२) ततस्ते प्रययुः सर्वे निवासाय महीक्षितः। राज्ञ्जान् प्रध्मापयन्तो वै हृष्टाः परिघवाहवः॥ ५०९॥ शिबिरं समनुप्राप्य कुरुराजस्य पाण्डवाः। अवतेरुर्महाराज रथेभ्यो रथसत्तमाः॥ ५१०॥

ततो गाण्डोवधन्वानमभ्यभाषत केशवः। स्थितः प्रियहिते नित्यमतीव भरतर्वम् ॥ ५११ ॥ अवरोपय गाण्डीवमक्षयौ च महेषुधी। अथाहमवरोक्ष्यामि पश्चाद्धरतसत्तम ॥ ५१२ ॥ स्वयं चैचावरोह त्वमेतच्छ्रेयस्तवानघ। तचाकरोत्तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धनक्षयः॥ ५१३॥ अथ पश्चात्ततः कृष्णो रश्मीनुसुज्य वाजिनाम् । अवारोहत सेघावी रथाद्वाण्डीवधन्वनः ॥ ५१४ ॥ अथावतीर्णे भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि । कपिरन्तर्दधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ ५१५॥ अथादीहोऽग्निना ह्याशु प्रजज्वाल महीपते। भस्मीभूतोऽपतद्भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ ५१६ ॥ तं तथा भस्मभृतं तु दृष्ट्वा पाण्डुसुताः प्रभो। अभवन् विस्मिता राजन्नर्जुनश्चेदमववीत् ॥ ५१७ ॥ गोविन्द कस्माद्भगवन् स्थो दग्घोऽयमग्निना। तन्मे बृहि महाबाहो श्रोतब्यं यदि मन्यसे ॥ ५१८॥ अखेर्वहविधेर्दग्धः पूर्वमेनायमर्जुन। मद्धिष्ठितत्वात् समरे न विशीर्णः परन्तप ॥ ५१९ ॥ इदानीं तु विशीर्णोऽयं दग्धो ब्रह्मास्त्रतेजसा। मया विमुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकर्मणि ॥ ५२० ॥ ईषदुत्स्मयमानस्तु भगवान् केशवोऽरिहा। परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ ५२१ ॥ दिष्ट्या जयसि कीन्तेय दिष्ट्या ते शत्रवो जिताः। दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः॥ ५२२॥ त्वं चापि कुशळी राजन् माद्रीपुत्रौ च पाण्डवी। मुक्ता वीरक्षयादस्मात् सङ्ग्रामान्निहतद्विषः॥ ५२३॥

वासु०-

इत्येवमुक्ते ते वीराः शिविरं तव भारत। प्रविश्य प्रत्यपद्यन्त कोशरत्नर्धिसञ्चयान् ॥ ५२४ ॥ रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्। भूषणान्यथ मुख्यानि कम्बलान्यजिनानि च। दासीदासमसङ्ख्येयं राज्योपकरणानि च ॥ ५२५ ॥ ते प्राप्य घनमक्षय्यं त्वदीयं भरतर्षभ। उदकोशन् महाभागा नरेन्द्र विजितारयः॥ ५२६॥ अथाववीनमहाराज वासुदेवो महायद्याः। अस्माभिर्भङ्गलार्थाय वस्तव्यं शिविराद्वहिः॥ ५२७॥ तथेत्युक्त्वा हि ते सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा। वासुदेवेन संहिता मङ्गलार्थं बहिर्ययुः॥ ५२८॥ ते समासाद्य सरितं पुण्यामोघवतीं सूप। न्यवसम्बध तां रात्रिं पाण्डवा इतरात्रवः॥ ५२९॥ (अ. ६३) हतं दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे। ब्युत्कम्य समयं राजन् धार्तराष्ट्रं महाबलम्। चैश०-युधिष्ठिरं महाराज महद्भयमथाविशत्॥ ५३०॥ तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा। गान्धार्याः क्रोधदीप्तायाः पूर्व प्रशामनं भवेत् ॥ ५३१ ॥ सा हि पुत्रवधं श्रुत्वा कृतमस्माभिरीहराम्। मानसेनाग्निना कुद्धा भस्मसान्नः करिष्यति ॥ ५३२ ॥ एवं विचिन्त्य बहुधा भयशोकसमन्वितः। वासुदेवमिदं वाक्यं धर्मराजोऽभ्यभाषत ॥ ५३३ ॥ गान्धार्या हि महाबाहो कोधं बुद्धयस्य माधव। सा हि नित्यं महाभागा तपसोप्रेण कशिता॥ ५३४॥ पुत्रपौत्रवधं श्रुत्वा भ्रुवं नः सम्प्रधक्ष्यति । तस्याः प्रसादनं वीर प्राप्तकालं मतं मम् ॥ ५३५ ॥

कश्च तां कोचताम्राक्षीं पुत्रव्यसनकारींताम्। चीक्षितुं पुरुषः शक्तस्त्वामृते पुरुषोत्तम ॥ ५३६ ॥ तत्र में गमनं प्राप्त रोचते तव माधव॥ ५३०॥ धर्मराजस्य वचनं श्रुत्वा यदुकुलोद्वहः। जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः केशवो विभुः॥ ५३८॥ विदितं घृतराष्ट्रस्य सोऽवतीर्यं रथोत्तमात्। अभ्यगच्छददीनात्मा धृतराष्ट्रनिवेशनम् ॥ ५३९॥ पूर्व चाभिगतं तत्र सोऽपश्यद्दिसत्तमम्॥ ५४०॥ पादौ प्रपीड्य कृष्णस्य राज्ञश्चापि जनार्दनः। अभ्यवाद्यद्व्ययो गान्धारीं चापि केशवः॥ ५४१॥ ततस्तु यादवश्रेष्ठो घृतराष्ट्रमघोक्षजः। पाणिमाळच्य राजेन्द्र सुस्वरं प्रकरोद ह ॥ ५४२ ॥ स महर्तादिवोत्सुज्य बाष्पं शोकसमुद्भवम्। प्रक्षाल्य वारिणा नेत्रे ह्याचम्य च यथाविधि। उवाच प्रस्तुतं वाक्यं घृतराष्ट्रमरिन्द्मः॥ ५४३॥ न तेऽस्त्यविदितं किश्चिद्वृद्धस्य तव भारत। काळस्य च यथा वृत्तं तत्ते सुविदितं प्रभो ॥ ५४४ ॥ मया च स्वयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते। सर्वलोकस्य सान्निध्ये ग्रामांस्त्वं पञ्च याचितः॥ ५४५॥ त्वया कालोपसृष्टेन लोभतो नापवर्जिताः। तवापराघात्रृपते सर्वे क्षत्रं क्षयं गतम्॥ ५४६॥ याचितस्त्वं शमं नित्यं न च तत्कृतवानिस । कालोपहतचित्ता हि सर्वे मुहान्ति भारत ॥ ५४७ ॥ यथा मूढो भवान् पूर्वमस्मिश्रये समुद्यते। किमन्यत्कालयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम् ॥ ५४८ ॥

मा च दोषान् महाप्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय। अल्पोऽप्यतिकमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ ५४९ ॥ कुळं चंदाश्च पिण्डाश्च यन्च पुत्रकृतं फलम्। गान्धार्यास्तव वै नाथ पाण्डवेषु प्रतिष्ठितम् ॥ ५५० ॥ एतत्सर्वमन्ध्याय आत्मनश्च व्यतिक्रमम्। शिवेन पाण्डवान पाहि नमस्ते भरतर्षभ ॥ ५५१ ॥ एवसुक्त्वा महाराज धृतराष्ट्रं यद्त्तमः। उवाच परमं वाक्यं गान्धारीं शोककशिताम् ॥ ५५२ ॥ सौबलेयि निबोध त्वं यत्वां वक्ष्यामि तच्छुणु। त्वत्समा नाऽस्ति लोकेऽस्मिश्रद्य सीमन्तिनी शुमे ॥ ५५३ ॥ जानासि च यथा राज्ञि सभायां मम सिंबधी। धर्मार्थसहितं वाक्यमुभयोः पक्षयोर्हितम्। उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयैः कृतम् ॥ ५५४॥ दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वचः। श्रुण मूढ बचो महा यतो धर्मस्ततो जयः॥ ५५५॥ तदिदं समनुपातं तव वाक्यं नुपातमजे। एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः क्रथाः॥ ५५६ ॥ पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन । शका चासि महाभागे निर्देग्धं तपसो बलात्॥ ५५०॥ वासुदेवयचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमब्रवीत्। एवमेतन्महावाहो यथा बदिस केशव॥ ५५८॥ आधिभिर्दद्यमानाया मतिः सञ्जलिता मम्। सा मे ब्यवस्थिता श्रुत्वा तव वाक्यं जनाईन ॥ ५५९ ॥ राज्ञस्त्वन्धस्य वृद्धस्य इतपुत्रस्य केशव। त्वं गतिः सद्वितैर्वीरैः पाण्डवैर्द्विपदां वरः ॥ ५६० ॥

पतावदुक्त्वा वचनं मुखं प्रच्छाद्य वाससा।
पुत्रशोकाभिसन्तता गान्धारी प्रश्रोद ह ॥ ५६१॥
तत पनां महाबाहुः केशवः शोककिशंताम्।
हेतुकारणसंयुक्तेर्वाक्यराश्वासयत् प्रमुः॥ ५६२॥
समाश्वास्य च गान्धारीं धृतराष्ट्रं च माधवः।
प्रायात्ततस्तु त्विरतो दिद्दश्चः पाण्डवाद्युप ॥ ५६३॥
आगम्य शिविरं रात्रौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्।
तच तेभ्यः समाख्याय सहितस्तैः समाहितः॥ ५६४॥
दुर्योधनविरुापः, अश्वत्थाम्नः सैनापत्याभिषेकः

(अ. ६४) अधिष्ठितः पदा मूर्धिन भग्नसक्थो महीं गतः।

श्वतः चौटीर्यमानी पुत्रो में किमभाषत सञ्जय।। ५६५॥

सञ्जयः भग्नसक्थो नृपो राजन् पांसुना सोऽवगुण्डितः।

संरम्भाश्चपरिताभ्यां नेत्राभ्यामभिवीक्ष्य माम्।

बाह्न धरण्यां निष्ण्य निःश्वस्येद्मथाव्रवीत्॥ ५६६॥

भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्णे शस्त्रभृतां वरे।

इमामवस्थां प्राप्तोऽस्मि कालो हि दुरितक्रमः॥ ५६०॥

पकादशचमूभर्ता सोऽहमेतां दशां गतः।

कालं प्राप्य महाबाहो न कश्चिद्रतिवर्तते॥ ५६८॥

आख्यातव्यं मदीयानां येऽस्मिश्चीवन्ति संयुगे।

यथाहं भीमसेनेन व्युत्कम्य समयं हतः॥ ५६९॥

अभिज्ञौ युद्धधर्मस्य मम माता पिता च मे।

तौ हि सञ्जय दुःखातौं विज्ञाप्यौ वचनाद्धि मे॥ ५००॥

इष्टं भृत्या भृताः सम्यक् भूः प्रशास्ता ससागरा।

मूर्धिन स्थितममित्राणां जीवतामेव सञ्जय॥ ५०१॥।

दत्ता दाया यथाशकि मित्राणां च प्रियं कृतम्। अमित्रा बाधिताः सर्वे को नु स्वन्ततरो मया॥ ५७२॥ दिष्ट्या नाहं जितः सङ्ख्ये परान् प्रेष्यवदाश्रितः । दिष्ट्या में विपुछा छक्ष्मीर्टते त्वन्यगता विभो ॥ ५७३ ॥ अभ्वत्थामा महाभागः कृतवर्मा च सात्वतः। कृपः शारद्वतश्चैव वक्तव्या वचनान्मम ॥ ५७४॥ अधर्मेण प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकशः। विश्वासं समयच्नानां न यूयं गन्तुमर्हेथ ॥ ५७५ ॥ · वार्तिकांश्चाव्रवीद्राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः । अधर्माद्भीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे॥ ५०६॥ सोऽहं द्रोणं स्वर्गगतं कर्णशस्यावभौ तथा। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि साथहीनो यथाऽध्वगः॥ ५७७॥ कथं भ्रातृन् हताञ्श्रुत्वा भर्तारं च स्वसा मम। रोस्यमाणा दुःखार्ता दुःशला सा भविष्यति ॥ ५७८ ॥ स्तुवाभिः प्रस्तुवाभिश्च बुद्धो राजा पिता मम। गान्धारीसहितश्चेव कां गतिं प्रतिपत्स्यति ॥ ५७९ ॥ न्नं लक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा। विनाशं यास्यति क्षिप्रं कल्याणी पृथुळोचना ॥ ५८०॥ यदि जानाति चार्वाकः परिवाडुवाग्विशारदः। करिष्यति महाभागो ध्रुवं चापचितिं मम ॥ ५८१ ॥ समन्तपञ्चके पुण्ये त्रिषु लोकेषु विश्वते। अहं निधनमासाद्य लोकान् प्राप्स्यामि शाश्वतान् ॥ ५८२ ॥ (अ. ६५) वार्तिकानां सकाशात्तु श्रुत्वा दुर्योधनं इतम् । अश्वत्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः।

त्वरिता जवनैरश्वैरायोधनमुपागमन् ॥ ५८३ ॥

तत्रापर्यन् महात्मानं धार्तराष्ट्रं निपातितम्। प्रभन्नं वायुवेगोन महाशालं यथा वने ॥ ५८४ ॥ भूमौ विचेष्टमानं तं रुघिरेण समुक्षितम्। महागजिमवारण्ये व्याचेन विनिपातितम्॥ ५८५॥ पूर्णचन्द्रमिव व्योग्नि तुषारावृतमण्डलम्। ते तं दृश्वा महेष्वासं भूतले पतितं नृपम्। अवतीर्य रथेभ्यश्च प्राद्ववन् राजसन्निघौ ॥ ५८६ ॥ दुर्योधनं च सम्प्रेक्ष्य सर्वे भूमाबुपाविशन् ॥ ५८० ॥ ततो द्रौणिर्महाराज वाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्। उवाच भरतश्रेष्ठं सर्वलोकेश्वरेश्वरम्॥ ५८८॥ न नृतं विद्यते सत्यं मानुषे किञ्चिदेव हि। यत्र त्वं पुरुषव्यात्र रोषे पांसुषु रूषितः॥ ५८९॥ दुर्विज्ञेया गतिर्नूनं कार्याणां कारणान्तरे। यहै लोकगुरुर्भृत्वा भवानेतां दशां गतः॥ ५९०॥ अभुवा सर्वमत्येषु श्रीरुपाछक्ष्यते भृशम् । भवतो व्यसनं दृष्ट्वा शक्रविस्पर्धिनो भृशम् ॥ ५९१ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दुःखितस्य विशेषतः। उवाच राजन् पुत्रस्ते प्राप्तकालमिदं वचः ॥ ५९२ ॥ ईहरोो लोकधर्मोऽयं धात्रा निर्दिष्ट उच्यते। विनाद्याः सर्वभूतानां काळपर्यायमागतः॥ ५९३॥ सोऽयं मां समनुत्रातः त्रत्यक्षं भवतां हि यः। पृथिवीं पालियत्वाऽहमेतां निष्ठामुपागतः ॥ ५९४ ॥ दिष्ट्या नार्ढं परावृत्तो युद्धे कस्याञ्चिदापदि। दिख्या च वोऽहं पदयामि मुकानस्माजनक्षयात्॥ ५९५ ॥ मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सौहदान्निधनेन मे। यदि वेदाः प्रमाणं वो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ ५९६॥

कृतं भवद्भिः सदशमनुरूपमिवात्मनः। यतितं विजये नित्यं दैवं तु दुरतिक्रमम्॥ ५९७॥ एतावदुक्त्वा वचनं बाष्पव्याकुळळोचनः। तुष्णी बभव राजेन्द्र रुजासौ विह्नलो भृशम् ॥ ५९८ ॥ तथा दृष्ट्वा तु राजानं बाष्पशोकसमन्वितम्। द्रौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा विद्वर्जगत्क्षये ॥ ५९९ ॥ स च कोधसमाविष्टः पाणौ पाणि निपीड्य च। बाष्पविद्वलया वाचा राजानिमद्मववीत ॥ ६००॥ पिता मे निहतः अद्रैः सुनूर्वासेन कर्मणा। न तथा तेन तप्यामि यथा राजंस्त्वयाऽद्य वै॥ ६०१॥ श्रुण चेदं वचो महां सत्येन वदतः प्रभो॥ ६०२॥ अद्यार्दं सर्वेपञ्चालान् वासुदेवस्य पद्यतः। सर्वोपायैर्हि नेष्यामि प्रतराजनिवेदानम्। अनुज्ञां तु महाराज भवान् मे दातुमर्हति ॥ ६०३ ॥ इति श्रुत्वा तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कौरवः। मनसः प्रीतिजननं कृपं वचनमब्बीत। आचार्य शीघ्रं कलशं जलपूर्ण समानय ॥ ६०४॥ स तद्वचनमाज्ञाय राज्ञो ब्राह्मणसत्तमः। कल्दां पूर्णमादाय राज्ञोऽन्तिकमुपागमत्॥ ६०५॥ तमब्रवीनमहाराज पुत्रस्तव विशां पते। ममाज्ञया द्विजश्रेष्ठ द्रोणपुत्रोऽभिषिच्यताम्। सैनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छिस वियम् ॥ ६०६॥ राज्ञो नियोगाद्योद्धव्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। वर्तता क्षत्रधर्मेण होवं धर्मविदो विदः॥ ६००॥

राइस्तु वचनं श्रुत्वा रूपः शारद्वतस्तथा।
द्रीणिं राज्ञो नियोगेन सैनापत्येऽभ्यषेचयत्॥६०८॥
सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य नृपोत्तमम्।
प्रययो सिंहनादेन दिशः सर्वा विनादयन्॥६०९॥
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र शोणितेन परिष्वुतः।
तां निशां प्रतिपेदेऽथ सर्वभृतभयावहाम्॥६१०॥
अपक्रम्य तु ते तूर्णं तस्मादायोधनावृप।
शोकसंविश्रमनसिश्चन्ताध्यानपराऽभवन्॥६११॥

भीष्मपर्वतः स्ठोकाः ॥ ५२५३ ॥ आदिपर्वतः स्ठोकाः ॥ १०२४८ ॥

॥ इति श्रीमहाभारतसारे शल्यपर्व समाप्तम्॥

### महाभारतसारः

# १०. सौप्तिकपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

## उल्ब्रकोपदेशः, द्रौणिकृपसंवादः

(अ. १) अधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्योधने मम। घृत - कृतवर्मा कृपो द्रौणिः किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ सञ्जय०-गत्वा तु तावका राजञ्जातिवृरमवस्थिताः। अपस्यन्त वनं घोरं नानादुमळतावृतम् ॥ २॥ प्रविदय तद्वनं घोरं वीक्षमाणाः समन्ततः। शाखासहस्रसंछन्नं न्यग्रोधं दहश्सततः॥३॥ तेऽवतीर्य रथेभ्यश्च विष्रमुच्य च वाजिनः। उपस्पृश्य यथान्यायं सन्ध्यामन्यासत प्रभो ॥ ४ ॥ ततोऽस्तं पर्वतश्रेष्ठमनुप्राप्ते दिवाकरे। सर्वस्य जगतो धात्री शर्वरी समपद्यत ॥ ५ ॥ ब्रह्मक्षत्रताराभिः सम्पूर्णभिरलङ्कृतम्। नभोंऽश्कमिवाभाति प्रेक्षणीयं समन्ततः॥६॥ तस्मिन् रात्रिमुखे घोरे दुःखशोकसमन्विताः। कृतवर्मा कृपो द्रौणिरुपोपविविद्यः समम् ॥ ७ ॥ निद्रया च परीताङ्गा निषेदुर्घरणीतले। श्रमेण सुदृढं युक्ता विक्षता विविधैः शरैः॥ ८॥ ततो निद्रावशं प्राप्ती कृपभोजी महारथी। महाईशयनोपेती भूमावेव हानाथवत्॥ ९॥ 838

क्रोधामर्षवरां प्राप्तो द्रोणपुत्रस्तु भारत। न वै स्म स जगामाथ निद्रां सर्प इव श्वसन्॥ १०॥ चीक्षमाणो वनोद्देशं नानासरवैनिषेवितम्। अपस्यत महाबाहुर्न्यत्रोधं वायसैर्युतम् ॥ ११ ॥ तत्र काकसहस्राणि तां निशां पर्यणामयन्। सुखं स्वपन्ति कौरब्य पृथक्पृथगुपाश्रयाः॥ १२॥ सुतेषु तेषु काकेषु विश्वन्धेषु समन्ततः। सोऽपश्यत् सहसायान्तमुल्कं घोरदर्शनम् ॥ १३॥ सोऽथ शब्दं मृदं कृत्वा लीयमान इवाण्डजः। सुप्ताञ्ज्ञ्यान सुबहून् वायसान् वायसान्तकः॥ १४॥ तदृदृष्ट्वा सोपधं कर्म कौशिकेन कृतं निशि। तद्भावे कृतसङ्करपो द्रौणिरेकोऽन्वचिन्तयत् ॥ १५॥ उपदेशः कृतोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे। शत्रुणां क्षपणे युक्तः प्राप्तः कालश्च मे मतः॥ १६॥ नाद्य शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिनः। राज्ञः सकाशात्तेषां तु प्रतिज्ञातो वधो मया॥१७॥ पतङ्गाग्निसमां बृत्तिमास्थायात्मविनाशिनीम्। न्यायतो युध्यमानस्य प्राणत्यागो न संशयः। छवाना च भवेत् सिद्धिः रात्रूणां च महान् क्षयः॥ १८॥ ततः संशयितादर्थाचोऽर्थो निःसंशयो भवेत्। तं जना बहु मन्यन्ते ये च शास्त्रविशारदाः॥ १९॥ इत्येवं निश्चयं चके सुप्तानां निश्चि मारणे। पाण्ड्रनां सह पाञ्चालैद्रीणपुत्रः प्रतापवान् ॥ २०॥ स करां मतिमास्थाय विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः। सुप्ती प्राबोधयत्ती तु मातुलं भोजमेव च ॥ २१ ॥ स महर्तमिव ध्यात्वा बाष्पविह्नलमब्रवीत् ॥ २२ ॥

हतो दुर्योधनो राजा एकवीरो महाबलः।
यस्यार्थे वैरमस्माभिरासकं पाण्डवैः सह॥ २३॥

मूर्धाभिषिकस्य शिरः पादेन परिमृद्नता॥ २४॥

पाण्डवैर्धार्तराष्ट्राणां यदिदं कदनं कृतम्।
वयमेव त्रयः शिष्टा अस्मिन् महति वैशसे॥ २५॥

केचिश्वागशतप्राणाः केचित्सर्वाश्वकोविदाः।

निहताः पाण्डवेयैस्ते मन्ये कालस्य पर्ययम्॥ २६॥

प्वमेतेन भाव्यं हि नूनं कार्येण तत्त्वतः।

यथा ह्यस्येदशी निष्ठा कृतकार्येऽपि दुष्करे॥ २०॥

भवतोस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते।

वयापन्नेऽस्मिन् महत्यर्थे यनः श्रेयस्तदुच्यताम्॥ २८॥

आबद्धा मानुषाः सर्वे निबद्धाः कर्मणोईयोः। (87. 2) दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥ २९ ॥ क्रप०-न हि दैवेन सिध्यन्ति कार्याण्येकेन सत्तम। न चापि कर्मणैकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः॥ ३०॥ पर्जन्यः पर्वते वर्षन् किन्तु साध्यते फलम्। कृष्टे क्षेत्रे तथा वर्षन् किन्न साध्यते फलम् ॥ ३१ ॥ उत्थानं चापि दैवस्य हानुत्थानं च दैवतम्। व्यर्थे भवति सर्वत्र पूर्वस्तत्र विनिश्चयः॥ ३२॥ सुबृष्टे च यथा देवे सम्यक् क्षेत्रे च कर्षिते। बीजं महागुणं भृयात्तथा सिद्धिहिं मानुषी॥ ३३॥ कृतः पुरुषकारश्च सोऽपि दैवेन सिध्यति। तथास्य कर्मणः कर्तुरभिनिर्वर्तते फलम् ॥ ३४॥ उत्थानं च मनुष्याणां दक्षाणां दैववर्जितम्। अफलं इस्यते लोके सम्यगच्युपपादितम् ॥ ३५ ॥

तत्राळसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः। उत्थानं ते विगर्हन्ति प्राज्ञानां तन रोचते ॥ ३६॥ आयशो हि कृतं कर्म नाफलं दश्यते भुवि। अकृत्वा च पुनर्दुःखं कर्म पश्येन्महाफलम्॥ ३०॥ चेष्टामकुर्वेह्रभते यदि किञ्चिद्यहरूख्या। यो वा न लभते कृत्वा दुईशौँ ताबुभावि ॥ ३८॥ दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वर्थान् सम्यगीहते। दक्षो दाक्षिण्यसम्पन्नो न स मोघैविंहन्यते ॥ ३९॥ सम्यगीहा पुनरियं यो बृद्धानुपसेवते। आपृच्छति च यच्छ्रेयः करोति च हितं वचः ॥ ४० ॥ बुद्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थानं प्रयोजयेत्। उत्थानस्य फलं सम्यकदा स लभतेऽचिरात्॥ ४१ ॥ रागात् क्रोघाद्भयाङ्घोमाचोऽर्थानीहति मानवः। अनीराश्चावमानी च स शीव्रं भ्रवयते श्रियः ॥ ४२ ॥ सोऽयं दुर्योधनेनार्थो लुब्धनादीर्घदादीना । असमर्थः समारब्धो मूढ्त्वाद्विचिन्तितः॥ ४३॥ हितबुद्धीननादत्य सम्मन्त्र्यासाधुभिः सह। वार्यमाणोऽकरोद्वैरं पाण्डवेर्गुणवत्तरैः॥ ४४॥ अनुवर्तामहे यत्तु तं वयं पापपूरुषम्। अस्मान्यनयस्तस्मात् प्राप्तोऽयं दारुणो महान् ॥ ४५॥ अनेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता। बुद्धिश्चिन्तयते किञ्चित् स्वं श्रेयो नावबुद्ध्यते ॥ ४६ ॥ मुह्यता तु मनुष्येण प्रष्टव्याः सुदृदो जनाः। तेऽत्र पृष्टा यथा ब्र्युस्तत्कर्तव्यं तथा भवेत् ॥ ४० ॥ ते वयं धृतराष्ट्रं च गान्धारी च समेत्य ह । उपपृच्छामहे गत्वा विदुरं च महामतिम्॥ ४८॥

ते पृष्टास्तु वदेयुर्यच्छ्रेयो नः समनन्तरम्।
तद्स्माभिः पुनः कार्यमिति मे नैष्टिकी मितः ॥ ४९॥
अनारम्भान्तु कार्याणां नार्थः सम्पद्यते कचित्॥ ५०॥
इते पुरुषकारे तु येषां कार्यं न सिद्ध्यति।
दैवेनोपहतास्ते तु नात्र कार्या विचारणा॥ ५१॥

(अ. ३) रूपस्य वचनं श्रुत्वा धर्मार्थसहितं द्युमम्। अभ्वत्थामा महाराज दुःखशोकसमन्वितः॥ ५२॥ दह्यमानस्त शोकेन प्रदक्षिनामिना यथा। कूरं मनस्ततः कृत्वा ताबुभौ प्रत्यभाषत ॥ ५३॥ पुरुषे पुरुषे बुद्धियां या भवति शोभना। तुष्यन्ति च पृथक् सर्वे प्रज्ञया ते स्वया स्वया ॥ ५४ ॥ सर्वो हि मन्यते छोक आत्मानं वृद्धिमत्तरम्। सर्वस्यातमा बहुमतः सर्वात्मानं प्रशंसति ॥ ५५ ॥ सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता। परवृद्धिं च निन्दन्ति स्वां प्रशंसन्ति चासकृत् ॥ ५६ ॥ कारणान्तरयोगेन योगे येषां समागतिः। अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्यन्ति चासकृत्॥ ५७॥ तस्यैव तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा। कालयोगे विपर्यासं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ५८ ॥ अन्यया यौवने मर्त्यो बुद्ध्या भवति मोहितः। मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्॥ ५९॥ व्यसनं वा महाघोरं समृद्धिं चापि ताहशीम्। अवाप्य पुरुषो मोज कुरुते बुद्धिवैकृतम् ॥ ६० ॥ एकस्मिन्नेव पुरुषे सा सा बुद्धिस्तदा तदा। भवत्यकृतधर्मत्वात सा तस्यैव न रोचते ॥ ६१ ॥

सर्वो हि पुरुषो मोज साध्वेतदिति निश्चितः। कर्तुमारभते प्रीतो मरणादिषु कर्मसु ॥ ६२॥ उपजाता व्यसनजा येयमद्य मतिर्मम। युवयोस्तां प्रवक्ष्यामि मम शोकविनाशिनीम् ॥ ६३ ॥ अदान्तो ब्राह्मणोऽसाधुर्निस्तेजाः क्षत्रियोऽघमः। अदक्षो निन्यते वैश्यः शृद्ध्य प्रतिकृलवान् ॥ ६४ ॥ सोऽस्मि जातः कुले श्रेष्ठे ब्राह्मणानां सुपूजिते । मन्दभाग्यतयाऽस्येतं क्षत्रधर्ममनुष्टितः ॥ ६५ ॥ सोऽहमद्य यथाकामं क्षत्रधर्ममुपास्य तम्। गन्ताऽस्मि पदवीं राज्ञः पितुश्चापि महात्मनः ॥ ६६ ॥ अद्य स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः। तानवस्कन्द्य शिबिरे प्रेतभूतविचेतसः। सदयिष्याभि विकस्य कक्षं दीप्त इवानलः॥ ६०॥ अद्याहं सर्वपाञ्चालान् निहत्य च निकृष्य च। अर्दयिष्यामि संहष्टो रणे पांण्डुसुतांस्तथा ॥ ६८ ॥ अद्य पाञ्चालपाण्ड्रनां शयितानात्मजानिशि । खड़गेन निशितेनाजी प्रमथिष्यामि गौतम॥ ६९॥ अद्य पाञ्चालसेनां तां निहत्य निशि सौप्तिके। कृतकृत्यः सुखी चैव भविष्यामि महामते॥ ७०॥

(अ. ४) दिष्ट्या ते प्रतिकर्तव्ये मितर्जातेयमच्युत।
कृप०- न त्वां वार्ययेतुं राक्तो वज्रपाणिरिप स्वयम् ॥ ७१ ॥
अनुयास्यावहे त्वां तु प्रभाते सहितावुमौ।
चिरं ते जाग्रतस्तात स्वप तावित्रशामिमाम् ॥ ७२ ॥
विश्रान्तश्च विनिद्रश्च स्वस्थिचित्तश्च मानद।
समेत्य समरे रात्रून् विषय्यसि न संशयः॥ ७३॥

न हि त्वां रथिनां श्रेष्ठं प्रगृहीतवरायुधम्।

जेतुमृत्सहते राश्वदपि देवेषु वासवः॥ ७४॥ स गत्वा शिबिरं तेषां नाम विश्राव्य चाहवे। ततः कर्तासि शत्रुणां युध्यतां कदनं महत्॥ ७५॥ एवमुक्तस्ततो द्रौणिर्मातुलेन हितं वचः। अब्रबीन्मातुलं राजन् कोघसंरक्तलोचनः॥ ७६॥ आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामर्षितस्य च। अर्थोश्चिन्तयतश्चापि कामयानस्य वा पुनः॥ ७७॥ पश्य भागश्चतुर्थो मे स्वप्तमहाय नारायेत् ॥ ७८॥ कथं हि माइशो लोके मुहूर्तमपि जीवति। द्रोणो हतेति यद्वाचः पञ्चालानां श्रणोम्यहम् ॥ ७९ ॥ विलापो भग्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो मया श्रुतः। स पुनर्हद्यं कस्य क्रूरस्यापि न निर्देहेत्॥ ८०॥ वार्तिकैः कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः। पाण्डवानां च विजयो हृदयं दहतीव मे ॥ ८१ ॥ अहं तु कदनं कत्वा रात्रूणामद्य सौतिके। ततो विश्रमिता चैव स्वता च विगतज्वरः॥ ८२॥ (स. ५) शुश्रूषुरिष दुर्मेधाः पुरुषोऽनियतेन्द्रियः। नाळे वेदयितं क्रस्तौ धर्मार्थाविति मे मतिः॥ ८३॥ क्रपु०-तथैव तावनमेधावी विनयं यो न शिक्षते। न च किञ्चन जानाति सोऽपि धर्मार्थनिश्चयम् ॥ ८४॥ चिरं हापि जडः शूरः पण्डितं पर्युपास्य हि। न स धर्मान् विज्ञानाति दवीं सुपरसानिव ॥ ८५ ॥ महर्तमपि तं प्राज्ञः पण्डितं पर्युपास्य हि। क्षिप्रं धर्मान् विजानाति जिह्या सुपरसानिव॥ ८६॥

शुश्रुषुस्त्वेव मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः। जानीयादागमान् सर्वान् ग्राह्यं च न विरोधयेत्॥ ८०॥ अनेयस्त्ववमानी यो दुरात्मा पापपूरुवः। दिष्टमुत्स्रज्य कल्याणं करोति बहुपापकम् ॥ ८८॥ नाथवन्तं तु सुहदः प्रतिषेघन्ति पातकात्। निवर्तते तु लक्ष्मीवाबालक्ष्मीवाबिवर्तते ॥ ८९ ॥ स कल्याणे मनः कृत्वा नियम्यात्मानमात्मना। क्रुड मे वचनं तात येन पश्चान्न तप्स्यसे ॥ ९०॥ न वयः पूज्यते लोके सुप्तानामिह धर्मतः। तथैवापास्तरास्त्राणां विमुक्तरथवाजिनाम्॥ ९१॥ अद्य स्वष्स्यन्ति पञ्चाला विमुक्तकवचा विभो। विश्वस्ता रजनीं सर्वे प्रेता इव विचेतसः॥ ९२॥ यस्तेषां तद्यस्थानां दृह्येत पुरुषोऽनृजुः। ब्यकं स नरके मज़ेदगाधे विपुलेऽ प्रवे॥ ९३॥ त्वं पुनः सूर्यसङ्कादाः श्वोभूत उदिते रवौ। प्रकारी सर्वभूतानां विजेता युधि शात्रवान् ॥ ९४॥ असम्भावितरूपं हि त्वयि कर्म विगहिंतम्। शुक्के रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिर्भम॥ ९५॥ अभ्व०- एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुलेह न संशयः। तेस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा विदलीकृतः॥ ९६॥ प्रत्यक्षं भूमिपालानां भवतां चापि सन्निधौ। न्यस्तरास्त्रो मम पिता चृष्टद्यम्नेन पातितः॥ ९७॥ दुर्योधनश्च भीमेन समेत्य गदया रणे। पश्यतां भूमिपाळानामधर्मेण निपातितः॥ ९८। विलापो मग्नसक्थस्य यो मे राज्ञः परिश्रतः। वार्तिकाणां कथयतां स मे मर्माणि क्रन्ति ॥ ९९ ॥

पितृहन्तृनहं हत्वा पाञ्चालान्निश्चि सौप्तिके। कामं कीटः पतङ्गो वा जन्म प्राप्य भवामि वै॥ १००॥ एवमुक्तवा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्। पकान्ते योजयित्वाश्वान् प्रायादभिमुखः परान् ॥ १०१ ॥ तमब्रुतां महात्मानौ भोजशारद्वताबुभौ। किमर्थं स्यन्दनो युक्तः किञ्च कार्यं चिकीर्षितम् ॥ १०२ ॥ एकसार्थप्रयाती स्वस्त्वया सह नर्यभ । समदुःखसुखौ चापि नावां राङ्कितुमर्हसि ॥ १०३॥ अध्वत्थामा तु सङ्कुद्धः पितुर्वधमनुस्मरन्। ताभ्यां तथ्यं तथाऽऽचस्यौ यदस्यात्मचिकीर्षितम् ॥१०४॥ न्यस्तशस्त्रो मम पिता घृष्टद्युम्नेन पातितः। तं तथैव इनिष्यामि न्यस्तधर्माणमद्य वै॥१०५॥ कथं च निहतः पापः पाञ्चाल्यः राज्ञवन्मया। शस्त्रेण विजिताँ होकाश्वाप्तुयादिति मे मतिः॥ १०६॥ क्षिप्रं सन्नद्धकवचौ सखद्वावात्तकार्मकौ। मामास्थाय प्रतीक्षेतां रथवयौँ परन्तपौ ॥ १०७ ॥ इत्युक्तवा रथमास्थाय प्रायाद्भिमुखः पराज्। तमन्वगात्कृपो राजन् कृतवर्मा च सात्वतः॥ १०८॥ ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिमुखास्त्रयः। ह्रयमाना यथा यज्ञे समिद्धा हब्यवाहनाः॥ १०९॥ ययुश्च शिविरं तेषां सम्प्रसुप्तजनं विभो ॥ ११० ॥

शिबिरे सुप्तानां अश्वत्थामकृतो वधः

(अ ८) तस्मिन् प्रयाते शिविरं द्रोणपुत्रे महात्मिन ।
हपश्च हतवर्मा च शिविरद्वार्यतिष्ठताम् ॥ १११ ॥
अश्वत्थामा तु तौ दृष्ट्वा यत्नवन्तौ महारथौ ।
प्रहृष्टः शनकै राजन्निदं वचनमञ्जवीत् ॥ ११२ ॥

अहं प्रवेक्ष्ये शिबिरं चरिष्यामि च काळवत् ॥ ११३॥ यथा न कश्चिदपि वां जीवनमुच्येत मानवः। तथा भवद्भयां कार्यं स्यादिति मे निश्चिता मितः। इत्युक्त्वा प्राविद्याद्द्रौणिः पार्थानां द्विविरं महत् ॥ ११४॥ अद्वारणाभ्यवस्कन्ध विहाय भयमात्मनः। घृष्टद्युम्नस्य निलयं दानकैरभ्युपागमत्॥ ११५॥ तं रायानं महात्मानं विश्रव्धमकुतोभयम्। प्राबोधयत पादेन शयनस्थं महीपते॥ ११६॥ सम्बुध्य चरणस्पर्शादुत्थाय रणदुर्भदः। अभ्यजानादमेयात्मा द्रोणपुत्रं महारथम् ॥ ११७ ॥ तमुत्पतन्तं रायनादश्वत्थामा महाबळः। केरोष्वाळभ्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले ॥ ११८॥ तमाकस्य पदा राजन् कण्ठे चोरिस चोभयोः। नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत् ॥ ११२ ॥ तुद्श्रखेस्तु स द्रौणिं नातिव्यक्तमुदाहरत्। आचार्यपुत्र राख्नेण जिह मां मा चिरं कथाः। त्वत्कृते सुकृताँह्योकान् गच्छेयं द्विपदां वर ॥ १२० ॥ तस्याव्यक्तां तु तां वाचं संश्रुत्य द्रौणिग्ज्ञवीत्॥ १२१॥ आचार्यघातिनां लोका न सन्ति कुलपांसन। तस्माच्छस्रेण निधनं न त्वमईसि दुर्मते ॥ १२२ ॥ पवं बुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्। मर्मस्वभ्यवधीत् कुद्धः पादाष्ठीलैः सुदारुणैः ॥ १२३ ॥ स तस्य भवनाद्राजन् निष्कम्यानादयन्दिशः। द्रौपदेयानभिद्वत्य खड्गेन व्यधमद्वली ॥ १२४॥ ततो भीष्मनिद्दन्तारं सद्द सर्वैः प्रभद्रकैः। अहुनत् सर्वतो वीरं नानाप्रहरणैर्वेळी ॥ १२५ ॥

सोऽच्छिनत्कस्यचित्पादौ जघनं चैव कस्यचित्। कांश्चिद्विसेद पार्श्वेषु कालसृष्ट इवान्तकः॥ १२६॥ अत्युग्रप्रतिपिष्टैश्च नदद्भिश्च भृशोत्कटैः। गजाश्वमथितैश्चान्यैर्मही कीर्णाऽभवत् प्रभो ॥ १२७ ॥ क्रोशतां किमिदं कोऽयं कः शब्दः किं न किं कृतम्। एवं तेषां तथा द्वीणिरन्तकः समपद्यत ॥ १२८ ॥ तत्रापरे वध्यमाना मुहुर्मुहुरचेतसः। शिबिराभिष्पतन्ति सम क्षत्रिया भयपीडिताः ॥ १२९ ॥ तांस्त निष्पतितांस्त्रस्तान् शिविराज्जीवितैषिणः। कृतवर्मा कुपश्चैव द्वारदेशे निजध्नतः॥ १३०॥ यथाप्रतिज्ञं तत् कर्म कृत्वा द्रौणायनिः प्रभो। निष्कस्य शिविरात्तस्मात्ताभ्यां सङ्गस्य वीर्यवान् ॥ आचल्यो कर्म तत्सर्व हृष्टः संहर्षयन् विभो ॥ १३१ ॥ पाञ्चाला निहताः सर्वे द्वीपदेयाश्च सर्वशः। सोमका मत्स्यशेषाश्च सर्वे विनिद्वता मया॥ १३२॥ इदानीं कृतकृत्याः सम याम तत्रैव मा चिरम्। यदि जीवति नो राजा तस्मै शंसामहे वयम् ॥ १३३ ॥ दुर्योधनप्राणत्यागः, युधिष्ठिरस्य शिविरप्रवेशः

(अ. ९) ते हत्वा सर्वपाञ्चाळान्द्रीपदेयांश्च सर्वशः।
भागच्छन्सहितास्तत्र यत्र दुर्योधनो हतः॥ १३४॥
गत्वा चैनमपश्यन्त किञ्चित्प्राणं जनाधिपम्।
ततो रथेभ्यः प्रस्कन्य परिवहस्तवात्मजम्॥ १३५॥
तं भग्नसक्यं राजेन्द्र क्रच्छ्प्राणमचेतसम्।
चमन्तं रुधिरं वक्त्राद्पश्यन्वसुधातले॥ १३६॥
चृतं समन्ताद्वहुभिः श्वापदैर्घोरदर्शनैः।
शास्तावृक्तगणेश्चेव भक्षयिष्यद्विरन्तिकात्॥ १३०॥

क्प०-

निवारयन्तं कृच्छात्तान् श्वापदांश्च चिखादिषुन्। विचेष्टमानं मह्यां च सुभृशं गाढवेदनम् ॥ १३८॥ ते तं शयानं सम्प्रेक्ष्य राजानमत्थोचितम्। अविषद्येण दुःखेन ततस्ते रुरुदुश्चयः ॥ १३९ ॥ ततस्तु रुधिरं हस्तैर्मुखान्निर्मृज्य तस्य हि। रणे राज्ञः शयानस्य कृपणं पर्यदेवयन् ॥ १४० ॥ न दैवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुघिरोक्षितः। एकादराचम्भर्ता रोते दुर्योधनो हतः॥ १४१॥ योऽयं मुर्धाभिषिकानामग्रे जातः परन्तपः। स हतो त्रसते पांसून पश्य कालस्य पर्ययम्॥ १४२ ॥ उपासत द्विजाः पूर्वमर्थहेतोर्यमीश्वरम्। उपासते च तं हाद्य ऋव्यादा मांसहेतवः॥ १४३॥ तं दायानं कुरुश्रेष्ठं ततो भरतसत्तम। अध्वत्थामा समालोक्य करुणं पर्यदेवयत् ॥ १४४ ॥ कालो नुनं महाराज लोकेऽस्मिन् बलवत्तरः। पश्यामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥ १४५ ॥ अधर्मेण हतस्याजी मुद्यमानं पदा शिरः। य उपेक्षितवान् क्षुद्रं धिक् कृष्णं चिग्युचिष्ठिरम्॥ १४६ 🕸 यां गतिं क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्थयः। हतस्यामिमुखस्याजौ प्राप्तस्त्वमिस तां गतिम्॥ १४०॥ वयमेव त्रयो राजन गच्छन्तं परमां गतिम्। यद्वै त्वां नानगच्छामस्तेन घक्ष्यामहे वयम् ॥ १४८॥ गत्वैव तु महाराज समेत्य च महारथान्। यथाज्येष्ठं यथाश्रेष्ठं पूजयेर्वचनान्मम ॥ १४९॥ आचार्य पूजयित्वा च केतुं सर्वधनुष्मताम्। हतं मयाऽद्य शंसेथा घृष्टद्युम्नं नराधिप ॥ १५० ॥

दुर्योधन जीवसि त्वं वाक्यं श्रोत्रसुखं श्रुणु। सप्त पाण्डवतः शेषा धार्तराष्ट्रास्त्रयो वयम् ॥ १५१ ॥ ते चैव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः। अहं च कृतवर्मा च कृपः शारद्वतस्तथा॥ १५२॥ द्रीपदेया हताः सर्वे घृष्टद्युम्नस्य चात्मजाः। पाञ्चाला निहताः सर्वे मत्स्यशेषं च भारत ॥ १५३ ॥ मया च पापकर्माऽसौ धृष्टद्युम्नो महीपते। प्रविदय शिबिरं रात्री पशुमारेण मारितः॥ १५४॥ दुर्योधनस्त तां वाचं निशस्य मनसः प्रियाम्। प्रतिस्थय पुनश्चेत इदं वचनमद्यवीत्॥ १५५॥ न मेऽकरोत्तद्वाङ्गेयो न कर्णो न च ते पिता। यत्त्रया क्रपभोजाभ्यां सहितेनाद्य मे कृतम्॥ १५६॥ स च सेनापतिः क्षद्रो हतः सार्घ शिखण्डिना। तेन सन्ये मघवता सममात्मानमद्य वै ॥ १५७ ॥ स्वस्ति प्राप्तुत भद्रं वः स्वर्गे नः सङ्गमः पुनः॥ १५८॥ इत्येवमुक्त्वा तूष्णीं स कुरुराजो महामनाः। प्राणानुपास्जद्वीरः सुहृदां दुःखमुत्स्जन् ॥ १५९॥ प्वमेष क्षयो वृत्तः कुरुपाण्डवसेनयोः। घोरो विशसनो रौद्रो राजन दुर्मन्त्रित तव ॥ १६० ॥ तव पुत्रे गते स्वर्ग शोकार्तस्य ममानघ। ऋषिदत्तं प्रनष्टं तिह्वयदिशात्वमद्य वै॥ १६१॥

(भ. १०) तस्यां राज्ञ्यां व्यतीतायां घृष्टद्युम्नस्य सार्राधः। वैश०- शशंस धर्मराजाय सीप्तिके कदनं कृतम्॥ १६२॥ स्त०- द्रीपदेया इता राजन् द्रुपदस्यात्मज्ञैः सह। प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः स्वपन्तः शिविरे स्वके॥ १६३॥ कृतवर्मणा नृशंसेन गीतमेन कृपेण च। अश्वत्यास्ना च पापेन हतं वः शिबिरं निशि ॥ १६४ ॥ अहमेकोऽचशिष्टस्तु तस्मात्सैन्यान्महामते। मुक्तः कथञ्चिद्धमीत्मन् व्यत्राच कृतवर्मणः॥ १६५॥ तच्छूत्वा वाक्यमशिवं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। पपात मह्यां दुर्धर्षः पुत्रशोकसमन्वितः॥ १६६॥ रुष्धचेतास्त कौन्तेयः शोकविह्नलया गिरा। जित्वा रात्रुश्चितः पश्चात्पर्यदेवयदार्तवत् ॥ १६७ ॥ दुर्विदा गतिरथानामपि ये दिन्यचक्षुवः। जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना वयं जिताः॥ १६८॥ अनर्थो ह्यर्थसङ्कारास्तथाऽनर्थोऽर्थदुर्शनः। जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात् पराजयः॥ १६९॥ यज्जित्वा तप्यते पश्चादापन्न इव दुर्मतिः। कथं मन्येत विजयं ततो जिततरः परेः ॥ १७०॥ न हि प्रमादात् परमस्ति कश्चि-द्वधो नराणामिह जीवलोके। प्रमत्तमर्था हि नरं समन्तात् त्यजन्त्यनर्थाश्च समाविद्यान्ति ॥ १७१ ॥ न हि प्रमत्तेन नरेण शक्यं विद्या तपः श्रीविंपुळं यशो वा। इन्द्रोपमान् पार्थिवपुत्रपौत्रा-न्पर्याविशेषेण हतान् प्रमादात्॥ १७२॥ तीर्त्वा समुद्रं वणिजः समृद्धा मग्नाः कुनद्यामिव हेलमानाः॥ १७३॥ कृष्णां तु शोचामि कथं चु साध्वी शोकार्णवं साऽच विशत्यभीता।

आतंश्च पुत्रां इताशिशस्य
पाञ्चालराजं पितरं च खुद्धम्।
ध्रुवं विसंज्ञा पितता पृथिव्यां
सा शोष्यते शोकक्रशाङ्गयिष्टः॥ १७४॥
इत्येवमार्तः परिदेवयन् स
राजा कुरूणां नकुलं बभाषे।
गच्छानयैनामिह मन्दभाग्यां
समात्पक्षामिति राजपुत्रीम्॥ १७५॥
माद्रीस्रुतस्तत्परिगृद्ध वाक्यं
धर्मेण धर्मप्रतिमस्य राज्ञः।
ययौ रथेनालयमाशु देव्याः
पाञ्चालराजस्य च यत्र दाराः॥ १७६॥।
प्रस्थाप्य माद्रीस्रुतमाजमीढः
शोकार्दितस्तैः सहितः सुहद्भिः।
रोक्रयमाणः प्रययौ सुताना-

मायोधनं भूतगणानुकीर्णम् ॥ १७७ ॥ स तत् प्रविद्याशिवमुत्ररूपं ददर्श पुत्रान् सुहदः सर्खीश्च । भूमौ शयानान् रुधिरार्द्रगात्रा-न्विभिन्नदेहान् प्रहतोत्तमाङ्गान् ॥ १७८ ॥

(अ. ११) ततस्तस्य महाञ्जोकः प्रादुरासीन्महात्मनः।
स्मरतः पुत्रपौत्राणां स्नातृणां स्वजनस्य ह ॥ १७९ ॥
तमश्रुपरिपूर्णाक्षं वेपमानमचेतसम्।
सुद्धदो भृशसंविद्याः सान्त्वयाञ्चित्ररे तदा ॥ १८० ॥
ततस्तस्मिन् क्षणे कल्पो रथेनादित्यवर्चसा।
नकुलः कृष्णया सार्धमुपायात् परमार्तया ॥ १८१ ॥

उपप्लव्यं गता सा तु श्रुत्वा सुमहद्वियम्। तदा विनाशं सर्वेषां पुत्राणां व्यथिताऽभवत् ॥ १८२ ॥ कस्पमानेव कद्ली वातेनाभिसमीरिता। कृष्णा राजानमासाद्य शोकार्ता न्यपतद्भवि॥ १८३॥ ततस्तां पतितां दृष्ट्वा संरम्भी सत्यविक्रमः। बाहुभ्यां परिजयाह समुत्पत्य वृकोदरः॥ १८४॥ सा समाश्वासिता तेन भीमसेनेन भामिनी। रुदती पाण्डवं कृष्णा सा हि भारतमत्रवीत ॥ १८५॥ दिष्ट्या राजन्नवाप्येमामखिलां भोक्ष्यसे महीम्। आत्मजान् क्षत्रधर्मेण सम्प्रदाय यमाय वै॥ १८६॥ दिष्ट्या त्वं कुराली पार्थ मत्तमातङ्गगामिनीम्। अवाप्य पृथिवीं कृत्स्नां सौमद्रं न स्मरिष्यसि ॥ १८०॥ प्रसुप्तानां वधं श्रुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा। शोकस्तपति मां पार्थ हुताशन इवाश्रयम्॥ १८८॥ तस्य पापकृतो द्वौणेर्न चेदद्य त्वया रणे। ह्रियते सानुबन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम् ॥ १८९ ॥ इहैव प्रायमासिष्ये तनिबोधत पाण्डवाः। न चेत् फलमवाप्नोति द्रौणिः पापस्य कर्मणः॥ १९०॥ पवमुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशत्। प्रत्युवाच स धर्मात्मा द्रीपदीं चारुद्रशैनाम् ॥ १९१ ॥ घर्म्य धर्मेण धर्मन्ने प्राप्तास्ते निधनं शुभे। पुत्रास्ते भ्रातरश्चैव तान्न शोचितुमईसि ॥ १९२ ॥ स कल्याणि वनं दुर्ग दूरं द्रौणिरितो गतः। तस्य त्वं पातनं सङ्ख्ये कथं ज्ञास्यिस शोभने ॥ १९३॥ द्रीपदी०-द्रोणपुत्रस्य सहजो मणिः शिरसि मे श्रुतः। निहत्य सङ्घये तं पापं पश्येयं मणिमाहृतम् ॥ १९४ ॥ म.सा.२९

राजिङ्गरिस ते कृत्वा जीवेयमिति मे मितः ॥ १९५॥ तस्या बहुविधं दुःखं निराम्य परिदेवितम्। न चामर्षत कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः॥ १९६॥ स काश्चनविचित्राङ्गमारुरोह महारथम्। नकुलं सार्रायं कृत्वा द्रोणपुत्रवधे धृतः। विस्फार्य सर्शरं चापं तूर्णमश्वानचोदयत्॥ १९७॥

विस्फार्य संशरं चापं तूर्णमश्वानचोदयत्।। १९७॥ अश्वत्थामदौरात्म्यकथनम्, ब्रह्मास्त्रमोक्षणम् (अ. १२) तस्मिन् प्रयाते दुर्घर्षे यदूनामृषभस्ततः। अब्रवीत्पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ १९८॥ एव पाण्डव ते भ्राता पुत्रशोकपरायणः। जिघांसदौंणिमाकन्दे एक प्वाभिघावति ॥ १९९॥ भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो भातभ्यो भरतर्षभ। तं कुच्छ्गतमद्य त्वं कस्मान्नाभ्युपपद्यसे ॥ २००॥ यत्तदाचष्ट पुत्राय द्रोणः परपुरञ्जयः। अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम दहेत पृथिवीमपि ॥ २०१॥ तन्महात्मा महाभागः केतः सर्वधनुष्मताम्। प्रत्यपादयदाचार्यः प्रीयमाणो धनञ्जयम् ॥ २०२ ॥ तं पुत्रोऽप्येक एवैनमन्वयाचद्मर्षणः। ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव ॥ २०३॥ विदितं चापलं ह्यासीदात्मजस्य दुरात्मनः। सर्वधर्मविदाचार्यः सोऽन्वशात् स्वस्नतं ततः॥ २०४॥ परमापद्वतेनापि न सा तात त्वया रणे। इदमस्त्रं प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः॥ २०५॥ इत्युक्तवान् गुरुः पुत्रं द्रोणः पश्चादथोक्तवान् । न त्वं जातु सतां मार्गे स्थातेति पुरुषर्पम ॥ २०६ ॥

स तदाशाय दुष्टात्मा पितुर्वचनमप्रियम्। निराद्याः सर्वकल्याणैः शोकात् पर्यचरन्महीम् ॥ २००॥ ततस्तदा कुरुश्रेष्ठ वनस्थे त्विय भारत। अवसद्द्वारकामेत्य वृष्णिभिः परमार्चितः॥ २०८॥ स कदाचित् समुद्रान्ते वसन् द्वारवतीमन्। एक एकं समागम्य मामुबाच हसन्निव॥२०९॥ अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम देवगर्न्धवपृजितम्। तदद्य मिय दाशाई यथा पितरि मे तथा॥ २१०॥ अस्मत्तस्तदुपादाय दिग्यमस्त्रं यदुत्तम । ममाप्यस्त्रं प्रयच्छ त्वं चकं रिपुहणं रणे ॥ २११ ॥ गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्त्रम्। जग्राहोत्पत्य सहसा चर्क सन्येन पाणिना॥ २१२॥ न चैनमराकत स्थानात सञ्चालयितमप्यत। अथैनं दक्षिणेनापि प्रहीतुमुपचक्रमे ॥ २१३ ॥ सर्वयत्नबलेनापि गृह्णश्रेवमिदं ततः। ततः सर्वबलेनापि यदैनं न दाशाक ह ॥ २१४॥ उद्यन्तुं वा चालयितुं द्रौणिः परमदुर्मनाः। कृत्वा यत्नं परिश्रान्तः स न्यवर्तत भारत॥ २१५॥ निवृत्तमनसं तस्मादभिप्रायाद्विचेतसम्। अहमामन्त्र्य संविग्नमध्वत्थामानमनुवम् ॥ २१६॥ भारताचार्यपुत्रस्त्वं मानितः सर्वयाद्वैः। चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ कन्तु तात युयुत्ससे ॥ २१७ ॥ एवमुक्तो मया द्रौणिर्मामिदं प्रत्युवाच ह। प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्वया सह ॥ २१८ ॥ प्रार्थितं ते मया चकं देवदानवपूजितम्। अजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतद्ववीमि ते॥ २१९॥

त्वत्तोऽहं दुर्छभं काममनवाप्येव केशव।
प्रतियास्यामि गोविन्द शिवेनाभिवदस्व माम् ॥ २२०॥
पतावदुक्त्वा द्रौणिमी युग्यानश्वान् धनानि च।
आदायोपययो काले रत्नानि विविधानि च॥ २२१॥
स संरम्भी दुरात्मा च चपलः क्रूर एव च।
वेद चाल्लं ब्रह्मशिरस्तस्माद्रक्ष्यो वृकोदरः॥ २२२॥

(अ. १३) एवमुक्त्वा युघां श्रेष्ठः सर्वयादवनन्दनः। सर्वायुधवरोपेतमाहरोह रथोत्तमम् ॥ २२३ ॥ अर्जुनः सत्यकर्मा च कुरुराजो युधिष्टिरः। अशोभेतां महात्मानी दाशाईमभितः स्थिती। रथस्थं शार्ङ्गधन्वानमश्विनाविव वासवम् ॥ २२४ ॥ िते समार्च्छन्नर्व्याद्याः क्षणेन भरतर्षभ। भीमसेनं महेष्वासं समनुद्रत्य वेगिताः॥ २२५॥ क्रोधदीप्तं तु कीन्तेयं द्विषदर्थं समुद्यतम्। नाराक्नुवन् वार्यितुं समेत्यापि महारथाः॥ २२६॥ स तेषां प्रेक्षतामेव श्रीमतां दृढधन्विनाम्। ययौ भागीरथीतीरं हरिभिर्भृशवेगितैः। यत्र सम ध्रयते द्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनाम् ॥ २२० ॥ स दद्र्श महात्मानमुदकान्ते यशस्विनम् । कृष्णद्वैपायनं व्यासमासीनमृषिभिः सह ॥ २२८ ॥ तं चैव क्रुरकर्माणं दुद्दों द्रौणिमन्तके ॥ २२९ ॥ तमभ्यधावत्कौन्तेयः प्रगृह्य सञ्चारं धनुः। भीमसेनो महाबाहुस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत ॥ २३०॥ स दक्ष्वा भीमधन्वानं प्रगृहीतशरासनम्। भातरी पृष्ठतश्चास्य जनार्दनरथे स्थिती। क्यथितात्माऽभवदद्रौणिः प्राप्तं चेदममन्यत ॥ २३१ ॥

स तिहव्यमदीनात्मा परमास्त्रमचिन्तयत्। जग्राह च स चेवीकां द्रौणिः सन्येन पाणिना ॥ २३२ ॥ स तामापदमासाद्य दिव्यमस्त्रमुदैरयत्। अपाण्डवायेति रुषा तद्ख्रं प्रमुमोच ह ॥ २३३ ॥ (अ. १४) इङ्गितेनैव दाशाईस्तमभिप्रायमादितः। द्रौणेर्बुद्घ्या महाबाहुरर्जुनं प्रत्यभाषत ॥ २३४॥ अर्जुनार्जुन यहिन्यमस्त्रं ते हृदि वर्तते। द्रोणोपदिष्टं तस्यायं कालः सम्प्रति पाण्डव ॥ २३५ ॥ भ्रातृणामात्मनश्चैव परित्राणाय भारत। विस्जैतस्वमप्याजावस्त्रमस्त्रनिवारणम् ॥ २३६ ॥ केरावेनैवमुक्तोऽथ पाण्डवः परवीरहा। अवातरद्रथात्तूर्णं प्रगृद्य सदारं घतुः॥ २३७॥ पूर्वमाचार्यपुत्राय ततोऽनन्तरमात्मने। भ्रातः भ्यश्चैव सर्वेभ्यः स्वस्तीत्युक्त्वा परन्तपः ॥ २३८ ॥ देवताभ्यो नमस्कृत्यं गुरुभ्यश्चेव सर्वशः। उत्ससर्ज शिवं ध्यायश्रह्ममञ्जेण शाम्यताम् ॥ २३९ ॥ ततस्तदस्रं सहसा सृष्टं गाण्डीचधन्वना। प्रजज्वाल महार्चिष्मद्यगान्तानलसन्निभम् ॥ २४० ॥ तथैव द्रोणपुत्रस्य तदस्त्रं तिग्मतेजसः। प्रजज्वाल महाज्वालं तेजोमण्डलसंवृतम् ॥ २४१ ॥ ते त्वस्त्रतेजसी छोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते। महर्षी सहिती तत्र दर्शयामासतुस्तदा॥ २४२॥ नारदः सर्वभूतात्मा भरतानां पितामहः। उभी रामयितुं वीरी भारद्वाजधन अयी ॥ २४३ ॥ तौ मुनी सर्वधर्मशौ सर्वभूतहितैषिणौ। दीतयोरखयोर्मध्ये स्थितौ परमतेजसौ ॥ २४४ ॥

ऋषी०- नानारा खिवदः पूर्वे येऽप्यतीता महारथाः। नेतदश्चं मनुष्येषु तैः प्रयुक्तं कथञ्चन ॥ २४५॥ किमिदं साहसं वीरी कृतवन्ती महात्ययम् ॥ २४६॥

(अ. १५) दृष्ट्वेव नरशार्दुल तावग्निसमतेजसी। सञ्जहार शरं दिव्यं त्वरमाणो धनञ्जयः॥ २४०॥ उवाच भरतश्रेष्ठ तावृषी प्राञ्जलिस्तदा। प्रमुक्तमस्त्रमस्त्रेण शास्यतामिति वै मया ॥ २४८ ॥ संहते परमास्त्रेऽस्मिन् सर्वानस्मानशेषतः। पापकर्मा ध्रुवं द्रौणिः प्रधक्ष्यत्यस्त्रतेजसा ॥ २४९ ॥ यद्त्र हितमस्माकं लोकानां चैव सर्वथा। भवन्तो देवसङ्काशौ तथा सम्मन्त्रमहुतः॥ २५०॥ इत्युक्त्वा सञ्जहारास्त्रं पुनरेव धनञ्जयः। संहारो दुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे ॥ २५१ ॥ अचीर्णब्रह्मचर्यो यः सृष्ट्वाऽऽवर्तयते पुनः। तद्श्रं सानुबन्धस्य मूर्धीनं तस्य कृन्तति ॥ २५२ ॥ द्रौणिरप्यथ सम्प्रेक्ष्य ताबुधी पुरतः स्थितौ। न शशाक पुनर्घोरमस्त्रं संहर्तुमोजसा ॥ २५३ ॥ अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्त्रस्य संयुरी। द्रौणिर्दोनमना राजन द्वैपायनमभाषत ॥ २५४ ॥ उत्तमव्यसनार्तेन प्राणत्राणमभीप्सना । मयैतदस्त्रमृत्सृष्टं भीमसेनभयान्मुने। तस्य भ्रयोऽद्य संहारं कर्त् नाहमिहोत्सहे ॥ २५५ ॥ विसृष्टं हि मया दिव्यमेतदस्त्रं दुरासदम्। अपाण्डवायेति मुने बह्नितेजोऽनुमन्त्रय वै॥ २५६॥ अद्य पाण्डसतान सर्वान जीविताई शिष्यति ॥ २५० ॥ कृतं पापमिदं ब्रह्मन् रोषाविष्टेन चेतसा। वधमाशास्य पार्थानां मयाऽस्त्रं सृजता रणे ॥ २५८ ॥

व्यास०-अस्त्रमस्त्रेण तु रणे तव संशमयिष्यता। विस्रष्टमर्जुनेनेदं पुनश्च प्रतिसंहतम् ॥ २५९ ॥ अस्त्रं ब्रह्मशिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते। समा द्वादश पर्जन्यस्तद्राष्ट्रं नाभिवर्षति ॥ २६० ॥ पाण्डवास्त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्ष्यमेव हि। तस्मात्संहर दिव्यं त्वमस्त्रमेतन्महाभुज ॥ २६१ ॥ मणिं चैव प्रयच्छाच यस्ते शिरसि तिष्ठति। एतदादाय ते प्राणान् प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः॥ २६२ ॥

द्रौणि०- पाण्डवैर्यानि रत्नानि यचान्यत् कौरवैर्धनम् ।
अवाप्तमिह तेभ्योऽयं मणिर्मम विशिष्यते ॥ २६३ ॥
यमावष्य भयं नास्ति शस्त्रव्याधिक्षुधाश्रयम् ।
एवंवीर्यो मणिरयं न मे त्याज्यः कथञ्चन ॥ २६४ ॥
यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम् ॥ २६५ ॥
अयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति ।
गर्भेषु पाण्डवेयानाममोधं चैतदुत्तमम् ॥ २६६ ॥
न च शक्तोऽस्मि भगवन् संहर्तु पुनरुद्यतम् ।
एतद्श्रमतश्चैव गर्भेषु विसृजास्यहम् ।
न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महामुने ॥ २६७ ॥

व्यास०- एवं कुरु न चान्या तु बुद्धिः कार्या त्वयाऽनघ । गर्भेषु पाण्डवेयानां विस्उत्येतदुपारम ॥ २६८ ॥ ततः परममस्त्रं तु द्रीणिरुद्यतमाहवे । द्वैपायनवचः श्रुत्वा गर्भेषु प्रमुमोच ह ॥ २६९ ॥

### अश्वत्थामनणिहरणम्

(अ. १६) तदाज्ञाय ह्वीकेशो विस्षृष्टं पापकर्मणा।
हृष्यमाण इदं वाक्यं द्रोणि प्रत्यब्रवीसदा॥ २००॥
विराटस्य सुतां पूर्वं स्तुषां गाण्डीवधन्वनः।
उपष्ठव्यगतां दृष्ट्वा व्रतवान् ब्राह्मणोऽब्रवीत्॥ २०१॥
परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति।
एतदस्य परिक्षित्वं गर्भस्थस्य भविष्यति॥ २०२॥
तस्य तद्वचनं साधोः सत्यमेतद्भविष्यति।
परिक्षिद्भविता होणां पुनर्वशकरः सुतः॥ २०३॥
एवं वृवाणं गोविन्दं सात्वतां प्रवरं तदा।
द्रौणिः परमसंर्व्धः प्रत्युवाचेदमुत्तरम्॥ २०४॥
नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केशव।
वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मद्राक्यमन्यथा॥ २०५॥
पतिष्यति तदस्तं हि गर्भे तस्या मयोद्यतम्।
विराटदहितुः कृष्ण यं त्वं रिक्षतुमिच्छिस्॥ २०६॥

भग०- अमोघः परमाश्चस्य पातस्तस्य भविष्यति ।
स तु गर्भो मृतो जातो दीर्घमायुरवाप्स्यति ॥ २७० ॥
त्यां तु कापुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः ।
असकृत्पापकर्माणं बालजीवितघातकम् ॥ २०८ ॥
तस्मात्वमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि ॥ २०९ ॥
त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम् ।
अप्राप्नुवन् कचित् काञ्चित् संविदं जातु केनचित् ॥२८०॥
निर्जनानसहायस्त्वं देशान् प्रविचरिष्यसि ।
भवित्री न हि ते श्रुद्र जनमध्येषु संस्थितिः ॥ २८१ ॥
पृयशोणितगन्यो च दुर्गकान्तारसंश्रयः ।
विचरिष्यसि पापातमा सर्वव्याधिसमन्वितः ॥ २८२ ॥

अहं तं जीवियण्यामि दग्धं शस्त्राग्नितेजसा। पश्य मे तपसो वीर्थ सत्यस्य च नराधम ॥ २८३ ॥ व्यास०-यस्मादनाहत्य कृतं त्वयाऽस्मान् कर्म दारुणम्। ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्ते वृत्तमीदशम् ॥ २८४ ॥ तस्मायदेवकीपुत्र उक्तवानुक्तमं वचः। असंदायं ते तद्धावि क्षत्रधर्मस्त्वयाऽऽश्रितः॥ २८५॥ वैश०- प्रदायाथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम। जगाम विमनास्तेषां सर्वेषां पश्यतां वनम् ॥ २८६ ॥ ततस्ते पुरुषव्याद्याः सदश्वैरनिलोपमैः। अभ्ययुः सहदाशार्हाः शिविरं पुनरेव हि ॥ २८७ ॥ अवतीर्थं रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः। दद्दश्रद्वीपदी हृष्टामार्तामार्ततराः स्वयम् ॥ २८८ ॥ ततो राज्ञाऽभ्यनुज्ञातो भीमसेनो महावलः। प्रदर्गे तं मर्णि दिव्यं वचनं चेदमत्रवीत् ॥ २८९ ॥ अयं भद्रे तव मणिः पुत्रहन्तुर्जितः स ते। उत्तिष्ठ द्योकमुत्सुज्य क्षात्रधर्ममनुस्मर ॥ २९० ॥ प्रयाणे वासुदेवस्य रामार्थमसितेक्षणे। यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनि ॥ २९१ ॥ नैव में पतयः सन्ति न पुत्रा भ्रातरो न च। न वै त्वमिति गोविन्द राममिच्छति राजनि ॥ २९२ ॥ उक्तवत्यसि तीत्राणि वाक्यानि पुरुषोत्तमम्। क्षत्रधर्मानुरूपाणि तानि संस्मर्तुमर्हसि ॥ २९३ ॥ हतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपन्थिकः। दुःशासनस्य रुधिरं पीतं विस्कुरतो मया॥ २९४॥ वैरस्य गतमानृण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम्। जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्दीरवेण च ॥ ५९५ ॥

> भीष्मपर्वतः स्त्रोकाः ॥ ५५५२ ॥ आदिपर्वतः स्त्रोकाः ॥ १०५४० ॥

॥ इति श्रीमहाभारतसारे सौतिकपर्व समातम्॥

### महाभारतसारः

# ११. स्त्रीपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

### धतराष्ट्रविशोककरणम्

(अ. १) इते पुत्रशते दीनं छिन्नशासमिव द्रमम्। वैश्राण-पुत्रशोकाभिसन्ततं घृतराष्ट्रं महीपतिम् ॥ १ ॥ ध्यानमूकत्वमापशं चिन्तया समभिष्छुतम्। अभिगस्य महाराज सञ्जयो वाक्यमग्रवीत्।। २॥ किं शोचिस महाराज नास्ति शोके सहायता। अस्रोहिण्यो हताश्चाष्ट्री दश चैव विशाम्पते। सहैव तव पुत्रेण सर्वे वै निधनं गताः॥ ३॥ पितृणां पुत्रपौत्राणां ज्ञातीनां सुहृदां तथा। गुरूणां चानुपूर्विण प्रेतकार्याणि कारय॥ ४॥ किन्नु बन्धुविहीनस्य जीवितेन ममाद्य वै। ঘুনত-ल्वनपक्षस्य इव मे जराजीर्णस्य पक्षिणः॥ ५॥ न स्मराम्यात्मनः किञ्चित् पुरा सञ्जय दुष्कृतम्। यस्येदं फलमहोह मया मृहेन भुज्यते ॥ ६॥ नृनं व्यपकृतं किञ्चिन्मया पूर्वेषु जन्मसु। येन मां दुःखभागेषु धाता कर्मसु युक्तवान् ॥ ७॥ तन्मामधैव पदयन्तु पाण्डवाः संशितवताः। विवृतं ब्रह्मलोकस्य दीर्घमध्वानमास्थितम्॥८॥ तस्य लालप्यमानस्य बहुशोकं वितन्वतः। शोकापहं नरेन्द्रस्य सञ्जयो वाक्यमव्यवीत्॥९॥

न त्वया सहदां वाक्यं व्रवतामवधारितम् । स्वार्थश्च न कृतः कश्चिल्लज्येन फलगुद्धिना ॥ १०॥ असिनैवैकधारेण स्वबुद्ध्या तु विचेष्टितम्। प्रायशोऽवृत्तसम्पन्नाः सततं पर्युपासिताः ॥ ११ ॥ आदावेव मनुष्येण वर्तितव्यं यथाक्षमम्। यथा नातीतमर्थे वै पश्चात्तापेन युज्यते॥ १२॥ पुत्रगृद्धया त्वया राजन् वियं तस्य चिकीर्षितम्। पश्चात्तापिममं प्राप्तो न त्वं शोचितुमईसि ॥ १३ ॥ मधु यः केवलं इष्टवा प्रपातं नानुपद्यति। स भ्रष्टो मधुलोभेन शोचत्येवं यथा भवान् ॥ १४॥ अर्थान शोचन् प्राप्नोति न शोचन्विन्दते फलम्। न शोचिक्श्रियमाप्रोति न शोचिन्विन्दते परम्॥ १५॥ स्वयम्तपादयित्वाऽग्निं वस्त्रेण परिवेष्टयन्। द्द्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः॥ १६॥ त्वयैव ससुतेनायं वाक्यवायुसमीरितः। लोभाज्येन च संसिक्तो ज्वलितः पार्थपावकः ॥ १०॥ तस्मिन् समिद्धे पतिताः शलमा इव ते सुताः। तान वे शराग्निनिर्दग्धान त्वं शोचितुमर्दसि ॥ १८॥

(अ.२) ततोऽमृतसमैर्वाक्यैह्नांदयन् पुरुषर्षभम् । वैद्या० वैचित्रवीर्यं विदुरो यदुवाच निबोध तत् । विदु० उत्तिष्ठ राजन् किं दोषे धारयात्मानमात्मना ॥ १९ ॥ एषा वै सर्वसत्त्वानां छोकेश्वर परा गतिः । अगुध्यमानो म्नियते युध्यमानश्च जीवति । कालं प्राप्य महाराज न कश्चिद्तिवर्तते ॥ २० ॥ अभावादीनि भृतानि भावमध्यानि भारत । अभावनिधनात्येव तत्र का परिदेवना ॥ २१ ॥ न शोचन्मृतमन्वेति न शोचन् म्रियते नरः। एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुद्योचिस ॥ २२॥ यथा वायुस्तृणात्राणि संवर्तयति सर्वशः। तथा काळवशं यान्ति भूतानि भरतर्भभ ॥ २३॥ एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम। यस्य कालः प्रयाखेत्रे तत्र का परिदेवना ॥ २४ ॥ न चाप्येतान्हतान्युद्धे राजञ्ज्ञोचितुमईसि। अमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परमां गतिम्॥ २५॥ अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः। नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना॥ २६॥ न यहैर्दक्षिणाचद्भिनं तपोभिनं विद्यया। स्वर्ग यान्ति तथा मर्त्या यथा शुरा रणे हताः॥ २०॥ आत्मानमात्मनाऽऽश्वास्य मा शुचः पुरुषर्वभा नाच गोकाभिभूतस्त्वं कायमुत्स्रष्टुमईसि ॥ २८॥ मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्॥ २९॥ न कालस्य प्रियः कश्चित्र द्वेष्यः कुरुसत्तम। न मध्यस्थः कचित्कालः सर्वे कालः प्रकर्वति ॥ ३०॥ कालः पचित भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥ ३१॥ अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः। आरोग्यं प्रियसंवासो गृद्धवेदेषु न पण्डितः॥ ३२॥ न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हिस । अप्यभावेन युज्येत तद्यास्य न निवर्तते॥ ३३॥ अशोचन् प्रतिकुर्वात यदि पश्येत पराक्रमम्॥ ३४॥

भैषज्यमेतद्दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्। चिन्त्यमानं हि न व्येति भ्यश्चापि प्रवर्धते ॥ ३५॥ प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमीषधैः। एतद्विज्ञानसामर्थं न बालैः समतामियात् ॥ ३६॥ आत्मैव द्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव द्यात्मनः साक्षी कृतस्याऽपकृतस्य च ॥ ३०॥ धुमेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्मणा। कृतं भवति सर्वत्र नाकृतं विद्यते क्वचित् ॥ ३८॥ न हि ज्ञानविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु। मूल्यातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः॥ ३९॥

यतो यतो मनो दुःखात् सुखाद्वा विप्रमुच्यते। (अ. ३) ततस्ततो नियम्यैतच्छान्ति चिन्देत वै बुधः॥ ४०॥ अशाश्वतमिदं सर्वे चिन्त्यमानं नर्षेभ। कदळीसिक्समो लोकः सारो हास्य न विद्यते॥ ४१॥ गृहाणीव हि मर्त्यानामाहुर्देहानि पण्डिताः। कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतम्॥ ४२॥ यथा जीर्णमजीर्ण वा वस्त्रं त्यक्त्वा तु पूरुषः। अन्यद्रोचयते वस्त्रमेवं देहाः शरीरिणाम् ॥ ४३ ॥ प्राक्कमीभस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च। एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुतप्यसे॥ ४४॥ यथा तु सिळिलं राजन् कीडार्थमनुसन्तरत्। उन्मजेच निमजेच किञ्चित् सत्त्वं नराधिप॥ ४५॥ एवं संसारगहने उन्मज्जननिमज्जने। कर्मभोगेन बध्यन्ते क्रिश्यन्ते चाल्पबुद्धयः॥ ४६॥ ये तु प्राज्ञाः स्थिताः सत्त्रे संसारेऽस्मिन् हितैविणः। समागमज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्॥ ४०॥

धतराष्ट्रस्य पुरान्निर्गमनम् , कृपादीनां दर्शनम् (स.१०) विदुरस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा तु पुरुषर्वभः। युज्यतां यानमित्युक्त्वा पुनर्वचनमब्रवीत् ॥ ४८॥ शीवमानय गान्धारीं सर्वाश्च भरतिवयः। वर्षं कुन्तीमुपादाय याश्चाऽन्यास्तत्र योषितः॥ ४९॥ एवमुक्त्वा स धर्मात्मा विदुरं धर्मवित्तमम्। शोकविप्रहतज्ञानो यानमेवान्वपद्यत ॥ ५०॥ गान्धारी पुत्रशोकार्ता भर्तुर्वचननोदिता। सह कुन्त्या यतो राजा सह स्त्रीभिरुपादवत्॥ ५१ ॥ ताः समासाद्य राजानं भृशं शोकसमन्विताः। आमन्त्रयाऽन्योन्यमीयुः स्म भृशमुच्चुकुग्रुस्ततः॥ ५२॥ ताः समाध्वासयत् क्षत्ता ताभ्यश्चातंतरः स्वयम्। अश्रुकण्डीः समारोप्य ततोऽसौ निर्ययौ पुरात्॥ ५३॥ ततः प्रणादः सञ्जन्ने सर्वेषु कुरवेशमसु। आकुमारं पुरं सर्वमभवच्छोककर्षितम् ॥ ५४ ॥ अद्दष्टपूर्वा या नार्यः पुरा देवगणैरपि । पृथग्जनेन दश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः॥ ५५॥ प्रकीर्य केशान् सुशुभान् भूषणान्यवमुच्य च। एकवस्त्रधरा नार्यः परिपेतुरनाथवत् ॥ ५६॥ श्वेतपर्वतरूपेभ्यो गृहेभ्यस्तास्त्वपाकमन्। गुहाभ्य इव शैलानां पृषत्यो हतयूथपाः॥ ५७॥ वीडाञ्जग्मुः पुरा याः स्म सखीनामपि योवितः। ता एकवल्रा निर्छजाः श्वश्रुणां पुरतोऽभवन् ॥ ५८॥ ताभिः परिवृतो राजा रुदतीभिः सहस्रदाः। निर्ययौ नगराद्दीनस्तूर्णमायोधनं प्रति ॥ ५९ ॥

शिहिएनो वणिजो वैश्याः सर्वकर्मोपजीविनः। ते पार्थिवं पुरस्कृत्य निर्ययुर्नगराद्वहिः॥ ६०॥ (জ. ११) क्रोशमात्रं ततो गत्वा ददशुस्तान् महारथान्। शारद्वतं कृपं द्रौणिं कृतवर्माणमेव च ॥ ६१ ॥ ते तु दृष्ट्वैव राजानं प्रशाचश्चषमीश्वरम्। अश्रुकण्ठा विनिःश्वस्य रुद्दन्तमिद्मष्ट्वन् ॥ ६२ ॥ पुत्रस्तव महाराज कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। गतः सानुचरो राजञ्हाकलोकं महीपते॥ ६३॥ दुर्योधनबलान्मुका वयमेव त्रयो रथाः। सर्वमन्यत परिक्षीणं सैन्यं ते भरतर्वभ ॥ ६४ ॥ इत्येवमुक्त्वा राजानं कृत्वा चामिप्रदक्षिणम्। कृपश्च कृतवर्मा च द्रोणपुत्रश्च भारत। आमन्त्र्याऽन्योन्यमुद्धिग्नास्त्रिघा ते प्रययुस्तदा ॥ ६५॥ जगाम हास्तिनपुरं कृपः शारद्वतस्तदा । स्वमेव राष्ट्रं हार्दिक्यो द्रौणिव्यासाश्रमं ययौ ॥ ६६॥ समासाद्याथ वै द्रौणि पाण्डुपुत्रा महारथाः। व्यजयंस्ते रणे राजन् विकस्य तदनन्तरम् ॥ ६७ ॥

## भीमप्रतिमाभञ्जनम्

(स. १२) हतेषु सर्वसैन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः।
शुश्रुवे पितरं बृद्धं निर्यान्तं गजसाह्रयात् ॥ ६८ ॥
सोऽभ्ययात् पुत्रशोकार्तः पुत्रशोकपरिष्ठुतम् ।
शोचमानं महाराज श्रातृभः सहितस्तदा ॥ ६९ ॥
अन्वीयमानो वीरेण दाशार्हेण महात्मना ।
युयुधानेन च तथा तथैव च युयुत्सुना ॥ ७० ॥
तमन्वगात् सुदुःखार्ता द्रौपदी शोककार्शिता ।
सङ्घ पाश्चालयोषिद्धिर्यास्तत्रासन् समागताः॥ ७१ ॥

स गङ्गामनु चुन्दानि स्त्रीणां भरतसत्तम। क्रररीणामिवार्तानां कोशन्तीनां ददर्श हु॥ ७२॥ अतीत्य ता महाबाहुः कोशन्तीः कुररीरिव। ववन्दे पितरं ज्येष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ७३॥ ततोऽभिवाद्य पित्र धर्मेणामित्रकर्षणाः। न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः॥ ७४॥ तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधार्दितः। अप्रीयमाणः शोकार्तः पाण्डवं परिषस्वजे ॥ ७५ ॥ धर्मराजं परिष्वज्य सान्त्वयित्वा च भारत। दुष्टात्मा भीममन्वैच्छद्दिघक्षुरिव पावकः॥ ७६॥ तस्य सङ्कल्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यश्भमं हरिः। भीममाक्षिप्य पाणिभ्यां प्रददी भीममायसम्॥ ७०॥ प्रागेव तु महाबुद्धिर्बुद्ध्या तस्येङ्गितं हरिः। संविधानं महापाशस्तत्र चके जनार्दनः॥ ७८॥ तं गृहीत्वैव पाणिभ्यां भीमसेनमयस्मयम्। बभक्ष बळवान् राजा मन्यमानो वृकोद्रम्॥ ७९॥ नागायुतबलप्राणः स राजा भीममायसम्। भङ्क्त्वा विमथितोरस्कः सुस्राव रुधिरं मुखात्॥ ८० ॥ ततः पपात मेदिन्यां तथैव रुधिरोक्षितः। प्रपुष्पिताग्रशिखरः पारिजात इव द्रुमः ॥ ८१ ॥ प्रत्यगृह्णाच तं विद्वान् स्तो गावलाणिस्तदा। मैवमित्यब्रवीचैनं रामयन् सान्त्वयितव ॥ ८२ ॥ स तु कोपं समुत्सुज्य गतमन्युर्महामनाः। हा हा भीमेति चुकोश नृपः शोकसमन्वितः॥ ८३॥ तं विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधार्दितम्। वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमत्रवीत् ॥ ८४ ॥

मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नैष भीमस्त्वया हतः। आयसी प्रतिमा होषा त्वया निष्पातिता विभो ॥ ८५ ॥ त्वां कोघवशमापन्नं विदित्वा भरतर्षभ। मयाऽपकृष्टः कौन्तेयो मृत्योर्देष्टान्तरं गतः॥ ८६॥ यथाऽन्तकमनुप्राप्य जीवन् कश्चित्र मुच्यते। पर्व बाह्नन्तरं प्राप्य तव जीवेश्न कश्चन ॥ ८७ ॥ तस्मात्पुत्रेण या तेऽसी प्रतिमा कारिताऽऽयसी। भीमस्य सेयं कीरव्य तवैवोपहृता मया॥ ८८॥ पुत्रशोकाभिसन्तप्तं धर्माद्यकृतं मनः। तव राजेन्द्र तेन त्वं भीमसेनं जिद्यांसिस ॥ ८९ ॥ न त्वेतत्ते क्षमं राजन् हन्यास्त्वं यद्वृकोद्रम्। न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथञ्चन ॥ ९०॥ (अ.१३) उक्तवांस्त्वां तदैवाहं भीष्मद्रोणी च भारत। विदुरः सञ्जयश्चैव वाक्यं राजन्न तत्क्याः ॥ ९१ ॥ स वार्यमाणो नास्माकमकार्षीर्वचनं तदा। पाण्डवानधिकाञ्जानन् बले शीर्यं च कौरव ॥ ९२ ॥ राजा हि यः स्थिएम्बाः स्वयं दोषानवेक्षते। देशकालविभागं च परं श्रेयः स विन्दति॥ ९३॥ उच्यमानस्त यः श्रेयो गृह्णीते नो हिताऽहिते। आपदः समनुप्राप्य स शोचत्यनये स्थितः॥ ९४॥ ततोऽन्यवृत्तमात्मानं समवेक्षस्व भारत ॥ ९५ ॥ राजस्त्वं हाविघेयात्मा दुर्योधनवशे स्थितः। आत्मापराघादापन्नस्तर्तिक भीमं जिघांसिस ॥ ९६॥ तस्मात् संयच्छ कोपं त्वं स्वमनुस्मर दुष्कृतम् ॥ ९७ ॥ यस्तु तां स्पर्धया श्चुदः पाञ्चालीमानयत् सभाम्। स हतो भीमसेनेन वैरं प्रतिजिहीर्षता॥ ९८॥

आत्मनोऽतिक्रमं पश्य पुत्रस्य च दुरात्मनः।
यदनागिस पाण्डूनां परित्यागस्त्रया कृतः॥९९॥
वैद्या० प्रवमुक्तः स कृष्णेन सर्वे सत्यं जनाधिप।
उवाच देवकीपुत्रं धृतराष्ट्रो महीपितः॥१००॥
प्रवमेतन्महाबाह्ये यथा वद्स्य माघव।
पुत्रस्तेहस्तु बल्चान् धैर्यान्मां समचाल्यत्॥१०१॥
दिष्ट्या तु पुरुषव्याघ्ये बल्चान् सत्यविक्रमः।
त्वद्गुप्तो नांगमत्कृष्ण भीमो बाह्यन्तरं मम॥१०२॥
इदानीं त्वह्यस्यप्रो गतमन्युर्गतज्वरः।
मध्यमं पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि माघव॥१०३॥
हतेषु पार्थिवेन्द्रेषु पुत्रेषु निहतेषु च।
पाण्डुपुत्रेषु चै रार्म प्रीतिश्चाप्यवित्रष्ठते॥१०४॥
ततः स भीमं च धनक्षयं च
माद्याश्च पुत्री पुरुषप्रवीरो।
परपर्श गात्रैः प्रवदन् सुगात्रा-

नाश्वास्य कल्याणमुवाच चैतान् ॥ १०५ ॥
(अ. १४) धृतराष्ट्राभ्यनुकातास्ततस्ते कुरुपाण्डवाः ।
अभ्ययुर्भातरः सर्वे गान्धारीं सहकेशवाः ॥ १०६ ॥
ततो क्वात्वा हतामित्रं युधिष्ठिरमुपागतम् ।
गान्धारी पुत्रशोकार्ता श्रण्तुमैच्छद्निन्दिता ॥ १०७ ॥
तस्याः पापमभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान् प्रति ।
ऋषिः सत्यवतीपुत्रः प्रागेव समबुध्यत ॥ १०८ ॥
स स्तुषामव्रवीत्काले कल्यवादी महातपाः ।
शापकालमवाक्षिण्य शमकालमुदीरयन् ॥ १०९ ॥
न कोपः पाण्डवे कार्यो गान्धारि शममाज्नुहि ।
वचो निगृह्यतामेतच्छुणु चेदं वचो मम ॥ ११० ॥

उकाऽस्यष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिच्छता। शिवमाशास्व में मातर्युध्यमानस्य शत्रुभिः॥ १११॥ सा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयैषिणा। उक्तवत्यस्ति गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः॥ ११२॥ समाशीला पुरा भूत्वा साऽद्य न क्षमसे कथम्। अधंम जहि धर्मक्षे यतो धर्मस्ततो जयः॥ ११३॥ स्वं च धर्म परिस्मृत्य वाचं चोक्तां मनस्विनि। कोपं संयच्छ गान्धारि मैवं भूः सत्यवांदिनि॥ ११४॥

गान्घा०-भगवशाभ्यस्यामि नैतानिच्छामि नश्यतः।
पुत्रशोकेन तु वळान्मनो विह्नळतीव मे ॥ ११५॥
यथैव कुन्त्या कीन्तेया एक्षितःयास्तथा मया।
तथैव धृतराष्ट्रेण एक्षितःया यथा त्वया ॥ ११६॥
नापराध्यति बीभत्सुर्ने च पार्थो वृकोद्रः।
नकुळः सहदेवश्च नैव जातु युधिष्ठिरः॥ ११७॥
युध्यमाना हि कीरच्याः कृतमानाः परस्परम्।
निहताः सहिताश्चान्यैस्तच नास्त्यप्रियं मम ॥ ११८॥
किन्तु कर्माऽकरोद्गीमो वासुदेवस्य पश्यतः।
अधो नाभ्याः प्रहृतवांस्तन्मे कोपमवर्धयत्॥ ११९॥

गान्धारीभीमसंवादः, युधिष्ठिरस्य कुनखित्वम्

(भ. १५) तच्छुत्वा वचनं तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत् । गान्धारीं प्रत्युवाचेदं क्चः सानुनयं तदा ॥ १२० ॥ अधर्मो यदि वा धर्मस्त्रासात्तत्र मया कृतः । आत्मानं त्रातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमईसि ॥ १२१ ॥ अधर्मेण जितः पूर्वं तेन चापि युधिष्ठिरः । निकृतास्त्र सदैव स्म ततो विषममाचरम् ॥ १२२ ॥

सैन्यस्यैकोऽवशिष्टोऽयं गदायुद्धेन वीर्यवान्। मां इत्वा न हरेद्राज्यमिति वै तत्कृतं मया॥ १२३॥ राजपुत्रीं च पाञ्चालीमेकवस्त्रां रजस्वलाम्। भवत्या विदितं सर्वमुक्तवान्यत्सुतस्तव॥ १२४॥ सुयोधनमसङ्गृद्य न शक्या भूः ससागरा। केवळा भोक्तुमस्माभिरतश्चैतत्कृतं मया॥ १२५॥ तथाप्यप्रियमस्माकं पुत्रस्ते समुपाचरत्। द्रौपद्या यत्सभामध्ये सव्यमूकमदर्शयत्॥ १२६॥ तदैव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते सुतः। धर्मराजाज्ञया चैव स्थिताः स्म समये तदा ॥ १२० ॥ वैरमुदीपितं राज्ञि पुत्रेण तव तन्महत्। क्रेशिताश्च वने नित्यं तत एतत् कृतं मया ॥ १२८॥ वैरस्यास्य गताः पारं हत्वा दुर्योधनं रणे। राज्यं युधिष्ठिरः प्राप्तो वयं च गतमन्यवः ॥ १२९॥ गान्धा०-न तस्यैष षघस्तात यत् प्रशंससि मे सुतम्। कृतवांश्चापि तत् सर्वं यदिदं भाषसे मयि ॥ १३० ॥ अपिवः शोणितं सङ्ख्ये दुःशासनशरीरजम्। कूरं कर्माऽकथास्तस्मात्तद्युक्तं वृकोद्र ॥ १३१ ॥ भीम०- अन्यस्यापि न पातव्यं रुचिरं किं पुनः स्वकम्। यथैवातमा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कथ्यन ॥ १३२॥ रुधिरं न व्यतिकामदन्तोष्टादम्ब मा शुचः। वैवस्वतस्तु तद्वेद हस्तौ मे रुधिरोक्षितौ ॥ १३३ ॥ केशपक्षपरामशें द्रौपद्या द्युतकारिते। कोधायदब्रुवं चाहं तद्य मे हृदि वर्तते॥ १३४॥ क्षत्रधर्माञ्ज्यतो राश्चि भवेयं शाश्वतीः समाः। प्रतिज्ञां तामनिस्तीर्थं ततस्तत् कृतवानहम् ॥ १३५॥

न मामर्हेसि गान्धारि दोषेण परिशक्कितुम् ॥ १३६ ॥ अनिगृह्य पुरा पुत्रानस्मास्वनपकारिषु । अधुना किं नु दोषेण परिशक्कितुमर्हेसि ॥ १३७ ॥

गान्धा०-बृद्धस्यास्य शतं पुत्राश्विष्नंस्त्वमपराजितः।
कस्मात्र शेषयेः किञ्चिद्येनान्पमपराधितम्॥ १३८॥
सन्तानमावयोस्तात बृद्धयोईतराज्ययोः।
कथमन्घद्वयस्यास्य यष्टिरेका न वर्जिता॥ १३९॥
शेषे स्ववस्थिते तात पुत्राणामन्तके त्विय।
न मे दुःखं भवेदेतद्यदि त्वं धर्ममाचरेः॥ १४०॥

वैरा०- प्रवमुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमपुच्छत। क स राजेति सकोधा प्रत्रपौत्रवधार्दिता ॥ १४१ ॥ तामभ्यगच्छद्राजेन्द्रो वेपमानः कृताञ्जलिः। युधिष्ठिरस्तिवदं तत्र मधुरं वाक्यमब्रवीत् ॥ १४२ ॥ पुत्रहन्ता नृशंसोऽहं तव देवि युधिष्ठिरः। शापार्हः पृथिवीनाशे हेतुभृतः शपस्व माम् ॥ १४३ ॥ तमेवंवादिनं भीतं सन्निकर्षगतं तदा। नोवाच किंचिद्रान्धारी निःश्वासपरमा भृशम् ॥ १४४॥ तस्याचनतदेहस्य पादयोनिंपतिष्यतः। युधिष्ठिरस्य नृपतेर्धर्मज्ञा दीर्घदिशीनी ॥ १४५॥ अङ्गुल्यग्राणि दहशे देवी पट्टान्तरेण सा। ततः स कुन्खीभूतो दर्शनीयनखो नृपः॥ १४६॥ तं दृष्ट्वा चार्जुनोऽगच्छद्वासुदेवस्य पृष्टतः ॥ १४७ ॥ एवं सञ्चेष्टमानांस्तानितश्चेतश्च भारत। गान्धारी विगतकोधा सान्त्वयामास मात्वत् ॥ १४८ ॥ तया ते समनुशाता मातरं वीरमातरम्। अभ्यगच्छन्त सहिताः पृथां पृथ्वलवक्षसः ॥ १४९ ॥

चिरस्य दृष्ट्वा पुत्रान् सा पुत्राधिभिरभिप्छुता। बाष्पमाहारयदेवी वस्त्रेणानृत्य वै मुखम्॥ १५०॥ ततो बाष्पं समुत्सुज्य सह पुत्रैस्तदा पृथा। अपस्यदेताञ्चास्त्रीधैर्वहुघा स्रतविक्षतान् ॥ १५१॥ सा तानेकैकदाः पुत्रान् संस्पृशन्ती पुनः पुनः। अन्वशोचत दुःखार्ता द्रीपदी च हतात्मजाम्॥ १५२॥ रुदतीमथ पाञ्चालीं ददशें पतितां भुवि॥ १५३॥ द्वीपदी०-आर्ये पुत्राः क ते सर्वे सीभद्रसहिता गताः। न त्वां तेऽद्याभिगच्छन्ति चिरं दृष्ट्वा तपस्विनीम् ॥ १५४ ॥ किं चु राज्येन वै कार्य विहीनायाः सुतैर्मम ॥ १५५ ॥ तां समाश्वासयामास पृथा पृथुळळोचना । उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककार्शताम् ॥ १५६॥ तथैव सहिता चापि पुत्रैरनुगता नृप। अभ्यगच्छत गान्धारीमार्तामार्ततरा स्वयम् ॥ १५०॥ तामुबाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशस्त्रिनीम्। मैवं पुत्रीति शोकार्ता पश्य मामपि दुःखिताम् ॥ १५८ ॥ मन्ये लोकविनाशोऽयं कालपर्यायनोदितः। अवस्यभावी सम्प्राप्तः स्वभावाह्योमहर्षणः॥ १५९॥ इदं तत् समनुप्राप्तं विदुरस्य वचो महत्। असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः॥ १६०॥ तस्मिन्नपरिहार्येऽथे व्यतीते च विशेषतः। मा शुचो न हि शोच्यास्ते सङ्ग्रामे निधनं गताः॥ १६१॥ यथैवाहं तथैव त्वं को वा माश्वासियष्यति। ममैव हापराधेन कुलमध्यं विनाशितम्॥ १६२॥

## गान्धार्याः विलापः श्रीकृष्णशापश्र

(अ. १६) ततो व्यासाभ्यनुज्ञातो धृतराष्ट्रो महीपतिः।
पाण्डुपुत्राश्च ते सर्वे युधिष्ठिरपुरोगमाः॥ १६३॥
वासुदेवं पुरस्कृत्य हतवन्धुं च पार्थिवम्।
कुरुश्चियः समासाध जग्मुरायोधनं प्रति॥ १६४॥
समासाध कुरुक्षेत्रं ताः स्त्रियो निहतेश्वराः।
अपस्यन्त हतांस्तत्र पुत्रान् भ्रातृन् पितृन् पतीन्॥ १६५॥
ऋव्यादैर्भक्ष्यमाणान् वै गोमायुवलवायसैः।
भूतैः पिशाचै रक्षोभिर्विविधैश्च निशाचरैः॥ १६६॥
च्द्राश्रीडनिभं दृष्ट्वा तदा विशसनं स्त्रियः।
महार्द्वेभ्योऽथ यानेभ्यो विकोशन्त्यो निपेतिरे॥ १६७॥

(स. १०) दुर्योधनं हतं हृह्वा गान्धारी शोककार्शिता।
सहसा न्यपतद्भूमी छिन्नेव कदली वने ॥ १६८ ॥
सा तु लब्बा पुनः संज्ञां विकृत्य च विल्प्य च ।
दुर्योधनमभिष्रेक्ष्य शयानं रुधिरोक्षितम् ।
परिष्वज्य च गान्धारी कृपणं पर्यदेवयत् ॥ १६९ ॥
वारिणा नेत्रजेनोरः सिञ्चन्ती शोकतापिता।
समीपस्थं हृषीकेशमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १७० ॥
अपस्यं कृष्ण पृथिवीं धार्तराष्ट्रानुशासिताम् ॥ १७१ ॥
सदं कष्टतरं पश्य पुत्रस्यापि वधान्मम ।
यदिमाः पर्शुपासन्ते हृताब्शूरान् रणे स्त्रियः ॥ १७२ ॥
प्रकीणकेशां सुश्रोणीं दुर्योधनशुभाङ्कगाम् ।
स्वमवेदीनिमां पश्य कृष्ण लक्ष्मणमातरम् ॥ १७३ ॥
न्नमेषा पुरा बाला जीवमाने महीभुजे ।
भुजावाश्रित्य रमते सुभुजस्य मनस्विनी ॥ १७४ ॥

कथं तु शतधा नेदं हृद्यं मम दीर्यते।
पश्यन्त्या निहृतं पुत्रं पुत्रेण सहितं रणे॥ १७५॥
पुत्रं रुधिरसंसिक्तमुपित्रवृत्यनिन्दिता।
दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिमार्जती॥ १७६॥
किं तु शोचित भर्तारं पुत्रं चैषा मनस्विनी।
तथा ह्यवस्थिता भाति पुत्रं चाप्यभिवीक्ष्य सा॥ १७०॥
स्विशरः पश्चशास्त्राभ्यामभिहृत्यायतेक्षणा।
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माधव॥ १७८॥
पुण्डरीकनिमा भाति पुण्डरीकान्तरप्रभा।
मुखं विमृज्य पुत्रस्य भर्तुश्चैव तपस्विनी॥ १७९॥

- (अ. १८) परय माधव पुत्रान् मे शतसङ्ख्याञ्जितक्कमान् ।
  गदया भीमसेनेन भृषिष्ठं निहतान् रणे ॥ १८०॥
  इदं दुःखतरं मेऽच यदिमा मुक्तमूर्धजाः ।
  हतपुत्रा रणे बालाः परिधावन्ति मे स्नुषाः ॥ १८१॥
  पूर्वजातिकृतं पापं मन्ये नाल्पमिवान्य ।
  पताभिर्निरवद्याभिर्मया चैवाऽल्पमेधया ॥ १८२॥
- (अ. २४) सोमद्त्तसुतं पद्म्य युयुधानेन पातितम्। वितुद्यमानं विहगैर्बहुभिर्माधवाऽन्तिके ॥ १८३ ॥ भार्या यूपध्वजस्यैषा करसम्मितमध्यमा। इत्वोत्सङ्गे भुजं भर्तुः इपणं परिदेवति ॥ १८४ ॥ अयं स इन्ता शूराणां मित्राणामभयप्रदः। प्रदाता गोसहस्राणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८५ ॥ अयं स रसनोत्कर्षा पीनस्तनविमर्दनः। नाभ्यूरुजधनस्पर्शी नीवीविसंसनः करः ॥ १८६ ॥ वासुदेवस्य साक्षित्ये पार्थेनाक्टिष्टकर्मणा। युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः॥ १८७ ॥

किं नु वक्ष्यसि संसत्सु कथासु च जनार्दन । अर्जुनस्य महत्कर्म स्वयं वा स किरीटभृत् ॥ १८८ ॥ इत्येवं गर्हियत्वैषा तृष्णीमास्ते वराङ्गना । तामेतामनुशोचन्ति सपत्त्यः स्वामिव स्नुषाम् ॥ १८९ ॥ से स्वाः शक्तवेचेन देवानणि सर्वभाः ।

(अ. २५) ये हन्युः शस्त्रवेगेन देवानिप नर्र्थभाः।
त इमे निहताः सङ्ख्ये पश्य कालस्य पर्ययम्॥ १९०॥
नातिभारोऽस्ति दैवस्य ध्रुवं माधव कश्चन।
यदिमे निहताः शूराः क्षत्रियेः क्षत्रियर्षभाः॥ १९१॥
तदैव निहताः शूष्ण मम पुत्रास्तरस्विनः।
यदैवाकृतकामस्त्वमुपप्लव्यं गतः पुनः॥ १९२॥
शन्तनोश्चेव पुत्रेण प्राञ्जेन विदुरेण च।
तदैवोक्ताऽस्मि मा स्नेहं कुरुष्वात्मसुतेष्विति॥ १९३॥
तयोहिं दर्शनं नैतन्मिथ्या भवितुमहिति।
अचिरेणैव मे पुत्रा भस्मीभृता जनार्दन॥ १९४॥

वैश०- इत्युक्त्वा न्यपतद्भूमौ गान्धारी शोकमूर्चिछता। दुःखोपहतविश्वाना धैर्यमुत्सृज्य भारत॥ १९५॥ ततः कोपपरीताङ्गी पुत्रशोकपरिष्लुता। जगाम शौरिं दोषेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया॥ १९६॥

नान्धा०-पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च दग्धाः कृष्ण परस्परम्।
उपेक्षिता विनश्यन्तस्त्वया कस्माज्जनार्दन् ॥ १९७॥
शक्तेन बहुभृत्येन विपुले तिष्ठता बले।
उभयत्र समर्थेन श्रुतवाक्येन चैव ह ॥ १९८॥
इच्छतोपेक्षितो नाशः कुरूणां मधुसदन ।
यस्मात्त्वया महाबाहो फलं तस्मादवाप्नुहि॥ १९९॥
यस्मात् परस्परं घनन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः।
उपेक्षितास्ते गोविन्द तस्माज्ज्ञातीम् विध्यस्ति ॥ २००॥
त्वमप्युपस्थिते वर्षे षट्त्रिशे मधुसद्दन् ।
इतज्ञातिर्हतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः॥ २०१॥

अनाथवद्विज्ञातो छोकेष्वनभिछक्षितः। कुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाज्यसि ॥ २०२ ॥ तवाप्येचं हतसुता निहतज्ञातिवान्यवाः। स्त्रियः परिपतिष्यन्ति यथैता भरतित्रयः॥ २०३॥ तच्छ्त्वा वचनं घोरं वासुदेवो महामनाः। उचाच देवीं गान्धारीमीषदभ्युत्समयन्निव ॥ २०४ ॥ जानेऽहमेतद्येवं चीणं चरित अत्रिये। दैवादेव विनश्यन्ति बृष्णयो नात्र संशयः। संहर्ता चुष्णिचकस्य नान्यो मद्विद्यते शुभे ॥ २०५ ॥ अवध्यास्ते नरैरन्यैरिप वा देवदानवैः। परस्परकृतं नाशं यतः प्राप्स्यन्ति यादवाः॥ २०६॥ इत्युक्तवति दाशार्हे पाण्डवास्रस्तचेतसः। बभू बर्भुदासंविद्या निराशाश्चापि जीविते ॥ २०० ॥ (अ. २६) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके मनः कृथाः। श्रीभग०-तवैव द्यपराधेन कुरवो निधनं गताः॥ २०८॥ यत्वं पुत्रं दुरात्मानमीर्शुमत्यन्तमानिनम्। दुर्योधनं पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु मन्यसे ॥ २०९ ॥ निष्ठुरं वैरपुक्षं बृद्धानां शासनातिगम्। कथमात्मकृतं दोषं मय्याधातुमिहेच्छसि ॥ २१० ॥ मृतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति। दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थौ प्रपद्यते ॥ २११ ॥ तपोथींयं ब्राह्मणी धत्त गर्भे गौर्वोढारं घावितारं तरङ्गी। शुद्धा दासं पशुपालं च वैश्या वधार्थीयं क्षत्रिया राजपुत्री ॥ २१२ ॥ वैद्या०- तच्छूत्वा वासुदेवस्य पुनरुक्तं वचोऽप्रियम्। तूष्णी बभूव गान्यारी शोकव्याकुललोचना ॥ २१३॥ युद्धे हतानां सङ्ख्या, कर्णादिसर्वेषामौर्व्वदेहिकम् धृतराष्ट्रस्तु राजार्षिनिंगृह्याबुद्धिजं तमः। पर्यपृच्छत धर्मक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरम्॥ २१४॥ जीवतां परिमाणकः सैन्यानामस्ति पाण्डव। हतानां यदि जानीषे परिमाणं वदस्व मे॥ २१५॥

युधि०- दशायुतानामयुतं सहस्राणि च विंशतिः। कोट्यः षष्टिश्च षट् चैव हास्मिन् राजन् मृधे हताः॥ २१६ ॥ अलक्षितानां वीराणां सहस्राणि चतुर्दश । दश चान्यानि राजेन्द्र शतं षष्टिश्च पञ्च च ॥ २१७ ॥

धृत० अनाथानां जनानां च सनाथानां च भारत ।
किश्वतेषां शरीराणि धक्ष्यसे विधिपूर्वकम् ॥ २१८ ॥
न येषामस्ति संस्कर्ता न च येऽत्राहिताग्रयः ।
वयं च कस्य कुर्यामो बहुत्वात्तात कर्मणाम् ॥ २१९ ॥
यान् सुपर्णाश्च गृश्चाश्च विकर्वन्ति यतस्ततः ।
तेषां तु कर्मणा छोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २१० ॥

वैश०- पत्रमुको महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
आदिदेश सुधर्माणं धीम्यं सतं च सञ्जयम्॥ २२१॥
विदुरं च महाबुद्धि युयुत्सुं चैव कीरवम्।
इन्द्रसेनमुखांश्रीव भृत्यान् सतांश्र्य सर्वशः॥ २२२॥
भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याण्यशेषतः।
यथा चानाथवत् किञ्चिच्छरीरं न विनस्यति॥ २२३॥
शासनाद्धर्मराजस्य क्षत्ता सतश्र्य सञ्जयः।
सुधर्मा घीम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा॥ २२४॥
चन्दनाऽगुरुकाष्टानि तथा काळीयकान्युत।
घृतं तैळं च गन्धांश्र्य क्षीमाणि वसनानि च॥ २२५॥
समाहत्य महार्हाणि दारुणां चैव सञ्चयान्।
रथांश्र्य मृदितांस्तत्र नानाग्रहरणानि च॥ २२६॥

चिताः कृत्वा प्रयत्नेन यथामुख्यान्नराधिपान्। दाह्यामासुरव्ययाः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ २२०॥ ये चाप्यनाथास्तत्रासञ्चानादेशसमागताः। तांश्च सर्वान् समानाय्य राशीन् कृत्वा सहस्रशः ॥ २२८॥ चित्वा दारुभिरव्यग्रैः प्रभृतैः स्नेहपाचितैः। दाहयामास तान् सर्वान् विदुधे राजशासनात्॥ २२९॥ कारियत्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्ठिरः। भृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य गङ्गामभिमुखोऽगमत्॥ २३०॥ (अ. २७) ते समासाच गङ्गां तु शिवां पुण्यज्ञलोचिताम । ह्रदिनीं च प्रसन्धां च महारूपां महावलाम् ॥ २३१ ॥ भूषणान्युत्तरीयाणि वेष्टनान्यवमुच्य च। ततः पितृणां भ्रातृणां पौत्राणां स्वजनस्य च ॥ २३२॥ पुत्राणामार्यकाणां च पतीनां च कुरुश्चियः। उदकं चिकरे सर्वा रुदत्यो भूशदुः खिताः ॥ २३३ ॥ सुहदां चापि धर्मज्ञाः प्रचकुः सिळळिकयाः ॥ २३४॥ ततः कन्ती महाराज सहसा शोककशिता। रुदती मन्दया वाचा पुत्रान् वचनमत्रवीत् ॥ २३५ ॥ कर्णस्य सत्यसन्धस्य सङ्ग्रामेष्वपलायिनः। कुरुध्वमुद्कं तस्य भातुरिक्षष्टकर्मणः ॥ २३६॥ स हि वः पूर्वजो भ्राता भास्करान्मय्यजायत। कुण्डली कवेची शूरो दिवाकरसमप्रभः॥ २३०॥ श्रुत्वा तु पाण्डवाः सर्वे मातुर्वचनमप्रियम् । कर्णमेवानुशोचन्तो भूयः क्रान्ततराऽभवन् ॥ २३८॥ ततः स पुरुषव्यात्रः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। उवाच मातरं वीरो निःश्वसन्निव पन्नगः॥ २३९॥ अहो भवत्या मन्त्रस्य गृहनेन वयं हताः। निघनेन हि कर्णस्य पीडितास्तु सबान्धवाः ॥ २४०॥

अभिमन्योर्विनाशेन द्रौपदेयवधेन च। पञ्चाळानां विनाशेन कुरूणां पतनेन च। ततः शतगुणं दुःखमिदं मामस्पृशद्भृशम्॥ २४१॥ कर्णमेवानुशोचामि दह्याम्यसाविवाहितः॥ २४२॥ नेह सम किञ्चिदप्राप्यं भवेदपि दिवि स्थितम्। न चेदं वैशसं घोरं कौरवान्तकरं भवेत्॥ २४३॥ एवं विलय बहुलं धर्मराजो युघिष्ठिरः। व्यरुदच्छनके राजंश्चकारास्योदकं प्रभुः॥ २४४॥ ततो विनेदुः सहसा श्रियस्ताः खलु सर्वशः। अभितो याः स्थितास्तत्र तस्मि श्रुद्ककर्मणि ॥ २४५॥ तत आनाययामास कर्णस्य सपरिच्छदाः। स्त्रियः कुरुपतिर्धीमान् भ्रातुः प्रेम्णा युधिष्ठिरः॥ २४६॥ स ताभिः सह धर्मात्मा प्रेतकृत्यमनन्तरम्। चकार विधिवद्धीमान् धर्मराजो युधिष्टिरः॥ २४०॥ पापेनाऽसौ मया श्रेष्टो भ्राता ज्ञातिर्निपातितः। अतो मनसि यद्गुद्धं स्त्रीणां तन्न भविष्यति ॥ २४८ ॥ इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उत्तताराऽकुलेन्द्रियः। भ्रातृभिः सहितः सर्वैर्गङ्गातीरमुपेयिवान् ॥ २४९ ॥

> भीष्मपर्वतः ऋोकाः ॥ ५८०१ ॥ आदिपर्वतः ऋोकाः ॥ १०७९६ ॥

॥ इति श्रीमहाभारतसारे स्त्रीपर्व समाप्तम् ॥

## महाभारतसारशब्दार्थसङ्ग्रहः

अंश:-भागः अंगुः-किरणः अंशुकम्-वस्त्रम् अकण्टकम्-निष्कण्टकम् अक्तः-युक्तः अकरण:-निर्दयः अकर्णायम् अश्रोतब्यम् अकर्म-कर्मा भावः अकामः-निरिच्छः, इच्छारहितः अकुतोमयः-विश्रब्धः, निश्चिन्तः अकृतधर्मत्वात्-अवसरानुरोधात् अक्रिया-निषिद्धिकया अिक्यावान-प्रतिकाररहितः अक्ष:-पाशकः अक्षि-नयनम् अक्षोभ्यः-जेतुमशक्यः \*अक्षौहिणी-सैन्यसङ्ख्याविशेषः अखिलः-सम्पूर्णः अगाधम्-अतलस्पर्शम् अगोप:-रक्षकरहितः

अप्रतः-संमुखे, पुरतः अय्यः-श्रेष्ठः अघायु:-पापजीवनः अङ्क:-ऊइः, चिह्नम् अज्ञम्-शरीरम् अङ्गना-ललना, स्रो अङ्गानि-अवयवाः अङ्गारकः-भौमः, मङ्गलः अङ्गिराः-मुनिविशेषः अवक्षः-अवोचः अचलः-पर्वतः, स्थिरः अचिरेण-अल्पेन कालेन धर्चार्णम्-अनभ्यस्तम् अचेतनः-चेतनारहितः, निश्चेष्टः अचेतसः-मूढाः अिछद्रम्-सम्पूर्णम् अन्छिनत्-अछुनात्, चिच्छेद अजः-अजापुत्रः, बस्तः अजः-अजन्मा, ब्रह्मा अजस्तम्-नित्यम्, सततम्

\*१ रथः १ गजः ३ अश्वाः ५ पदातयः-पत्तिः, ३ पत्तयः-सेनामुखम्, ३ सेनामुखानि-गुल्मः, ३ गुल्माः-गणः, ३ गणाः-वाहिनी, ३ वाहिन्यः- पृतना, ३ पृतनाः-वमूः, ३ चम्वः-अनीकिनी, १० अनीकिन्यः-अक्षीहिणी. अक्षीहिणी--२१८७० रथाः, २१८७० गजाः, ६५६१० अश्वाः, १,०९,३५० पदात्यः.

अजातशत्रु:-धर्मराजः अजिनम्-चर्म, (मृगन्याघादीनाम्) अजिरम्-अङ्गनम् अजेया:-जेठुमशक्याः अज्ञाय-अज्ञात्वा अज्ञनम्-कज्जलम् अजसा-शीघम्, मुख्यतया, वेगेन अणीयान्-आतशयेन अणुः अणु:-सूक्ष्मः, अल्पः अण्डजः-पक्षी अति-अतिकम्य अतिक्रमः-मर्यादोलक्ष्यनम् अतिक्रमः-अपराधः अतिग:-उहंचितः, अतिकान्तः अतिथि:-याचकः अतिरिच्यते-अधिकं भवति अतीतम्-गतम्, अतिकान्तम् अतीतपत्-तापयामास अतुलम्-निष्पमम् अत्ययः-नाशः, अन्तः अत्रभवान्-मान्यः अथ-पश्चात्, पक्षान्तरम् अथर्वाङ्गिरसी-अथर्ववेदीया अदर्शनम्-अहश्यता, अज्ञानम् अदूरस्थः-समीपे वर्तमानः अद्रि:-पर्वतः अद्रिपतीश्वरः-पाण्ड्यः अद्रिसार:-लोहम्

अधिक्षेप:-निन्दा, तिरस्कारः अधिज्यम्–सज्जम् अधिपः-पालयिता, राजा अध्यगच्छत्-लब्धवान् अध्यर्धः-अर्घाधिकः अध्यात्मम्-आत्मानमधिकृत्य अध्युषितम्-प्रातःकालः अध्वगः-पान्धः अध्वर:-यज्ञः अच्चा-पन्थाः, मार्गः अनन्तरम्-समीपम् अनन्तरम्-तत्क्षणम् , पश्चात् अनय:-अनीति: **अनवरः**-अहीनः अनवर:-समानः, सहशः अनल:-अभि: अनस्या-निष्कपटा अनागः-अपराधाभावः अनागाः-अपराधरहितः अनाहत्य-अनादरं कृत्वा अनाधृष्यम्-जेतुमशक्यम् अनामयम्-निष्पद्रवम् अनिरिणः-जषररहितः अनिल:-वायुः अनिशम्-सततम् अनीकम् सैन्यम अनीकिनी-सेना अनीशः-अजितचित्तः, असमर्थः अनु-पश्चात् अनुकम्पा-दया अनुगः—अनुयायी **अनुप्रह:**-कृपा अनुजानीहि-अनुज्ञां देहि अनुतिष्ठन्ति—अनुवर्तन्ते, आचरन्ति अनुद्विमः-अच्छलः अनुष्याय-चिन्तयित्वा अनुनय:-सान्त्वनम् अनुनादः-प्रतिध्वनिः अनुबन्धः-परिवारः अनुबन्धः-सम्बन्धः, परिणामः अनुमान्य-सम्मति गृहीत्वा अनुलोभ्यते-अनुकूलं क्रियते अनुवर्तयति—अनुतिष्ठति अनुविधीयते-पश्चात्मवर्तते अनुशाधि-आज्ञापय अनुष्ठितम्-कृतम् अनृज:-नकः, कपटी अनेत्र:-नेत्रहोनः, अन्धः अनेयः-सन्मार्गं नेतुमशक्यः अन्तः-नाशः, समाप्तिः अन्तः-निश्चयः, सत्यस्वरूपम् अन्तःकरणचतुष्कम्-मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहङ्कारः

अन्तकः—नाशकः, यमः अन्तरधीयत—गुप्ता अभूत् अन्तरम्—अवकाशः मन्ताः ३१

अन्तरिक्षम् नभः, आकाशम् अन्तिकम्-समीपम् अन्तेवासी-शिष्यः अन्धकः-अन्धकासुरः अन्धकाः-यादवभेदाः अन्य:-इतरः अन्यथा-अन्यप्रकारेण अन्योन्यम्-परस्परम् अन्वक्-अनुगः, पश्चाद्रामी अन्वयः-वंशः, कुलम् , सम्बन्धः अन्वासत-उपासितवन्तः अन्वितः-युक्तः अन्वेषणम्-गवेषणा अपकृतम्-अपकारः, अपराधः अपकृतम्-दुराचरणम् अपचितिः-प्रतीकारः, नाशः अपचिति:-निष्कृतिः, पूजा अपण्डितः-मूढः अपत्रपा-लज्जा अपदान्तरम्-तत्कालम्, सद्यः अपध्यानम्-शापः अपनुद्यात्-नाशयेत् अपयानम्-पलायनम्, निर्ममनम् अपरम्-अर्वाकालिकम् अपर:-शन्य: अपराजित:-विजयी अपरा दिक्-पाश्चिमदिशा अपवर्जितः-दत्तः, त्यक्तः

सपसपीते-दूरं गच्छति अपहस्तः-वामबाहुविश्रान्तच्छेदः अपहाय-त्यक्ता अपाण्डवाय-पाण्डवानां अभावाय अपानुदत्-दूरीकृतवान् अपायः-नाशः, वियोगः अपायात्-पलायितः अपायासीत्-दूरं गतवान् अपावृतम्-उद्धाटितम् अपासेधत्-अपसारितवान् अपेक्षी-इच्छुकः अपोबाह-दूरं निनाय अपोहनम्-दूरीकरणम्, नाशः अप्ययः-नाशः, लयः अपमत्तः-सावधानः अमीयत-संतुष्टी बभूव अबद्धम्- अनर्थकम् अबुद्धिजम्-अज्ञानजम् अभावः-नाशः, असत्त्वम्, मरणम् अभावयतः-ध्यानमकुर्वतः अभि-सम्मुखम् अभि-समन्तात् अभिकाङ्क्षितम्-इन्छितम् धासिकमः-आरम्भः अभिगमः-आगमनम् धामिजनः-कुळम् अभिजनवान्-कुलीनः अभिज्ञ:-ज्ञाता

अभिज्ञानम्-चिह्नम् अभितः-सम्मुखे अभिधत्स्व-ब्रहि अभिपरीतः-व्याप्तः, उक्तः अभिपेक्ष्य-आलोच्य अभिप्रेतम्-इन्छितम् अभिभूतः--पराभूतः अभिमुख:–सम्मुखः अभिवादनम्-नमस्कारः अभिव्यरोचत-अशोभत अभिसन्धः-आशयः, मतम् अभिसाराः-देशविशेषः तद्राजा च अभीषु:-प्रप्रहः, अशादिरज्जुः अभीषुप्रहः-सार्थिः अभ्यद्रवत्-अधावत् अभ्यवस्कन्दनम्-कपटेन आक्रमणम् अभ्यस्तः-आवर्तितः अभ्यहन्यन्त-आभिहताः, वादिताः अभ्याशे-समीपे अभ्याहनत्-आस्फालितवान् अभ्युपगमः-समीपगमनम्, स्वीकारः अभ्युत्थानम्-वृद्धिः अभ्रम्-मेघः, आकाशः अमरः-देवः अमर्त्यः-मरणरहितः, देवः अमात्य:-मन्त्री अमितः-अपरिमितः अभित्रः-शतुः

अमुत्र-तत्र, परलोके
अमुत्र-तत्र, परलोके
अमुत्र-मोक्षः, पीयूषम्
अमुत्रत्वम्-मोक्षः, मुक्तिः
अमुष्यमाणः-असहमानः
अमेयः-महान्, अगणनीयः
अम्बका-धृतराष्ट्रमाता
अम्बु-जलम्
अम्बुदः-मेषः
अम्भः-जलम्
अम्भादः-मेषः
अयः-जलम्
अयः

१०,००,००,०००
अयुद्धति—युद्धं अकुर्वति
अयोनिजा-स्वतःसम्भवा
अयोनिधनम्—शक्षेण मृत्युः
अरिः—चक्रम्, शत्रुः
अर्थाः—स्तवर्णः, सूर्यसार्थाः, सूर्यः
अरोषणः—कोधरहितः
अर्थः—भानुमान्, सूर्यः
अर्थिः—ज्वाला
अर्वितः—पूजितः
अर्थितम्—सम्पादितम्
अर्थान्याजनम्, धनम्,
अर्थविद्या—अर्थशास्तम

अर्थायां—धनादियाचकः अर्था–इच्छुः, याचकः अर्थचन्द्रः–अर्धचन्द्राकारः बाणः अर्धुदम्–दशकोट्यः

१०,००,००,०० अभेकः-बालः अर्हः-पूजियतुं योग्यः अलम्-पर्याप्तम् , समर्थः अल<del>ण्</del>कृतम्-रजतबिन्दुचित्रितम् " शोभितम्

अवकीर्ण:-त्यक्तः अवगमः-ज्ञानम्, अनुभवः अवगाह्य-प्रविश्य अवगुण्ठितः-वेष्टितः अवज्ञातम्-अपमानसहितम् अवधारितम्-चित्ते स्थिरीकृतम् अवनतः-नम्रः अवनि:-पृथिवी अवस्थ:-यज्ञसमाप्तिस्नानम् अवमर्दः-नाशः, नधः, हत्या अवमानी-अपमानकर्ता अवमुच्य-उत्तार्थ अवर:-न्यूनः, कनिष्ठः अवरजः-कनिष्ठो आता अवरह्य-अवतीर्य अवरोपय-अवतार्य अवलेप:-गर्वः अवशः-पराधीनः

अवसादनम्-नाशः अवसानम्-मृत्युः, नाशः, वसतिः अवस्कन्द्य-कपटेन आक्रम्य अवस्कन्द्य-प्रस्कन्द्य अवस्थानम्-अचा छल्यम् अवहारः-युद्धविरामः अवहास:-अपमानः, उपहासः अवहित:-सावधानः अवाकिरत्-आच्छादितवान् अवाङ्मुख:—अधोमुख: अवाच्यः-वक्तुमयोग्यः अवानम्-गुष्कम् अवासीदत्-अवसन्नः, नष्टः अवाप्स्यसि-लप्स्यसे अवि:-मेषः अविकृतः-स्वामाविकः अविन्दत्-लब्धवान् अविषद्यः-जेतुमशक्यः अव्याभित्रारिणी-एकनिष्ठा अव्ययः-अविनाशी, शाश्वतः अशनम्-भक्षणम् , क्षुधा अश्नि:-वज्रम् अशर्गिणी-आकाशवाणी अशाश्वतम्-विनाशि अशिवम्-दुःखोत्पादकम् अभाति:-८० क्षशेष्ण-सम्पूर्णतया अशीतपञ्चकः-चतुःशताब्दः (४००)

अश्मा-पाषाणः अश्वत्यः-पिप्पलः, संसारवृक्षः अश्विनौ-देववैद्यी, अश्विनीकुमारी अष्टगवम्-अष्टवृषभवाह्यम् अष्टघा-अष्टपकारा असकृत्-बहुवारम् असन्तः-अप्रतिहतः असङ्गृह्य-अनुपसंहत्य असत्-अविद्यमानम् असत्-असत्यम्, असाधु असत्-दुष्टम् असत्कृतम्-सत्काररहितम् असि:-खड्गम् असितः-कृष्णः असिहस्तः-दक्षिणबाहुविभ्रान्तच्छेदः असुकरम्-सुखेन कर्तुमशक्यम् असुर:-देवशत्रुः, दैत्यः असूया-गुणेष्वपि दोषारोपः असृष्टम्-न दत्तम् अस्तः-अस्ताचलः, क्षिप्तः अहि:-सर्पः अहितः-शत्रुः अहेतुकम्-उपपत्तिश्र्न्यम् अहाय-झटिति आकर्णम्-कर्णपर्यन्तम् आकन्दः-सङ्ग्रामः आक्षिपत्-गृहीतवान्

आक्षिप्य-निवार्थ आक्षेप:-निन्दा, पक्षपातः आक्षेपणम्-निन्दा आखु:-मृषिकः आख्यातवान्-कथितवान् भारवाहि-कथय आग:-अपराधः, पापम् आगमः-पाप्तिः, उलक्तिः आचार्यः-गुदः आचार्यकम्-गुरोः सम्माननम् आचार्यतनयः-अश्वत्थामा आचीर्णम्-अनुष्ठितम् आजमीढ:-अजमीढकुलोत्पन्नः अजि:-युद्धम्, युद्धभूमिः आज्यम्- घृतम् आद्य:-धनवान्, धनी आततायी-शस्त्रपाणिः आततायिन:-अभिदो गरदश्रेव शस्त्रपाणिर्धनापहः। क्षेत्रहर्ता दारहर्ता षडेते ह्याततायिनः॥ आतम्-गृहीतम् आस्मजः-पुत्रः आत्मजा-कन्या आत्मनिःश्रेयसम्-स्वहितसाधनम् आत्मा-स्वरूपम्, जीवः, ब्रह्म, मनः आदर्श:-दर्पण: आदित्यः-अदितिपुत्रः, सूर्यः आधत्स्व-स्थापय

आधि:-मानसं दुःखम् आधिरथि:-अधिरथपुत्रः ( कर्णः ) आधृतम्-कम्पितम् आनक:-वाद्यविशेष: आननम्-मुखम् आनव्छत्-गतः, पोडयामास आनृशंस्यम्-दया, आश्रितरक्षणम् आप:-जलम् आपगा-नदी आपगेय:-आपगापुत्रः, भीष्मः आपतत्-आगतः आपद्-विपत्, आपत्तिः आपन्नः-प्राप्तः आभरणम्-भूषणम्, पोषणम् आभा-शोभा, साहस्यम् आमयः-रोगः, पराभवहेतुः आमिषम्-मांसम् आम्बिकेयः-आम्बिकापुत्रः ( घृतराष्ट्रः )

आयतः—दीर्घः आयतमम्—गृहम् आयतम्म्—ग्राशु बहुलम् आयसः—लोहमयः आयस्तः—पीडितः, सज्जः आयुः—जीवनमर्थादा, आयुष्यम् आयुषम्—शक्षम् आयोधनम्—युद्धम् आयोधनम्—युद्धम्

आरात्-समीपम् आरामः-उद्यानम् आराव:-शब्द: आइग्ण:-भग्नः आरम्धः-आरोद्धमिन्छः थार्जवम्-ऋजुता, सरखता आर्जुनि:-अर्जुनपुत्रः ( अभिमन्युः ) आर्तः-दुःखितः भार्तिः-दुःसम् आर्वयत्-अपीडयत् आर्षभः-वृषभस्य अयम् आर्षभः-ऋषभः स्वरः आर्थिश्टङ्गिः-अलम्बुषः राक्षसः आलय:-गृहम्, स्थानम् आवरणम्-आच्छादनम् आवर्जित:-नम्रः, दत्तः आवर्तः-अम्भसा श्रमः आवर्तयते-उपसंहरति आवश्यकम्-नित्यकृत्यम् आविमः-भीतः आविद्य-भ्रामयिता आविष्टः-व्याप्तः आशय:-स्थानम्, अभिपायः आशंससि-इच्छसि आशी-मक्षणशीलः आशी-सर्पद्षा आशी:- अशीवदिः आशीविष:-सर्पः

थाशु-सत्वरम् **आशुगः-शरः, शीप्रगामी** आश्विनी-अश्विनीकुमारी आस-दीपयाञ्चकार आसङ्क्तुम्–आसङ्गितुम् आससाद-प्राप आसादयाञ्चकुः-समीपं आगताः आस्त-तिष्ठति आ**स्थाय-आ**श्रित्य आस्थित:-गतः, आश्रितः आस्यम्-मुखम् आहतः–ताडितः आहत्य-सन्ताड्य आहव:-युद्धम् आह्य-आहान कृत्वा आहेयः-सर्पमयः आहो-प्रश्नार्थकम् आहोस्वित्-अथवा इङ्गितम्-अभिपायः इतरेतरम्-अन्योन्यम् इनः-श्रेष्ठः, राजा इन्द्र:-मुख्यः, देवानामधिपः इन्द्रावरजः-विष्णुः, श्रीकृष्णः इन्द्रियार्थाः-विषयाः इयेष-इच्छां कृतवान् इषु:-बाणः इषुधिः-तूणीरम् इष्वसनम्-धनुः

इवास:-धनुः इह-अत्र, अस्मिन् लोके ईक्षणम्-नेत्रम्, दर्शनम् ईप्सा--इच्छा ईरयन्-कथयन् ईर्षु:-मत्सरी ईशानः-शङ्करः ईश्वरः-पतिः, राजा ईषत्-किश्चित् ईषा-रथस्य धूः ईिषवान्-मनिस कृतवान् ईहा-इच्छा, यत्नः उप्र:-भयङ्गरः उचावचम्-अनेकविधम् उच्छित:-उपरिगतः, उचः उःकटः-श्रेष्ठः, मत्तः उत्कृत्य-उत्पाट्य उत्कामति-बहिर्गचछति, ऊर्ध्वं गच्छति उत्तमाङ्गम्-मस्तकम् उत्तरेण-उत्तरतः उत्थानम्-उद्योगः, प्रयत्नः उत्थानम्-जयः उत्पथः-कुमार्गः उत्सङ्गः-अङ्गः उत्सन्नः-नष्टः उत्सहेत-समर्थी भवेत् उत्सादः-नाशः उत्सिक्तः-वृद्धिं गतः गर्वयुक्तः

उत्सीदेयुः-नष्टाः भवेयुः उत्स्रजेयम्-वदेयम् उद्कम्-जलम् उद्पानम्-जलाशयः, कूपः उदयः-उत्कर्षः, उच्नगमनम् उदयनम्-उदयः उदार:-महान्, उत्कृष्टः, दाता उदीच्याः-उदीचीनाः, उत्तरदिग्भवाः उदीरय-पठ, वद उदीर्णः-सजः उदेश:-सङ्क्षेपः, स्थानम् **उद्भतः-निष्का**सितः उद्वर्बह्-कोशाचिष्कासितवान् उद्यतः-सजः, पृश्तः, उचत:-जन्वींकृतः, निष्टुरः उद्यन्तुम्—उत्थापयितुम् उद्यमः-उद्योगः उद्यम्य-उत्थाप्य उद्योत:-प्रकाशः उद्धहः-श्रेष्ठः नेता उद्दिमः-दुःखयुक्तः उद्विजते-त्रस्यति, विमेति उद्गृतः-क्षुब्धः उद्वृत्य-विस्फार्य, परिवर्त्य उन्मध्य-छित्वा, नाशयित्वा उन्मीलनम्-उद्घाटनम् उप-समीपम् उपक्रोश:-निन्दा

उपदेश:-विद्या, अध्यापनम् उपधा-कपटम उपनायी-आनयन उपपातकम्-गौणपातकम् उपपादितम् – छब्धम् उपपृच्छामहे-आपृच्छामहे उपमा-साद्दश्यम् उपप्छतः-राहुग्रस्तः उपलक्षये-जानामि उपसृष्टः-प्रस्तः उपसृष्टः-व्याप्तः, पीडितः उपस्थम्-जननेन्द्रियम् , शिस्नम् उपस्थः-पृष्ठभागः, मध्यभागः उपस्थः-सार्थेः उपवेशनस्थानम् उपहितः-भेदितः, उपजप्तः उपहृतम्-समर्पितम् उपाशु-रहः, छन्नम्, गुप्तम् उपाकृत्य-अघीत्य उपावर्ल-छण्ठयित्वा उपाशिक्षितुम्-परिशिक्षितुम् उपेयुः-समीपमागताः उप्तम्-निक्षिप्तम् उर:-वक्षः उरगः-पन्नगः उर्वी-पृथ्वी उल्लकः-दिवाभीतः, धूकः उल्बम्-गर्भवेष्टनम् उल्बण:-भयद्वरः

उवाच-अववीत्
ऊनम्-स्यूनम्, हीनम्
ऊर्जः-सामर्थ्यम्, उत्साहः
ऊर्जितः-महान्, श्रेष्ठः, समर्थः
ऋच्छति-पाप्नोति
ऋजुः-सरलः
ऋतम्-सत्यम्
ऋते-विना
ऋषमः-यूषमः, श्रेष्ठः
एकवासाः-एकवस्रा
एकाकी-असहायः
एकादशिन्द्रयाणि-ज्ञानकमेन्द्रियाणि
मनश्र

एकायनाः-एकमार्गाः
एघः-इन्धनम्
एनस्-पापम्
एष्यसि-गामिष्यसि
ऐकान्तिकम्-पूर्णम्, निश्चितन्
ऐन्द्रम्-इन्द्रदेवताकम्
ऐरावणः-ऐरावतः
ओषः-प्रवाहः, समृहः
ओजः-तेजः, पराक्रमः
ओषधिः-वनस्पतिः
औदिरिकः-बहुमक्षी
ककुद्-श्रेष्ठः
कक्षम्-नुणम् ( शुष्कम् )
कण्डकः-शत्रुः

कतरत्-द्वयोर्मध्ये किमेक्म कत्थनम्-श्लाघा कत्थितुम्-जव्पितुम् कथञ्चन-केनापि प्रकारेण कदनम्-युद्धम् , नाशः कन्दर।-गुहा कन्दर्भः-मदनः कपि:-वानरः कपिष्वजः-अर्जुनः कबन्धः-मस्तकरहितं शरीरम कर:-शुण्डादण्डः, हस्तः करजः-नखः (खम्) करटा-गण्डस्थलम् करसम्मितः-मुष्टिपमाणः करालम्-भयङ्गरम् करी-गजः करणः-दयार्द्रः कर्णिकार:-बृक्षविशेष: कर्दमः-पङ्कः कर्मणि वर्ते-कर्म करोमि कर्मारः-लोहकारः कर्शयन्तः-कृशं कुर्वन्तः कर्हिचित्-कदापि कलिलम्-कलुषता, मालिन्यम् कलिलम्-दूषितम्, व्याप्तम् करपः-समर्थः, हढः, कुशली कल्पते -योग्यः भवति, समर्थः भवति कल्पितः-रचितः

कल्मषम्-पापम् कल्यम्-हितम् कल्यवादी-हितवादी कवीन्द्रः-कविश्रेष्ठः कशा-अश्वादिताडनी रज्जः कश्मलम्-मूच्छी करमलम्-विकलता, मोहः कस्मात्-किंकारणात् काङ्क्षति–इच्छति काङ्क्षसे-इच्छसि काञ्चनम्-सुवर्णम् कान्ता-ललना, स्त्री कान्तारम्-अरण्यम् कान्ति:-शोभा, सीन्दर्यम्, लक्ष्मीः कान्दिशीक:-मयेन पलायितः कापाली-शिवपत्नी का पुरुष:-भीतः, चीचमनुष्यः कामम्-यथेच्छम कामः-इच्छा, मदनः कामकारः-स्वैरवर्तनम् कामगमः-इच्छागामी काम्यम्-फलेन्छया कृतम् काम्या-आकाङ्क्षा, इच्छा कायः-शरीरम् कार्तवीयीः-सहस्रार्जनः कात्स्म्येन-सम्पूर्णतया कार्पण्यम्-मनोदौर्बल्यम् कार्मुकम्-धनुः

कार्यम्-कर्तव्यम् कार्यतरम्-आवश्यकतरं कृत्यम् कार्णायसम्-लोहमयम् कार्षिः-अभिमन्युः ( अर्जुनपुत्रः ) कालात्ययः-विलम्बः काली-कालशक्तिः कालीयकम्-कृष्णचन्दनम् काशी-शोभायुक्तः किंशुकः-पलाशः किरन्-विक्षिपन् किरीटमाली-अर्जुनः किरीटी-अर्जुनः किल-लोकवार्ता किल्बिषम्-अपराधः कुकृतम् – दुराचरणम् ञुज्र:-गनः कुड्मलः-अग्रभागः ऋण्डम्—कमण्डळुः, महोदरपात्रम् कुरिसतम्-निन्दितम् कुपथ:-कुमार्गः कुमारी-जरादिहीना कुमारी-अविप्लुतब्रह्मचारिणी कुमुदम्-कमलम् कुमुद्नाथ:-चन्द्रः कुम्भ:-गण्डस्थलम् कुम्भसम्भवः-द्रोणः कुररी-पक्षिविशेषः कुशली-क्षेमवान्

कूटम्-कपटम् कूटस्थ:-निर्विकारः कूबर:-युगन्धरः कूर्मः-कच्छपः कुन्छ्म्-दुःखम्, सङ्करम् कुच्छ्गतः-सङ्घटमाप्तः कृतकृत्यः-कृतकर्मा, निश्चिन्तः कृतश्रमः-कृताभ्यासः कृतात्मा-निपुणः, संयमी कृती-अभ्यासशीलः कृती-कार्यकर्ती कृते-अर्थे, अर्थम् कृत्या-अभिचारदेवता कुत्स्नम्-सर्वम् कुत्स्नविद्-आत्मज्ञः कृन्तति-छिनत्ति कृपणः-दीनः कृशानु:-अभिः कृष्णः-अर्जुनः कृष्ण:-व्यासः कृष्णद्वैपायनः-व्यासः कृष्णा-द्रीपदी कृष्णा-वासुदेवस्वरूपा कृष्णी-वासुदेवधनज्ञयी केतनम्-ध्वजः केतुः-ध्वजः केशपक्षः-केशसमृहः केशवः-श्रीकृष्णः, विष्णुः

केशवपूर्वजः-बलरामः केसरी-सिंहः

कैटभः-असुरविशेषः

केवल्यम्-मरणम्, मोक्षः

कोकः-वृकः

कोटि:-१००,००,०००

कोपः-कोधः

कोविदः-विद्वान्, कुशलः

कोशः-खइगिधानम्

कोष्णम्-मन्दोष्णम्

कौतुकम्-उत्सवः, इच्छा, आश्रर्थम्

कौन्तेयः-कुन्तीपुत्रः

कौमारम्-बालत्वम्

कौरव्यः-कुदकुलोत्पन्नः

कौलालः-कुम्मकारः कौशिकः-उल्लकः, इन्द्रः, विश्वामित्रः

कतुः-यज्ञः, सङ्कल्पः

कोड:-वक्षः, स्करः

क्रव्यादः-मासभक्षकः

कूर:-भयद्वरः

कोष्टा-अम्बूकः

क्रियः-आर्दः

क्षिष्टा-मर्दिता, पीडिता

क्रीबः-नपुंसकः

क्रेदयन्ति-आद्रीकुर्वन्ति

क्रेश:-दुःखम्

क्षणदा-रात्रिः

क्षतजम्-इधिरम्

क्षत्ता-विदुरः, द्वारपालः, सार्थिः

क्षत्रम्-क्षत्रियजातिः

क्षपणम्–क्षयः

क्षमः-समर्थः, योग्यः

क्षमम्-योग्यम्, हितकरम्

क्षमा-पृथिवी

स्रयः-गृहम्, नाशः

क्षर:-नाशवान्

क्षान्तम्-सोढम् (सह्)

क्षिणोति-पोडयति, नाशयति

क्षिति:-पृथिवी

क्षिप्रम्-झटिति

क्षीण:-नष्टः

क्षुद्र:-अस्पः, नीचः

ञ्जुण्णः-मर्दितः

श्चमा-अतसी

खर:-बाणविशेष:

खुर:-वपनशस्त्रम्

खुर्पः-बाणविशेषः

क्षेत्रम्-स्थानम्

क्षेप:-निन्दा, अनादरः

क्षेमम्-कल्याणम्

क्षेमः-पाप्तस्य रक्षणम्

क्षेमिण:-कुशलिनः

क्षेम्या-कल्याणकारिणी

क्षीमम्-दुकूलम्

क्वेड:-गर्जना

खम्-आकाशः

खम्-इन्द्रियम् खगम:-बाणः, पक्षी ख्यात:-प्रसिद्धः ख्यापयामास-कथयामास गङ्गा-भागीरथी गङ्गासुत:-भीष्मः गजः-हस्ती गजसाह्वयम् – हा स्तिनपुरम् गण:-समुदायः गतः-प्राप्तः, स्थितः, गतासु:-मृतः गतिः-अवस्था, परायणम् गदः-रोगः गदः-श्रीकृष्णानुजः गन्धि-गन्धयुक्तम् गमस्तः-किरणः गरीय:-गुस्तरम् गरुत्मान् गरुडः गईणम् (ण।)-निन्दा गव्यतिः-को शद्यम् गाङ्गः-गङ्गायाः अयम् गाढम्-अत्यन्तम् पूर्णम् गाण्डीवम्-अर्जुनधनुः गाण्डीवधन्वा-अर्जुनः गात्रम्-शरीरम्, अवयवः गावल्गाणि:-सञ्जयः गिरि:-पर्वतः गी:-वाणी (गी:, गिरी, गिरः)

गीर्णम्-प्रस्तम् गुणं:-रज्जुः गुप्तः-रक्षितः गुप्ति:-रक्षणम् गुरः-विद्यामदाता गुरः-महान्, श्रेष्ठः, पिताः गुस्तर:-अतिशयेन गुदः गुरदाराः-माता, गुरुपत्नी गुर्वी-महती गुरुमः-स्तम्बः गुल्मानि-नदीतटानि गूहनम्-गोपनम् गूहितुम्-गोप्तुम् गुह्यम्-गोपनीयम् गृद्ध:-आसक्तः, छुन्धः गृध्यति-इच्छति गृहा:-गृहम् गृह्य-गृहीत्वा गोकुलम्-गोसमूहः, गोयूथम् गोचरः-विषयः गोमुखः-वाद्यविशेषः गोविन्दः-श्रीकृष्णः गोप्ता-रक्षकः गौ:-पृथिवी गौ:-इन्द्रियम् गौ:-वृषभः गौड्यासवम्-सुराविशेषः गौतमः-कृपाचार्यः

गीतमी-कृपी, द्रोणपत्नी प्रसिष्णु-प्रसनशीलम्

प्रामः-समूहः

प्रासणी:-अग्रणीः

प्राहः-निर्धन्धः, आग्रहः, नकः

प्रीवा-कन्धरा

बळानिः-हासः

घटमानः-प्रयत्नं कुर्वन्

घटयन्-पीडयन्

घटे-यतं करोमि

चहित:-मर्दित:

धनः-मेघः, निविदः

घातः-नाशः

चातकः-मार्थिता

घातितः-मारितः

चूर्णः-सर्वतः अमन्

घोणा-नासिका

घोरा-भयदा

घोष:-रवः, निनादः

घ्राणचक्षः-अन्धः

चकाज्ञ:-मानसचारी, हंसः

चक्षः-नेत्रम्

चक्षईणः-दृष्टिमात्रेण हन्ता

चतुराश्रमाः-ब्रह्मचर्यगाईस्थ्यवान-

प्रस्थसन्यासाः

चतुर्दश-१४ चतुर्विधम्-चतुःप्रकारम् चतुर्विधम्बम्-भस्यम्, मोज्यम्, लेह्यम्, चोष्टम् चतुर्वेदाः-ऋक्, यजुः, साम, अथर्वणः चत्वारो वर्णाः-ब्राह्मणक्षत्रियवैर्यशृहाः

चमू:-सेना, सैन्यम्

चयः-समुहः चरन्-गच्छन्

पर्ग् नाव्छन्

चर्म-फलकः

चातुर्वर्ण्यम्-चतुर्णां वर्णानां हितम्

चातुर्वर्ण्यम्-चत्वारो वर्णाः

चापम्-धनुः

चारः-गुप्तदूतः

चाषः-पक्षिविशेषः, किकीदिविः

चिक्रीड-क्रीडाञ्चकार

चिखादिषु:-खादितुमिच्छु:

चितः-व्याप्तः

चित्रसेनः-कर्णपुत्रनाम

चिन्तयन्-विचारयन्

चिन्तयानः-विचारयन्

चिन्तये-विचारये चृतः-आम्रवृक्षः

चेकितानः-पाण्डवपक्षीयो यादवः

चेतः-मनः

चेतनम्-मनः

चैलम्-वस्नम्

चोदितः-प्रेरितः

च्युतः-निःसतः, भ्रष्टः

छदा-कपटम्

छन्द:-इच्छा

छन्दः-वेदः, मन्त्रः

छन्दयामास-तोषयामास छादये-आच्छादयामि छिद्रम् -न्यूनम् जगती-पृथ्वी जगई-निन्दां कृतवान् जाधम्-भक्षितम् जघनम्-पश्चाद्धागः जवनम्-स्रीकट्याः पुरोभागः जघन्यम्-अन्त्यम्, निन्धम् जड:-मूर्खः जतुगृहम्-लाक्षागृहम् जत्रु देशः-स्कन्धसन्धिभागः जनपद:-देशः जनार्दन:-श्रीकृष्णः जनिता-निर्मिता, जनकः जन्तु:-प्राणी जय:-महाभारतम् जयः-अर्जुनः जयगृद्धः-जयासक्तः, जयेषी जरा-बृद्धत्वम् जलदः-मेघः जलेश्वर:-वदणः जव:-वेगः जवनः-वेगवान् जहाति-त्यजति नही-तत्याज जह्याम् त्यजेयम् जाटासुरि:-जटासुरपुत्रः

जातः-उत्पन्नः जातम्-जन्म जातरूपम्-सुवर्णम् जाति:-जन्म जातु-कदाचित् जानपदिकम्-सर्वजनसाधारणम् जानु–जङ्घोदसन्धिः, ऊदपर्व जामाता-कन्यापतिः जाम्बूनदम्-सुवर्णम् जालम्-समृहः जाइबी-भागीरथी जाहवीसुतः-भीष्मः जिगाय-अजयत् जिगीषन्-जेतुमिच्छुः जिघासा-हन्तुमिच्छा जिष्टक्षा-प्रहीतुमिच्छा जिजीविषा-जीवितुमिच्छा जिज्ञासु:-ज्ञातुमिच्छु: जिह्यः-कुटिलः जिह्यम्-कपटम् जीमृत:-जलदः जीर्गः-वृद्धः जीवप्राहम्-जीवन्तम् जीविका-जीवनम् जीवितम्-जीवनम्, प्राणाः जुहूषन्-होतुमिच्छन्, त्यजन् जोषमास्व-तूष्णी भव, तिष्ठ जोषयेत्-कारयेत्, सेवयेत्

ज्ञातिः-बान्धवः ज्ञानम्-सम्बन्धः ज्या-धनुर्गुणः, मौवीं ज्यायस्-श्रेष्ठम् , उत्तमम् , ज्येष्ठम् ज्वर:-दु:खम् ज्वालामाली-अग्निः झष:-मत्स्यः ततः-तद्नन्तरम् ततम्-व्याप्तम् ततक्ष-आच्छादयामास तत्त्वम्-यथार्थत्वम्, खरूपम् तथागतः-ताहशीं अवस्थां प्राप्तः तथ्यम्-यथार्थम्, सत्यम् तनयः-पुत्रः तनुः-शरीरम्, कुशः तन्द्रा-आकस्यम् तन्द्रितः-आलस्ययुक्तः तपःक्षेत्रम्-धर्मक्षेत्रम् तपन्-पराक्रमी तपनीयम्-सुवर्णम् तपस्-धर्मः तमः-अन्धकारः, मोहः तरङ्ग:-वीचिः तरिङ्गणी-नदी तरसा-वेगेन तरस्वी-वेगवान् तरः-वृक्षः तर्ज्यमानः-निन्द्यमानः

तल्पम्-शय्या, दाराः, पत्नीः तस्करः-चौरः तापः-दुःखम् तापनः-पीडकः तापनीयम्-सुवर्णमयम् तारा-नक्षत्रम् तारापतिः-चन्द्रः तालब्बजः-बलरामः तावक:-स्वसम्बन्धी तावकी-तव सम्बन्धिनीः तिरमम्-तीक्ष्णम् तिग्मांगुः-सूर्यः तिग्मतेजाः-सूर्यः तितिक्षस्व-सहस्व तिभि:-महामत्स्यः तीरजः-तीरे भवः तुद्यमानः-पीड्यमानः तुद्यमानः-भक्त्यमानः तुमुलम्-युद्धम्, सङ्कुलम् तुरगः-अश्वः तुरङ्गः-अश्वः तुरङ्गमः-अधः तुषारः-हिमम्, अम्बुकणाः तूण:-इघुधिः त्णीरः-इषुधिः त्बरकः-षण्टः तूर्णम्-सत्वरम् तूर्यम्-वाद्यम्

तूलम्-कार्पासम् तूष्णीम्-मौनम् तोत्रम्-अङ्कुशः, तत्सदृशं शक्नं वा तोयम्-वारि तोयरसः-अमृतम् रमानम्-आत्मानम् स्याज्यः-त्यकतुं योग्यः त्रपा-लजा त्रया-ऋग्यजुःसामवेदाः त्रयोदश-१३ त्राणम् - रक्षणम् त्रासः-मीतिः, भयम् त्रिशत्-३० त्रिगुणाः-सत्त्वम् , रजः, तमः त्रितयम्-त्रयाणां समूहः त्रिद्श:-देव: त्रिलोकाः-स्वर्गः, मृत्युः, पातालम् त्रिशतम् - ३०० त्रैयम्बकम्-व्यम्बकस्य इदम् च्यम्बकः-शिवः स्वरमाणः - त्वरां कुर्वाणः स्वष्टा-शिल्पी (विश्वकर्मा) रसदः-खड्गमुष्टिः दंशनम्-कवचम् दंशितः-वर्मसहितः दक्षः-निपुणः, सावधानः ददार-विभेद द्धार-वारयामास, धारयामास

दन्ती-गजः दम्भः-कपटम्, धर्मध्वजित्वम् दयितः-प्रियः दर्दर:-मण्डूकः दर्पः-गर्वः, अभिमानः दवीं-परिवर्तकः दर्शनीय:-मनोहरः दर्शयिता-उपदेष्टा दश-१० दशनः-दन्तः दशायुतानि-१००००० दाक्षिणात्याः-दक्षिणदिग्भवाः दाक्षिण्यम्-चातुर्यम्, कौशलम् दाक्ष्यम्-दक्षता, बलम् दानम्-दीयतं तत् दानम् दान्तः-इन्द्रियनिग्रही दान्तः-मनोनिप्रही दायादः-पुत्रः दारणी-मेदिनो दारयति-भेदयति दारयति-भीति जनयति दाराः-स्त्री, पत्नी दार-काष्टम् दारण:-कठोरः दारणम्-भयद्भरम् दाव:-अरण्यम् दाशाई:-श्रीकृष्णः दासः-मृत्यः

दिक्-दिशा दिग्धः-लिप्तः, व्याप्तः दित्ससि-दातुमिच्छसि दिदक्षः-द्रष्टुमिच्छुः दिधक्षन्-दग्धुमिन्छन् दिधञ्च:-दग्धुमिच्छुः दिनम्-दिवसः दिव्-आकाशः, स्वर्गः दिवाकर:-रविः दिव्यम्-अलाकिकम्, अपाकृतम् दिव्यम्-दिवि भवम् दिष्टम्-दैवेन पाप्तम्, दैवम् दिष्टम्-उपदिष्टम् दिष्टान्तः-मरणम्, मृत्युः दिष्टि:-दैवम् दिष्ट्या-आनन्दार्थकमव्ययम् दीन:-दुःखी दीपः-सप्रः दाप्तिः-तेजः, सोन्दर्थम् दीर्णः-भीतः, भिन्नः, भन्नः दीर्थते-भिद्यते दुनोति-दुःखं जनयति दुरस्ययः-दुर्जयः, अनुल्लङ्घ्यः दुरोदरम्-चूतम् दुर्धर्षः -जेतुमशक्यः दुर्मेधाः-मृदः दुर्विदः-दुर्ज्ञेयः दुश्चरितम्-दुराचरणम्, पातकम् मसा. ३२

दुष्कृत्-पापी दुष्कृतम्-दुराचरणम् , पातकम् दुष्कृती-पापी दुष्पेक्ष्यः-दुःखेन प्रोक्षितं शक्यः दुहिता-कन्या दृढलक्ष्यः-स्थिरप्रहारः **रप्तः-ब**लिष्ठः, गर्विष्टः दृष्ट्वा-निश्चित्य, वीक्य देवकी-श्रीकृष्णस्य माता देववतः-भीष्मः देविता-द्यूतकर्तां देशय-कथय, दर्शय देशय-शिक्षय देहान्तरम्-अन्यो देहः देही-देहवान्, आत्मा दैवी-देवस्य इयम् दोस्-हस्तः दीःशासनिः-दुःशासनपुत्रः दौर्योधनम्-दुर्योधनस्य सम्बन्धि द्युति:-कान्तिः द्यीः-आकाशः द्रवणम्-गमनम्, पलायनम्, धावनम् द्रविणम्-धनम् द्रव्यम्-धनम् द्रमः-तृक्षः द्रीणायनिः-द्रोणपुत्रः (अश्वत्थामा ) द्रौणि:-द्रोणपुत्रः (अश्वत्थामा) द्रीपदेयाः-द्रुपदपुत्राः

द्रीपदेयाः-द्रापदीपुत्राः द्वादश-१२ हि:-द्विवारम् हिगुणम्-अधिकम् द्विजा:-ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः द्विजोत्तमः -ब्राह्मणः द्विट्-शत्रुः द्विप:-गजः द्विपाद्-मनुष्यः द्विरद:-गजः हीपम्-आश्रयः द्वेषी-द्वेषा, विरोधी द्वैधम्-संशयः द्वैपक्यम्-पश्रह्यम् द्वेपायनः-व्यासः धक्ष्यामहे-भस्मीभवेम घनजयः-अर्जुनः धनुष्मान्-धनुर्धारी धन्वन्तरम् हस्तचतुष्टयम् धन्वी-धनुर्धारी घरणी-वसुमती, पृथिवी घरा-वसुघा, पृथिवी धर्मक्षेत्रम्-धर्मस्थानम् धर्म्यः-धर्मादनपेतः धाता-प्रजापतिः, ब्रह्मा धात्री-माता, उपमाता धानाः अष्टयवाः धारय-आश्वासय

धार्तराष्ट्र:-धृतराष्ट्रपुत्रः (दुर्योधनः ) धार्तराष्ट्री-वृतराष्ट्रस्य सम्बन्धिनी धिष्टितम्-स्थितम् धी:-बुद्धिः धोमान्-बुद्धिमान् धर्यः-श्रेष्ठः धुर्याः-अश्वाः धुर्यगतः-अश्वः धू:-स्कन्ध:, धुरा धूमकेतु:-अभिः <sup>धृतः-हढिनिश्चयी</sup> **भृतराष्ट्रजः-दुर्योधनः** धृति:-धैर्यम् **भृष्टकेतुः**-शिशुपालपुत्रः धीम्यः-पाण्डवपुरोहितः ध्यानम्-चिन्ता ध्रवः-स्थिरः, निश्चितः धियमाण:-जीवन् ध्वजिनी-सेना न इइते-न चलति नक्षत्रमभितः-नक्षत्रं लक्षीकृत्य नन्दनः-पुत्रः नन्दनम् -इन्द्रस्य उद्यानम् नय:-नीतिः नरकः-भूमिपुत्रः नरेन्द्र:-राजा नर्दन्-शब्दं कुर्वन् नर्दयन्-शब्दं कारयन्

निलनम्-कमलम्
नवतिः-९०
नवद्वाराणि-चक्षुःश्रोत्रनासाबिलद्वन्द्वानि, मुखम्, उपस्थम्, पायुः
नष्टः-अदर्शनं गतः, पलायितः
नागः-गजः, सर्पः
नागपितः-शेषः
नागा-सर्पन्नी
नाथः-स्वामी, पितः
नाना-बहुनि
नाम-प्रसिद्धम्
नामयज्ञः-नाममात्रयज्ञः

नायकः-स्वामी, नेता नाराचः-शरः

नारी-स्त्री, ललना नासा-नासिका

निकार:-कपटम्, अपकारः

निकारः-अपमानः निकाशः-सहशः निकृतिः-कपटम् निकृत्तु-छिन्तु

निकेतः-गृहम्, वसतिस्थानम्

निकेतनम्-गृहम् निक्षिप्तम्-त्यक्तम् निम्रहः-महणम् निम्रहः-निरोधः

नित्यदा-सततम्

निद्रीनम्-दृष्टान्तः, उदाहरणम्

निदाघ:-प्रीष्मर्तुः निदेश:-आज्ञा निमित्तम्-लक्ष्यम्, कारणम् निधनम्-मृत्युः निधनम्-निधनहेतुः निनाद:-शब्द: निन्द्यम्-गईणीयम निवर्हणः-मार्कः निबोध-जानीहि, बुध्यख निम्नम्-गभीरम् निम्नगा-नदी निम्नगासुतः-गङ्गापुत्रः ( भीष्मः ) नियच्छमानः-नियन्ता नियतम्-निश्चितम्, नियमेन नियन्ता-सार्थाः नियोगः-आज्ञा निरपत्रप:-निर्लज्जः

निरमः-निर्मात्वाः निरमः-नरकः निर्मुक्तः-मुक्तकञ्चकः निर्वाणम्-गमनरहितम् निर्वेदः-वैराग्यम्, विरक्तता निवर्तितुम्-निवर्तियतुम् निवर्तिन्-वायुरहितस्थानम् निवर्तः-निषेषयाक्यम्, निवर्तनम् निवेशः-स्थानम् निवेशनम्-गृहम्, स्थानम्

नेता-कर्णधारः

नैकृतिकः-वश्वकः

नेमिः-चकस्य सूमिस्पर्शी भागः, प्रधिः

निवेशय-स्थापय निशम्य-श्रुत्वा निःशेषम्-सम्पूर्णम् निषूद्न:-नाशकः निष्पतन्ति-निर्गच्छन्ति निःस्वनः-शब्दः निशा-रात्रिः निशाकरः-चन्द्रः निशाचर:-राक्षसः निशामय-पश्य निशाम्य-आलोच्य निशीथः-अर्धरात्रः निषज्ञ:-तूर्णारम् निषेद्धा-निवारियता निष्कान्तः-निर्गतः निष्टन:-आकोशः निष्ठा-अवस्था, नाशः निस्त्रिंश:-खड्गः निह्तः-मृतः निहत्य-मार्थिता नीडम्-रथमध्यः, पक्षिगृहम् नीरम्-जलम् नीरदः-मेघः नीलवासाः-बलरामः नीवी-वसनग्रन्थः ( स्त्रीणाम् ) नीहार:-हिमम् नुषः-नाशितः, उत्पातितः नृशंसः-दुष्टः, घातकः कूरः

नैराइयम्-निराशत्वम् नैश्रेयसी-अभ्युदयदायिनी नैष्कर्म्यम्-निष्कर्मता, मोक्षः नैष्कृतिकः-दुष्टः, दुराचारी नैष्टिकी-निश्चिता नैष्टिकी-सारिवकी नोदय-प्रेरय नोदिता-प्रेरिता नौ:-नौका न्यप्रोधः-वटवृक्षः न्यस्तम्-त्यक्तम् न्याय्य:-न्यायादनपेतः पकः-पूर्णत्वं पाप्तः पञ्च-५ पञ्चकर्मेन्द्रियाणि-वाक्, पाणिः, पादः, पायुः, उगस्थम् पम्रज्ञानेन्द्रियाणि-श्रोत्रं, त्वक्, चक्षः जिह्वा, घ्राणम् पञ्चपाणाः-पाणः, अपानः, व्यानः उदानः, समानः पश्चपातकानि-ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्तेयं, गुर्वज्ञनागमः। चत्वारि पातकान्याहु-स्तत्संसर्गश्च पंचमम् ॥ पश्चभूतानि-भूमिः, जलम्, अप्तिः, वायुः, आकाशः

पञ्चविषयाः-शब्दस्पर्शरूपर्सगन्धाः

पत्रशाखः-पाणिः, हस्तः

पञ्चाशत्-५०

पणवः-वाद्यभेदः

पत्रगः-पक्षी

पतगेश्वर:-गरुड:

पतज्ञ:-पक्षी

पतत्रिन्-पर्का

पतिः-स्वामी, पालकः

पत्तः-पदातिः

पत्रम्-वाहनम्, पर्णम्

पथ्यम्-हितकरम्

पदम्-रक्षणम् , स्थानम्

पदवी-आनृण्यम् , मार्गः

पदाति:-पादचारी

पदानुगः-अनुयायी

परंशताः-शताधिकाः

परम्-बहुकालिकम्

पर:-श्रेष्ठः, शत्रुः, अन्यः

परः-मोक्षः

परन्तपः-शत्रुमर्दनः

परमम्-श्रेष्टम्

परमवल्गु-अतिमधुरम्

परमा-श्रेष्ठा, अत्यन्ता

परमा गतिः-मोक्षः, मुक्तिः

परवान्-पराधीनः

परश्वधः-परशुः, कुठारः

परस्परम्-अन्योन्यम्

पराभवः--नाशः

पराभावः-मरणम्

पराभूतः-प्रकोषितः

परामर्शः-बलात्कारः, सङ्गः

परामर्शः-स्पर्शः

परामृशत्-अस्पृशत्

परायणः-तत्परः, रतः

परासुः-मृतः, गतप्राणः

परिक्रिष्टा-पीडिता

परिखा-खेयम्

परिग्रह:-विजयः, लाभः

परिच्छदः-आवरणम् , (वर्म) परिवारः

परितप्यसे-खिद्यसे

परित्यागः-राज्यस्य अदानेन

तिरस्कारः

परित्राणम् -रक्षणम्

परिदेवना-शोकः

परिद्यूनः-परिश्रान्तः

परिपन्थी-रात्रुः, विरोधी, चौरः

परिपालय-प्रतिपालय, प्रतीक्षस्व

परिप्छतम्-व्याप्तम्

परिभूय-परामवं प्राप्य

परिमार्गन्-शोधयन्

परिवतुः-परिवेष्टितवन्तः

परिवारितः-वेष्टितः

परिवेषः-परिधिः

परिवाद-संन्यासी

परिकृतम्-अलक्कृतम्

परिष्वज्य-आलिङ्ग्य परीतः-व्याप्तः, विपरीतः परीप्सन्-रक्षितुं इच्छुः पर्यम्-निष्ठुरम् परोष्म-असमक्षम् परोक्षम्-असातम् पर्यक्षम्-असातम् पर्यम्-पत्रम्, पतगम् पर्यवित्रते-स्थिरीभवित पर्यवित्रते-स्थिरीभवित पर्यवित्रते-स्थरीभवित पर्यामम्-प्राप्तम्, अलम् पर्यामम्-प्राप्तम्, अलम् पर्युषितम्-रात्र्यन्तरितम्, पूर्वदिने पक्षम्

पलाशम्-पत्रम्
पिलतम्-श्वेतकेशाः
पांसनः-अधमः
पांसनः-धृलिकणाः
पाकशासनः-इन्द्रः
पाकशासनिः-इन्द्रपुत्रः

( अर्जुनः + जयन्तः )

पाचितः-संयुक्तः पाणिः-हस्तः पाण्डवेयाः-पाण्डवपक्षीयाः, पाण्डु-पुत्राः

पातनम्−नाशः पाति−रक्षति पादपः−वृक्षः पादातः−पादचारी पादाष्ठीऌः--पादमन्थिः पादाष्ठीलः-जानु
पानीयम्-जलम्
पापः-निन्दाः
पायुः-गुदद्वारम्
पारम्-परतीरम्, अन्तः (म्)
पारणीयः-निवारियतुं शक्यः
पारणीयम्-तरणीयम्
पाराश्यः-व्यासः
पाद्यम्-निष्ठुरभाषणम्
पार्थः-पृथापुत्रः (धर्मः + भीमः +

अर्जुनः ) पार्थिवः-राजा पार्षतः-धृष्टद्युम्नः पावकः-अभिः पावकि:-अभिपुत्रः (स्कन्दः) पावनम्-पवित्रम्, पवित्रकरम् पावयिष्यति-पावनं करिष्यति पाहि-पालय, रक्ष पितामहः-ब्रह्मा पितामहः-पितुः पिता वित्र्यम्-वितुः इदम् पिनाकः-शिवधतुः पिनाकी-शङ्करः पिपासा-पातुमिच्छा, तृष्णा पिहितम्-आच्छादितम् पीड्य-गृहीत्वा पीड्य-पीडियत्वा पोनः-पुष्टः पीछ:-असोटवृक्षः पुङ्खः-शरस्य मूलम्

पुज्ञनः-श्रेष्ठः
पुन्छम्-लाङ्गूलम्
पुण्यः-पवित्रः, शुभः
पुमान्-पुद्भः
पुरतः-अप्रतः
पुरम्-शरीरम्, नगरम्
पुरन्दरः-इन्द्रः
पुराकल्पः-पूर्वकल्पः, पूर्वकृतः
पुराकल्पः-पाचीनशास्त्रम्
पुरातनम्-पुराणम्
पुरातनम्-पुराणम्

पुरुषः-जीवः, मानवः, परमात्मा पुरुषकारः-प्रयत्नः, उद्योगः पूर्वोह्नः-स्योदयात् दशघटिका-पर्यन्तो दिनभागः

पुर्वेशसमः-श्रीकृष्णः, विष्णुः
पुरोधाः-पुरोहितः
पुष्करम्-कमलम्
पुष्पसमयः-वसन्तः (वसन्तर्तुः)
पुष्पतः-विकसितः, पुष्पयुक्तः
पूरा-समृहः
पूर्तम्-पवित्रम्
पूर्ति-दुर्गिन्धः
पूर्वेशः-ज्येष्टः, पूर्वं जातः
पूर्वासन्धा-पातःकालः
पृत्तना-सेना
पृथ्यजनः-मूर्खः, सामान्यजनः

पृथग्भावः-नानात्वम् 9ृथुलम्-विस्तृतम् पृथा-कुन्ती पृथु-विस्तृतम् पृथ्वी-भूमिः पृथ्वीदाः-राजा पृषतो-चित्रहरिणी पृषत्क:-बाण: पैशुन्यम्-दुष्टत्वम् पोतः-नौका पोथयामास-आस्फालितवान पौरुषम्-पुरुषस्वम्, पराक्रमः प्रकाश:-सहशः प्रकृतिः-उपादानम् प्रकृतिः-स्वभावः प्रकृति:-माया प्रख्यः-तुस्यः, सद्दशः प्रख्या-साहश्यम् , शीभा प्रच्यावयामास-पातयामास प्रजा-लोकः प्रजापति:-दक्षादिः, ब्रह्मा, राजा प्रज्ञा-बुद्धिः प्रज्ञाचक्षः-धृतराष्ट्रः (अन्धः) प्रणय:-स्नेहः प्रणवः-ॐकारः प्रणइय-निलीनो भूत्वा पणुनः-विपकृतः मणेता-नायकः

प्रताप:-पराकपः मतार्णम्-वह्यनम् प्रतिकर्तव्यम्-प्रतिकारः प्रतिप्रह:-आदानम् प्रतिग्रह:-दानप्रहणम् मतिपत्तिः-पतीकारः, उपायः प्रतिपालय-प्रतीक्षस्व मतिमा-मूर्तिः प्रतिलभ्य-प्राप्य अतिवारणम्-निवारणम् मतिविन्ध्यः-युधिष्ठिरपुत्रः प्रतिशब्दः-प्रतिध्वानः प्रतिष्ठा-आश्रयः यतिश्रुतम्-प्रतिज्ञातम् प्रतिष्ठितः-अधीनः मतीच्याः-पाश्चात्याः, पश्चिम-

दिगभवाः

प्रतीपः-विरुद्धः
प्रत्यनीकम्-शत्रुसैन्यम्
प्रतोदः-अभीषुः, कशा
प्रत्यप्रवयाः-नवयीवनः, ताद्यप्रयुक्तः
प्रत्यप्रवत-प्रविष्टः, प्राप्तः
प्रत्यप्रवत-प्रविष्टः, प्राप्तः
प्रत्ययः-विश्वासः, अनुभवः
प्रत्ययः-विश्वासः, अनुभवः
प्रत्ययः-पिकृलः शत्रुः
प्रत्यवायः-दोषः, हानिः
प्रत्यश्वाति-प्रत्युद्गन्छति

प्रथयिष्यामि-वर्धयिष्यामि प्रथित:-प्रसिद्धः प्रदिशाः-उपदिशः प्रदुदुद्धः-पलायिताः प्रधक्षात-भरमीकरिष्यति प्रपन्न:-शरणागतः, पाप्तः प्रपातः-पर्वताग्रादुभंशः प्रपातः-पतनम् प्रितामहः-पितामहस्य पिता प्रपोड्य-हढं घृत्वा प्रभविष्णु-उत्पादनशीलम् यभा-कान्तिः प्रभिन्नः-मद्युक्तः (गजः) प्रभुः-ईश्वरः प्रमत्तः-चिन्तारहितः यमनस्तर:-प्रसन्नतरमानधः भमनाः-प्रकृष्टमनाः ममादः-चित्तविक्षेपः, अनवधानम् प्रमादी-स्खलनशीलः प्रमृज्य-दूरीकृत्य, नाशयित्वा ममेयः-ज्ञातं योग्यः ममोहः-मूर्च्छा, लयः मलम्बहा-पलम्बासुरहन्ता, बलरामः पयच्छ-देहि प्रयाणम्-गमनम्, मरणम् प्रयाणकालः-सरणसमयः प्रयुक्तः-प्रवर्तितः प्रयोजनम्-साध्यम्, कारणम्

प्रयोजिता-निर्मिता प्रलय:-मरणम् , नाशः प्रवर:-श्रेष्ठः प्रवर्ते-आरब्धम्, प्रवृत्तम् प्रवालम्-किसलयम् प्रवृत्ति:-चेष्टा, व्यवहारः प्रवृत्ति:-वार्ता प्रवृत्तिः-विधिवाक्यम्, प्रवर्तनम् प्रवेकः-उत्कृष्टः, मुख्यः प्रशंसति-कामयते प्रशंसन्ति-स्तुवन्ति प्रशस्तम् - स्तुत्यम् , शुभम् , श्रेष्ठम् प्रशान्तः-मृतः प्रसमम्-बलात्कारेण असहा-अनाहत्य प्रसादः-प्रसन्नता, स्वच्छता पस्तः-वृद्धि पाप्तः, विस्तृतः अस्खलितान्तरः-मध्ये स्खलन् प्रहर्षः-अत्यानन्दः प्रहृष्टः-आनन्दितः मांगुः-उचः प्रारज्योतिषः-भगदत्तः माच्याः-पारस्त्याः, पूर्वदिग्भवाः आयगतः-प्रायोपविष्टः प्राणः-शारीरं बलम् प्राण:-जीवः प्राध्यायन्त-ध्यानं कृतवन्तः भाप्तकालम्-सद्यः कर्तव्यम्

पाय:-आमर्णमन्नत्यागः मायः-प्रायेण प्रायगत:-मरणाय उपविष्टः पायशः -बहुशः प्रायेण-बहुधा प्रावृट्-वर्षाकाल: मासः-कुन्तः प्राहिणोत्-प्रेषयामास प्रीतमानसः-सन्तुष्टमनाः मीतिमान्-पीतियुक्तः प्रेक्षणीयम्-दर्शनीयम् प्रेतः-मृतः प्रतकार्याणि-और्घदेहिकम् प्रेतराजः-यमः प्रेप्सु:-इच्छु: प्रेष्य:-संवकः प्रोत्सारितम्-द्रमपसारितम् प्लव:-नीका प्लवज्ञमः -वानरः फलिष्यति-भिन्नो भविष्यति फलापगः-फलोन्मुखः फल्गुः-निःसत्त्वः, दुर्बलः फाल्गुनः-अर्जुनः फाल्गुनि:-अर्जुनपुत्रः ( अभिमन्युः ) बन्धको-बेश्या, वारललना बर्हम्-पिन्छम् बही-मयूरः बलम्-सैन्यम्

वलभिद्-इन्द्रः बलाहक:-मेघः बस्तिक:-बाणविशेषः बहुलम्-बहु बहुशः-अनेकवारम् बाढम्-आम्, साधु, बहु बाणभेदाः-कपिशः-कार्ग्णायसमयः कर्णा-विलोमकण्टकद्वययुक्तो बाणः गजास्थिज:-गजास्थिनिर्मितः गवास्थिज:-गवास्थिनिर्मितः जिह्मगः-लक्ष्यान्तरगामी नालीकः-अल्पप्रमाणः पूति:-मालनशस्यः बस्तिक:-शस्यदण्डसन्धौ शिथिलः लिप्तः-विषयुक्तः संलिष्टः-द्विशस्यः सूची-कर्णिसजातीयो बहुकण्टकः बान्धवः-आप्तः, ज्ञातिः बाल:-लघुः, अज्ञः, कुमारः बालिश:-मूर्खः बाष्पम्-अश्रु, नेत्रजलम् बाहु:-हस्तः बाहुस्यम्-बहुत्वम्, सङ्ख्याधिक्यम् बिभर्ति-धारयति बीमत्सुः-अर्जुनः बुद्धिजम्-बुद्धेस्त्यन्नम् बुद्धिमेद:-बुद्धालनम्

बुधः-पण्डितः ब्रभूषति-भवितुमिन्छति बुभूषेत्-भोक्तुमिच्छेत् **चृंहितम्-गजगर्जना** वृंहित:-वृद्धः बृहती-महती बोध:-ज्ञानम् ब्रवीत्-अब्रवीत् ब्रह्म-ब्राह्मणजातिः ब्रह्म-वेदः, परमात्मा, माया ब्रह्मभूयाय-ब्रह्मभावाय ब्रह्मवादी-वैदिकः भजते-पाप्रोति, सेवते भद्रम्-कल्याणम् भद्रकाली-कल्याणकारिणी भयानकम्-भीतिपदम् भरताः-भरतवंशीयाः राजानः भहः-बाणः भवः-उत्पत्तिः भवनम्-गृहम् भवेत्-भषणं कुर्यात् माः-दीप्तिः, तेजः भागधेयम्-भाग्यम् , दैवम् भागिनेय:-भगिनीपुत्रः भाजनम्-भाण्डम्, स्थानम् भामिनी-स्री, ललना भारताचार्यः-द्रोणाचार्यः भारती-कौरवसेना

भारती-वाणी भारद्वाजः-भरद्वाजकुळोत्पन्नः

(अश्वत्थामा)

भावः-इष्टांसद्धिः

भाव:-सत्ता, अभिप्रायः, मनः

भावना-ध्यानम्

भावयन्तु—तर्पयन्तु

भाषा-भाषणम्, वचनम्

भाषितम्-भाषणम्

भास्कर:-सूर्यः

भारवरम्-तेजस्व

भी:-भयम्

भीमम्-भयद्वरम्

भीष्मनिहन्ता-शिखण्डी

भुजः-बाहुः

भुजगः-सर्पः

भुजङ्गः- सर्पः

भुजङ्गमः-सर्पः

भुवनम्-लोकः ( ब्रह्मभुवनम् )

भू:-पृथिवी

भूपः-राजा

भूमि:-पृथिवी

स्मिपः-राजा

भूय:-पुन:, बहु

भूयसी-महती

भूयिष्ठ:-बहुः

भूरि-बहु

भूरिदक्षिणः-सूरिश्रवाः

भृत:-पोषितः

मृशम्-अत्यन्तम्

मेदः-विनाशः, अन्तरम्

मेरी-दुन्दुभिः

मैक्ष(६य)म्-भिक्षाश्वम्

भैरवः-भयदः

भैमसेनिः-भीमसेनपुत्रः, घटोत्कचः

भैमि:-भीमसेनपुत्रः, घटोत्कचः

भेषज्यम्-औषधम्

भोगः-सम्भोगः, सर्पशरीरम्

भोगी-पन्नगः

भोजः-कृतवर्मा

भोजाः-यादवभेदाः

भीमम्-भूमिसंबन्ध

भ्रमन्-भ्रमणं कुर्वन्, घूर्णन् (मानः)

भ्रमरः-मृङ्गः, षट्पदः

भ्राजिष्णु-तेजस्वि

ञ्रातृव्यः-ञ्रातृपुत्रः, शतुः

सकरालयः-समुद्रः

मघवा-इन्द्रः

मङ्गलम्-कल्याणम्

मजन्-ब्रुडन्

मण्डलम्-वर्तुलम् , समुदायः

मतम्-सम्मतम्, अभिप्रायः

मतः-सम्मतः, भान्यः

मति:-बुद्धिः

मतिमान्-बुद्धिमान्

मथितः-भन्नः

मथितम्-निर्जलं तकम्
सदीयम्-मम इदम्
मद्गावः-सम तादात्म्यम्
मद्गपः-शल्यः
मदेश्यरः-शल्यः
मधुस्दनः-मधुहन्ता, श्रीकृष्णः, विष्णुः
मध्यम्-मध्यभागः, कटिः
मनःषष्ठेन्द्रयाणि-ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च

मनीषी-विद्वान् मनुजः-मनुष्यः मन्त्रः-गुप्तो विचारः मन्त्रयस्व-विचारय सन्दः-सूर्खः, अज्ञानी मन्युः-क्रोधः, दैन्यम् मम्लु:-श्रान्ता वस्युः सदत्-देवः, पवनः (वायुः) मस्तित:-इन्द्रः मर्त्यः-मृत्युलोके उत्पन्नः मर्त्यधर्मः-मृत्युः मर्दनः-नाशकः, पीडादायकः मर्षणम्-सहनम् मलयभ्वजः-पाण्डयः -महत्तर:-बृद्धः, श्रेष्ठः -महद्बहा-माया -महाकाली-कालरूपा महातपाः-उग्रतपाः **महाबाहु:**-अजानुबाहुः

महाभुजः-आजानुबाहुः, महाबाहुः महामात्रः-श्रेष्ठः, मुख्यः महामात्रः-हस्तिपकः महारथः-

एकादश सहस्राणि
योधयेद्यस्तु धन्विनाम् ।
शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च
स वै प्रोक्तो महारथः ॥१॥
अमितान्योधयेद्यस्तु
संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः ।
रथस्त्वेकेन योद्धा स्थातनन्युनोऽर्धरथः स्मृतः॥२॥

महावतः-दढबह्मचर्यः महा-पृथिवी महीक्षित्-राजा महीधरः-पर्वतः महेन्द्रः-इन्द्रः मा-निषेधार्थकमन्ययम् माघमा-कर्कटी मा चिरम्-सत्वरम् मातरिश्वा-वायुः मातलिः-इन्द्रस्य सार्थिः मातुलः-मातृश्राता मात्रा-इन्द्रियवृत्तिः मादश:-मम सदशः माद्रीपुत्री-नकुलसहदेवी माद्रेय:-माद्रीपुत्र: (सहदेव: + नकुछ:) माधवः-सात्यिकः, कृष्णः माच्वीकम्-मधुकस्य मदिरा

मानसः-मनोभवः मानुषत:-मानवात् मानुषता-मनुष्यत्वम् मान्य:-पूजनीयः मा भैष्ट-भयं मा कुस्त मामक:-मम सम्बन्धी मास्तः-वायुः मा शुचः-शोकं न कुर मार्गण:-बाणः मांसहेतु:-मांसाथी मिथ:-परस्परम्, एकान्ते मिथ्या-असत्यम् मिथ्याचार:-दाम्भिकः, कपटी मिषन्-पर्यन् मुखम्-मुख्यः, श्रेष्ठः मुदित:-आनिदतः मुमुखः-मोक्तुमिच्छुः, मोक्षेच्छुः स्रजः-खद्रस्दहः मुहुर्सुहु:-पुनः पुनः मुहूर्तः-अल्पकालः, क्षणः मूकत्वम्-मौनम् मूर्विछतम्-व्याप्तम्, बृद्धम् मूर्तिः-शरीरम्, मतिमा मूर्घजाः-केशाः मूर्घा-मस्तकम् मूर्घाभिषिक्तः-नृपः मूलम्-करणम् मृगः-हरिणः, पशुः

मृगयामहे-शोधयामः मृगेन्द्रः-सिंहः मृत्युसात्-मृत्यु<del>व</del>शः मृांदतम्-नाशितम् , नष्टम् मृधम्-समरः, युद्धम् मृषा-असत्यम् , मिथ्या मृष्यन्ते-सहन्ते, क्षमन्ते मेदिनी-पृथ्वी मेघा-तीक्षणा बुद्धिः मेघावी-बुद्धिमान् मेयः-मातुं योग्यः मैत्र:-मित्रमेव मैत्रः मोघः-निष्फलः, व्यर्थः मोहनम्-मूर्च्छनम् मोहितः-मूर्चिछतः मौक्तिका:-मुक्ताफलानि मोलिः-मस्तकम् म्लानः-ाखनः, श्रान्तः म्लायन्ति–शुष्यन्ति यक्ष:-देवयोनिविशेषः यक्षराद्र-कुवेरः यज्ञः-ईश्वराराधनम् , विष्णुः यतः-अप्रमतः, सजः, उद्युक्तः यत्नपर:-प्रयत्नशीलः यथाकामम्-यथेच्छम् यथाविधि-शास्त्रोक्तम् यथाश्रद्धम्-मनसोक्तम् यदुनन्दनः-श्रीकृष्णः

यहच्छया-अनायासेन यन्ता-सार्थिः यमराष्ट्रम्-यमलोकः यमी-नकुलसहदेवी यष्टि:-लगुडः, वंशादिदण्डः याज्ञसेनी-द्रीपदी यात्वन्-अन्तः, प्रतिकारः यात्रा-चरिताथः, गमनम्, निर्वाहः यानम्-रथः, वाहनम् यामः-पहरः युक्तः-योग्यः युक्तवान्-नियोजितवान् युक्तवा-नियुज्य युगपत्-एकस्मिन् काले युग्यम्-वाहनम् युज्यताम्-क्रियताम् युध्-युद्धम् युयुत्सति -युदं कर्तुमिच्छति **युयुःसुः**—योद्गुनिच्छुः युयुधानः-सात्यकिः युयुधिरे-युद्धं कृतवन्तः यूथम्-समूहः यूपकेतुः-भूरिश्रवाः योगः-अप्राप्तपाप्तिः योगः-चित्तवृत्तिनिरोधः योगः-देशकालादिसम्पत्तिः योगः-समुदायः योगः-उपायः, युवितः योगः-सनहनम्

योध:-योद्धा योनिः-उत्पत्तिस्थानम् योनिः-कारणम्, प्रवेशस्थानम् योषा-छी, ललना योषित्-स्री, ललना योषिता-स्त्री, ललना यौधिष्ठरम्-युधिष्ठिरस्य सम्बन्धि यौन:-योनिनिमित्तः यौवनम्-तादण्यम् यौवनम् - यूनः भावः रंहः-वेगः रक्तम् – इधिरम् , रक्तवर्णम् रक्षः-राक्षसः रजः-धूलिः, स्त्रीरजः रक्षा-रक्षणम् रजतम् - रूप्यम् , सुवर्णम् रजस्वला -ऋतुमती रणः(णम्)-युद्धम्, युद्धभूमिः रणमूर्धनि-रणाञे रतः-तत्परः रतिः-मैथुनम् रतिः-आनन्दः, प्रेम रथेषुः-अदूरस्थायी बाणः रथोपस्थः-रथमध्यः रभसः-रणोत्सुकः रिमः-किरणः, प्रप्रहः रिमवान् सूर्यः, सूतः रसः-इचिः, प्रेम, जलम् रसना-रशना, मेखला

इसात्सकः-जलमयः रागः-वर्णः, प्रेम, रक्तवर्णः रागः-भक्तिः, प्रीतिः, रक्तिमा राजगुद्धम्-गुद्धानां राजा (अतिगुद्धम्)

राजविद्या-विद्यानां राजा ( अध्यासमिवद्या )

राधेयः-राघापुत्रः (कर्णः ) रामः-वलसमः रिकः-ग्रन्थः रिपुः-शत्रुः इतमम्-सुवर्णम्

दक्सरथः-द्रोणाचार्यः दक्सवाहनः-द्रोणाचार्यः दुःणः-पीडितः

स्रण:-पाडितः स्रणा-समा

रज् (जा )-रोगः, दुःखम्

इद्ग-क्रोधः

बद्र:-शिवः

**ब्धिरम्**-शोणितम्, रक्तम्

इइ:-हरिणभेदः

रूषितः-व्याप्तः, रचितः

रूषितः-अलङ्कृतः

रोमहर्षः-रोमाञ्चः रोह्यमाणा-रोदनशीला

रोद:-भयहरः

रौहिणेयः-रोहिणापुत्रः, व लसमः

**छ**क्षणम्-चिह्नम्

लक्ष्म-िच्हम लक्ष्मणः-दुर्योधनपुत्रः, दशरथपुत्रः लक्ष्मणमाता-दुर्योधनपत्नी लघु वृत्तम् –शी प्रकारि लघुहस्तः-चित्रयोधी ललाटम्-भालम् लाघवम्-लघुत्वम्, नीचत्वम् लाघवम्-कीशल्यम लाघवम्-शेष्ट्यम् लाङ्गलम्-सीरः, हलम् स्रालप्यमानः–दीनः, दुःखी लालसः–अत्युत्सुकः लालितः-पालितः लिङ्गम्-चिह्नम्, लक्षणम् लिप्सुः-लब्धुमिन्छुः लप्तधर्मा-नष्टधर्मा लुब्ध:-लोभी लुन्धक:-न्याधः स्तः-तृदितः, छिन्नः लोक:-भुवनम्, जनः लोकनाथः-राजा लोकसङ्ग्रहः-लोकस्य स्वधर्मे प्रवर्तनम्

लोपा-नाशकर्ता

वक्त्रम्-मुखम्

लोमहर्षः-रोमाञ्चः लोष्टम्-मृत्तिकाखण्डः लोहितः-रक्तवर्णः वंदाः-समूहः, वेणुः

वक्षः-उरः वच:-भाषणम्, वाक्यम् वज्रम्-इन्द्रस्य शस्त्रम् बज्रपाणि:-इन्द्रः वज्रायन्ते-वज्राभवन्ति वस्सदन्तः-बाणविशेषः वदिता-वक्ता वधः-वधोपायः वधू:-स्तुषा वध्यः-हन्तुं योग्यः वध्यति-मरिष्यति वयुः-शरीरम् वप्र:-प्राकारभित्तिः वयस्य:-मित्रम् वर:-वरदानम्, श्रेष्ठः वरायुधम्-धनुःश्रेष्टम् वरारोहा-सुन्दरी स्त्री वरिष्ठ:-श्रेष्ठः वरूथ:-वर्म, सैन्यम्, समृहः वरूथिनी-सेना वर्चस्-तेजः वर्जितः-रहितः वर्तन्-वर्तमानः वर्त्म-मार्गः वर्म-कवचम्, कञ्चकम् वर्षम्-वृष्टिः वल्गु-मधुरम् वशः-अधीनः

वसनम्-वस्त्रम् वसु-द्रव्यम् वसुन्धरा-पृथिवी वसुमती-पृथ्वी वाक्यम्-वचनम्, भाषणम् वाग्यतः-मौनी, अभाषणशीलः वाच्यः-निन्धः वाच्यम्-वक्तव्यम् वाजः-पक्षः (बाणस्य) वाजी-अश्वः वाञ्छितः-इञ्छितः वाट्यम् -यवाचम्, कीताचम् वातः-पवनः, बायुः वातायमानः-इतस्ततो धावन् वादित्रम्-वाद्यम् वानम्-गमनम् वायसः-काकः वारणः-गजः, निवारकः वारणम्-निवारणम् वार्तिकः-वार्ताहरः वासः-वस्त्रम् , वसतिः वासः-निवासस्थानम् वासवः-इन्द्रः वासवि:-वासवपुत्रः(अर्जुनः-।जयन्तः) वासवी-इन्द्रदत्ता शक्तिः वासवी-वासवस्य इयम् वासिता-करिणी, करेणुः वासुदेव:-श्रीकृष्ण:, वसुदेवपुत्रः

वाह:-अधः, रथः वाहिनी-सेना विश्वति:-व्यूहः, २० विकर्तनः-सूर्यः विकर्म-निषिद्धं कर्म विकृतम्-बीभत्सम् , अदर्शनीयम् विकृतम्-विकारयुक्तम् विकान्तः-पराकान्तः विक्षोभ्यमाणा-विदार्थमाणा विगहितम्-निन्दितम् विगाह्य-प्रविश्य विगुण:-अङ्गहीनः विप्रह:-युद्धम्, कलहः, शरीरम् विषष्टितः-आहतः, ताडितः विचारणा-संशयः विचित्रवीर्यः-विचित्रवीर्यराजा विचेतनः-निश्चेष्टः विचेता:-मूर्चिछतः विजय:-अर्जुन:, जयः विज्ञानम्-अस्त्रशिक्षा विज्ञानम्-अनुभवः, साक्षात्कारः विज्ञाय-ज्ञात्वा विज्वरः-सुखी विततम्-विस्तृतम्, महत् वितन्वन् कुर्वन् वितन्वानः-विरचयन् वित्तम्-धनम् , द्रव्यम् वित्तेश:-कुबेरः म.भा.सा.(खंड२) ३३

वित्रस्त:-भयपीडित: विदलीकृतः-दलितः, भगः विदारितः-भेदितः विदितम्-ज्ञातम् विद्धि-जानीहि विद्रवते-पलायते विद्रुतम्-पलायितम् विधमित्वा-नाशयित्वा विधवा-मृतमर्तृका, गतमर्तृका विधा-प्रकारः विधि:-शास्त्रम् विधिरसु:-कर्तुमिच्छु: विघेयः-वशः, स्वाघीनः, आज्ञापालकः विनय:-शिक्षणम्, नम्रता विनिकारः-अपमानः, अपकारः विनिकृतः-निर्वासितः विनिकृतः-अपमानितः विनिष्पिष्य-निष्पीड्य विन्दते-लभते विपद्यते-नश्यते विपन्नः-नष्टः विपर्यासः-व्यत्यासः, परिवर्तनम् विपश्चित्-विद्वान विपाकः-परिणामः विप्रकीर्यन्त-विकीणीः विप्रियम्-अप्रियम् विप्रोषितः-निर्वासितः विमोषितः-वूरदेशं गतः

विप्लव:-नाशः, सङ्कटम् विद्यधः-देवः, विद्वान् विभावसुः-सूर्यः, अप्तिः विभ्रष्ट:-ममः विमथितम्-पीडितम् विमनाः-दुश्चित्तः विमुखः-पराङ्मुखः विमुह्यति-मोहं प्राप्नोति वियत्-आकाशः विरोध:-वैरम्, द्वेषः विलप्य-विलापं कृत्वा विवक्षता-वक्तुमिच्छता विवक्षितम्-वक्तुमिष्टम् विवरम्-छिद्रम्, बिलम् विवर्ण:-म्लानः, दुःखितः विवर्मा-कवचरहितः विवसना-विवस्ना, नमा विवारियषुः-निवारियतुमिच्छुः विवासाः-विवस्नः, नमः विविक्तः-गुद्धः, निर्जनः विवृतः-उद्घाटितः विशः(स्री)-प्रजाः विशस्तः-मारितः विशस्य-हत्वा विशातनम्-नाशनम् विशारदः-तज्ञः विशालम्-महत् विशिख:- बाण:

विशिष्ट:-श्रेष्ठः विशीर्णः-नष्टः, मग्नः विशुद्धः-अत्यन्तशुद्धः विशेष:-भेदः, अन्तरम् विशोक:-मीमसेनसारथिः विशोक:-शोकरहितः विश्रब्धः-विश्वस्तः, निर्भयः विश्रब्धम्-निःशक्कम् विश्वम्-सर्वम् विषक्तः-अन्यासक्तः विषमम्-विरद्धम् विषमम्-सङ्कटम् विषाण:-दन्तः विषाणम्-शृङ्गम् विषादः-दुःखम् विष्टभ्य-व्याप्य, सर्वतो धृत्वा विष्टभ्य-संस्तभ्य, आश्रित्य विष्वक्-सर्वद्यापी विष्वक्-समन्ततः विसंज्ञ:-निश्चेष्टः, मूर्विछतः विसृष्टम्-मुक्तम् विस्पर्धा-प्रतिस्पर्धा विस्फार्य-विस्तृतं कृत्वा विस्मापनम्-आश्वर्यजनकम् विस्मितः -चिकतः विहङ्गम:-पक्षी विहाय-त्यक्ता विद्वायः नभः, आकाशम्

विह्वलः-व्याकुलः, दुःश्वितः विह्वलात-व्याकुलं भवति वीक्षितुम्-द्रष्टुम् वीत:-गतः वीर:-पराक्रमी, योद्धा वीरावसादनम्-युद्धभूमिः वी ६५-लता वीर्यम-पराकमः वकः-ईहासृगः वृकोदरः-भीमसेनः वृजिनः-पापी वृजिनम्-पातकम् वृतः-वेष्टितः वृत्तम्-चरितम्, वार्ता वृत्तः-वर्तुलः वृत्रः-वृत्रासुरः युत्रहा-इन्द्रः वृद्धिः-उत्कर्षः बुन्दम्-समृहः वृष:-वृषभः, धर्भः, कर्णः वृषाङ्कः-शिवः वृष्णयः-यादवभेदाः वृष्णि:-यादवः वृष्णिवीरः-सात्यिकः, श्रीकृष्णः वेगितः-वेगयुतः वेतनम् मृत्यस्य देयं धनम् वेश्थ-जानासि वेदितव्यम्-ज्ञातव्यम्

वेद-जानाति, जानाम वेपशुः-कम्पः वेपमानः-कम्पमानः वेला-मर्यादा, समयः वेश्म-गृहम् वेष्टनम्-उष्णीषम्, कटिबन्धनम् वै-निश्चितम्, प्रसिद्धम्, पादपूरणम् वैकर्तनः-विकर्तनपुत्रः (कर्णः) वैक्लव्यम्-भीतिः, निश्चेष्टता वैचित्रवीर्यः-विचित्रवीर्यपुत्रः (धृतराष्ट्रः) वैनतेयः-गरुखः, विनतापुत्रः वैवस्वतः-सूर्यपुत्रः, ( कर्णः + यमः + शनिः) वैशसम्-वधः, नाशः वैशसम्-वैरम् वैश्वानरः-अग्निः व्यंसयामास-निवार्यामास व्यंसितम्-विफलीकृतम् व्यक्तस्थयत्-मित्सितवान्, आत्मश्लाषां कृतवान्

व्यक्तम्-सप्षम् व्यक्तमम्-तास्त्रवृन्तम् व्यतिकरः-नाशः,व्यत्यासः व्यतिकरः-मेलकः, समागमः व्यतिषकः-संस्प्रमः व्यतीता-निर्गता, नष्टा व्यथा-दुःखम्, पीडा न्यथितः-दुःखितः न्यथमत्-अनाशयत् न्यपकृतम्-निन्धमाचरितम् न्यपनामितम्-परिवर्तितम् न्यपयास्ये-निर्गमिष्यामि, पलायनं करिष्यामि

व्यभिचार:-अनेकनिष्ठता व्यर्थम्-निष्फलम् व्यवसायः-निश्चयः, कृतिः व्यशीर्यत-नष्टः, विशीर्णः व्यष्टम्मयत्-निरोधयामास व्यसनम्-नाशः, सङ्कटम् व्यसुः-निर्गतपाणः, मृतः व्यहरत्-समचरत् व्याघः-श्रेष्ठः व्यात्तम्-विस्तारितम् व्यामिश्रम्-मिश्रितम्, सन्दिग्धम् व्यामोह्यत-अमूर्च्छयत् व्यालः-दुष्टगनः, सर्पः व्याल:-दुष्टः, व्याघ्रः व्यावृत्य-विस्फार्य व्याहृतम्-भाषितम् व्युक्तम्य-अतिकम्य व्युपरम्य-विरम्य ब्युषिता-प्रभाता व्युष्टा-प्रभाता व्युदः-व्यु**हरचनया** स्थितः व्यूह-रचय

व्यृह:-सेनारचना व्यूह्य-व्यूहं कृत्वा व्येति-नश्यति, अपगच्छति व्येतु-अपगच्छतु, नश्यतु व्योम-आकाशः व्रजः–समूहः वातः-समृहः वीडा-लजा शंस-कथय शकलम्-खण्डः शकः-इन्द्रः शतम्-१०० शतंशता-दशसहस्राणि (१००००) शतकतुः-इन्द्रः शतसहस्त्रम्-१०००० शतानीकः-नकुलपुत्रः शपे-शपथं करोमि शबलः-चित्रः, कर्बुरः शमः-शान्तिः, मनोजयः शमयेत्-नाशयेत् शम्बरहा-मद्नः शर:-बाणः, दर्भः शरणम्-रक्षणकर्ता, गृहम् शरतल्पम्-शरशय्या शरद्-वर्षम् , ऋतुः शरभः-सिंहशत्रुः, पशुविशेषः शरावरम्-कवचम् शरासनम्-धनुः

शरीरम्-देहः शरीरी-प्राणी, देहधारी शर्म-कल्याणम् ः शर्वः-शिवः शर्वरी-रात्रिः शलभः-पतज्ञः शस्यः ( म् )-बाणात्रम् शशकः-मृगविशेषः शशाङ्कः-चन्द्रः शशी-चन्द्रः शशत्-चिरकालम् शाखामृगः-वानरः शात्रवः-अरिः, शत्रुः शाधि-शिक्षय, उपदेशं कुद शान्तनवः-शन्तनुपुत्रः ( भीष्मः ) शान्तनुः-शन्तनुराजा शारद्वतः-कृपाचार्यः शारीरम्-शरीरस्थितिमात्रपयोजनम् शार्द्छ:-श्रेष्ठः, न्याघ्रः शालकटङ्कटः-अलम्बुषः राक्षसः शाला-गृहम् शालावृक:-जम्बूकः, कुक्कुरः शाश्वतः-शश्चद्भवः, नित्यः शासनम्-आज्ञा, दण्डः शिखरम्-पर्वतस्य अग्रभागः, सानुः शिखरी-पर्वतः

शिखा-ज्वाला

शितः-तीक्ष्णः

शिथिल:-प्रस्खलितप्रयतः शिबिरम्-सेनानिवासः शिरः-मस्तकम् शिरोधः-कन्धरा, प्रीवा शिरोदहाः-केशाः शिला-पाषाणः, शाणः शिलाशितः-अत्यन्ततीक्ष्णः शिलीमुख:-बाण: शिवम्-भद्रम् शिशिर:-शीतकालः शिष्टः-शेषः, संमतः शीघ्रम्-सत्त्वरम् शीघ्रगः-शीघ्रगामी शीर्णः-भग्नः शुच्-शोकः शुचि:-शुद्धः, पवित्रः शूलमृत्-शिवः शृङ्गम्-विषाणम् शेकः-शक्ताः शेष:-अवशिष्टो भागः शैनेयः-सात्यकिः, शिनिपुत्रः शैल:-गिरि:, पर्वतः शोकः-इष्टस्य पुनः पुनः मनसि निवे-

शोकः-दुःसम् शोणाश्वः-द्रोणाचार्यः शोणितम्-रक्तम् शौचम्-शुचिता, निर्मळलम् शौटीरः-हारः, गर्वयुक्तः शीटीर्यमानी-आत्मानं शूरं मन्यमानः शौण्ड:-कुशलः शौर्यम्-मानसबलम् शौर्यम्-शूरस्य भावः श्मश्रु-पुम्मुखे केशाः रयामा-सुन्दरस्री, तरणी स्त्री रयाव:-अपत्यम् इयेनः-पक्षिविशेषः श्रद्धा-विश्वासः श्रद्धामय:-श्रद्धाप्रधानः श्रद्धेयम्-विश्वासयोग्यम् श्री:-लक्ष्मीः श्रुत:-विदितः श्रुतम्-ज्ञानम्, विद्या श्रुतम्-शास्त्रम् श्रुतकर्मा-अर्जुनपुत्रः श्रुतसेन:-सहदेवपुत्रः श्रति:-वेदः, शास्त्रम् श्रेय:-कल्याणम्, सोक्षः श्रेयान्-पशस्ततरः श्रोतव्यम्-श्रोतं योग्यम् श्रोत्रम्-कर्णः ( इन्द्रियम् ) श्वः-आगामि दिनम् श्वपाक:-चाण्डाल: श्वापदः-हिस्रपशुः श्वेतवाहनः-अर्जुनः धेता-महेश्वररूपा

षट्-६ षट्त्रिंशः-३६ षड्भाग:-षष्ट्रांशः षड्भागहर्ता-नृपः षट्साहस्रः-६००० षष्टि:-**६**० षष्टिषट्- ६६ षष्टिह्यायनः-षष्टिवर्षदेशायो गजः षोडश-१६ संयच्छ-नियमय संयत्-युद्धम् संयन्तुम्-नियमनं कर्तुम् संयमनी-यमनगरी, पेतपुरम् संयुगम्-युद्धम् संरम्भः-कोघः संरम्भी-को घी संवर्तयति-स्ववशं नयति संविग्नः-पीडितः संविद्-सङ्केतः, संभाषणम् संविधानम्-योजना, उपायः संविधानम्-प्रतिविधानम् संवीत:-युक्तः, सहितः संवृता-व्याप्ताः संशय:-सङ्कटम् संशितम्-तक्षिम् संश्रय:-आश्रयः संसक्तः-संलग्नः संसद्-सभा

संस्तभ्य-स्तम्भयिःवा संहननम्-शरीरम् संहतः-एकत्रितः संहर्-नाशय

सक्तः-आसक्तियुक्तः

सविथ-ऊ६

सखा-वयस्यः, मित्रम्

सखी-वयस्या

सङ्करगः - निश्चयः, उद्देशः

सङ्करः-मिश्रणम् सङ्काशः-सदशः

सङ्कुलम्-युद्धम् सङ्क्षयः-नाशः

सङ्क्षयते-क्षिणोति

सङ्ख्यम्-युद्धम्

सज्ञः-आसक्तिः

सङ्गरः -युद्धम्

सङ्ग:-समुदायः

सङ्घातः-समूहः

सञ्चयः-सङ्ग्रहः

संज्ञा-चेतना, सञ्चतः

संज्ञा-चिह्नम्

सज्जयति-आश्लेषयति

सत्कृता-पूजिता

सत्किया-पूजा

सत्तमः-श्रेष्ठः

सस्यवती-शान्तनुपत्नी, व्यासमाता

सत्यवतीपुत्रः-व्यासः

सत्यसन्धः - सत्यप्रतिज्ञः

सत्त्व:-प्राणी

सत्त्वम्-चित्तम्

सत्त्वम्-लिङ्गशरीरम्

सत्त्वम्-धेर्यम्

सत्त्वम्-बलम्

सदनम्-गृहम्

सदा-सततम्, अविरतम्

सदागतिः-वायुः

सदशम्-तुल्यम्, अनुरूपम्

सद्भावः-अस्तित्वम्

सनातनः-चिरन्तनः

सन्तप्तः-दुःखितः

सन्तस्तार-आच्छादितवान्

सन्तानम्-सन्ततिः

सन्धा-प्रतिज्ञा

सन्धाय-संयोज्य, सन्धि कृत्वा

सन्धिः-सन्धानम्

सन्नतिः-नमनम्

सद्यदः-सजः

सक्तिकर्षः-सन्निधिः

सनिपातः-मोहः, युद्धम्, क्षयः

सिन्नभः-सदशः

संन्यसनम्-त्यागः, सेन्यासः

सपत्नः-शत्रुः

सप्त-७

सप्तति:-७०

सप्तशतम्-७००

समः-तुरुयः समम्-सह समप्रम्-सम्पूर्णम् समचूचुदत्-प्रेरयामास समपद्यत-अभूत् समपोधयत्-अनाशयत्, आस्फालयत् समयः-पणः समयः-सङ्केतः समवेतः-मिलितः समाः-वर्षाणि समाख्याय-कथयित्वा समाद्रवन्-अन्योन्यं समगच्छन् समाधातुम्-सान्त्वयितुम् समाधातुम्-स्थापथितुम् समाप्तः-सम्पूर्णः, परिपूर्णः समाप्तविद्यः-सम्यगाप्तविद्यः, पण्डितः समारम्भ:-कर्भ समार्च्छत्-समीपं गतः समाश्चिष्य-आलिङ्ग्य समासः-सङ्घेवः समासदत्-पाप्तः, समीपं गतः समासाद्य-प्राप्य समास्थाय-कृत्वा समित्-युद्धम् समितिः-समा, युद्धम् समिद्धः-सम्यग्ज्यलितः समीक्ष्य-दृष्ट्वा, विचार्य समीरितः-वर्धितः

समुच्छेदः-नाशः समुन्नद्धः-गर्वयुक्तः समुन्नद्धम्-वृद्धिं गतम् समुपस्थितः-प्राप्तः समुपेयिवान्-प्राप्तवान् सम्पातः-प्रहारः, पतनम् सम्पूज्य-मानयित्वा सम्प्रधार्य-निश्चित्य, मन्त्रयित्व। सम्प्रहारः-युद्धम् सम्प्रजहे-युद्धं चके सम्भव:-उत्पत्तिः सम्भावितः-सम्मानितः, पूज्यः सम्ब्रमः-चिन्ता सम्भ्रमः-उद्वेगः, त्वरा, आदरः सम्मध्यमानः-आलोज्यमानः सम्मर्दः-युद्धम् , नाशः सम्मित:-तुल्यः, युक्तः सम्मोहः-मूर्छा सम्मोद्यः-विवेकाभावः सर:-सरोवरम्, जलाशयः सर्ग:-सृष्टिः, उत्पत्तिः सर्वथा-सर्वप्रकारेण सर्वात्मानम्-सर्वः आत्मानम् सलिलम्-जलम् सन्यः-दक्षिणः, वामः सन्यसाची-अर्जनः सस्यम्-धान्यम् सहजम्-जन्मतः प्राप्तम्

सहसा-युगपत् सहसैव-युगपदेव सहस्रम्-१००० सहस्त्राक्ष:-इन्द्रः सहैव-युगपत् सांयमनिः-शलः सांसिद्धिकः-स्वभावसिद्धः सागर:-समुद्रः साङ्ग्रामिकः-सङ्ग्रामे भवः सास्वतः-यादवः सात्वतीपुत्रः-अभिमन्युः सादनम्-गृहम् सादी-अश्वारोहः, अश्ववारः साधय-गन्छ साधयते-प्राप्नोति साध-शोभनम्, समीचीनम् साधुभावः-समीचीनत्वम् सान्तरः-असम्पूर्णः, सच्छिद्रः साफल्यम्-सफलत्वम् साम-सौम्यता, प्रियवचः सामासिकः-समाससमुदायः सायक:-शरः, बाणः सार:-दढ: सारमेयः-कुक्कुरः सार्थः-समुदायः सार्धम्-सह, अर्धयुक्तम् साह्यम्-साह्ययम् सिद्ध:-योगी म.भा.सा.(खंड२)३४

सिद्धि:-चित्तशुद्धिः, मोक्षः इ. सिन्धु:-नदी सीदन्ति-निश्चेष्टानि भवन्ति सीमन्तिनी ह्यी, नारी सीर:-हलम् सीरमृत्-बळरामः सुकृतम्-शोभनकृत्यम्, पुण्यम् सुखेन-अनायासेन सुजातन्–शोभनं जनम सुतः-पुत्रः स्तसोमः-मृकोदरपुत्रः सुता-कन्या युतेजनः-तीक्णः सुधर्मा-कौरवपुरोहितः युपर्ण:-गस्डः सरः-देवः सुसंयत्तः-सुसज्जः सुहृद्-आत्मीयः, हितकारकः, मित्रम् सृतः-सार्थिः स्तपुत्रः-कर्णः सूतनन्दनः-कर्णः सुदितः-मारितः सकिणी-ओष्ठपान्ती सजन्-मुञ्चन् , उत्पादयन् सजसि-ददासि सुजया:-पाञ्चालभेदाः सृति:-मार्गः स्रति:-गतिः

सृष्ट:-रचितः सेगवा-कर्कः, कर्कपुत्रः सेतु:-बन्धः, मर्यादा सेना-समुदायः, सैन्यम् सेनानी:-सेनापतिः

सेनाप्रणेता-सेनापतिः

सैन्धवः-अश्वः

सैन्धवः-जयद्रथः

सैन्यस्य चतुरङ्गानि-गजः, अश्वः,

रथः, पदातिः

सोदरः-बन्धः, सहोदरः सोदर्यः-भ्राता, सहोदरः सौपधम्-कपटेन सहितम् सोमः-चन्द्रः सोमकाः-पाञ्चालाः सौति:-स्त्पुत्रः, कणः सौबल:-शक्रुनिः सीबलेयी-गान्धारी सौभद्र:-सुभद्रापुत्रः, अभिमन्युः सौभात्रम्-बन्धुपीतिः सौमदत्तिः-भृरिश्रवाः सौष्ठवम्-सौन्दर्यम् सीष्ठवम्-कीशलम् साहृदम्-स्रेहः स्कन्दः-षडाननः, शिवपुत्रः स्तनः उरोजः, कुनः स्तन्यम्-दुग्धम् , स्तने भवम्

स्तब्धः-अनम्रः, उद्धतः, निश्चलः

स्तवः-स्तुतिः, स्तोत्रम् स्थण्डिलम्-भूमिः स्थण्डिलम्-वेदिः स्थविर:-वृद्धः स्थाणुः-शिवः स्थाता-स्थास्यसि स्थानम्-कारणम्, वसतिस्थानम् स्थाने-युक्तम् स्थिर:-अचलः स्थ्णा-स्तम्भः स्थर्यम्-स्थिरता सिग्थम्-मधुरम्, प्रीतियुक्तम् सिद्धते-पीणाति स्तुषा-वधूः, पुत्रपत्नी सेह:-तैलवृतादि स्रेह:-प्रेम, प्रणयः स्नेहपाचितः-स्नेहसंयुक्तः स्पर्शः-सम्बन्धः स्फिक-नितम्बः स्फिची-कटिप्रोथी। स्भीतम्-समृद्धम् स्फुलिङ्गः-अभिकणः सायन्-हसन् स्यन्दनः-रथः स्रंसते-च्यवते ब्रीत्वम्-स्रीभावः, स्त्रैणम् स्वः-स्वर्गः, परलोकः स्वम्-आत्मीयम्

स्वका-स्वीया, आत्मीया स्वप्ता-स्वप्स्यामि स्वप्रः-निद्रा स्वयनम्-सुगतिदम् स्वसा-भगिनी स्वस्तिः(स्ति)-कल्याणम्, आशीर्वादः स्वाध्यायः-वेदाध्ययनम्

स्वाध्यायः-वेदाध्यः स्विका-आत्मीया स्विकः-स्वेद्युक्तः ह-पादपूरणे

हतः-सतः, मारितः

हतम्-नष्टम् हयः-अश्वः

हयज्ञः-अश्वहृदयज्ञः हरिः-सिंहः, इन्द्रः, कपिः

हरि:-विष्णुः, अश्वः

हर्षः-आनन्दः, उत्सादः, उत्तेजनम्

हलम्-बलरामस्य आयुधम् हलम्-भूमेदःखननसाधनम्

हलायुधः-बलरामः

हिनः-वृतादि होमद्रव्यम् हन्यम्-हवनीयं द्रव्यम्

ह्व्यवाट्-अग्निः

हस्तः-शुण्डादण्डः, पाणिः

हस्तावापः-अङ्गुलित्राणम्

हस्तिषड्गवम्-हस्तिषट्कम्

हस्ती-गनः

हायनः संवत्सरः

हार्दिक्यः-कृतवर्मा

हिंसन्ति-नाशयन्ति

हिसा-क्रः, घातुकः

हि-पादपूरणम्, कारणम्

हितम्-कल्याणम्

हितम्-हितपदम्

हितकृत-प्रियकारी, सुहृद्, मित्रम्

हितेषी∸हितेच्छुः <u>।</u>

हिमवान्-हिमालयः

हिरण्यम्-सुवर्णम्

हिरण्याक्षी-पीतनेत्रा

हीनः-रहितः, शून्यः

हुतम्-अभी प्रक्षिप्तं द्रव्यम्

हुताशनः–अभिः

हृषितः-आनन्दितः

हषीकम्-इन्द्रियम्

हेम-सुवर्णम्

है डिम्बि:-हि डिम्बापुत्रः (घटोत्कचः)

हैमवतः-हिमालयोत्पन्नः

ह्रदः-अगाधजलाशयः

हदिनी-नदी

ही-लजा



## महाभारतसारस्य शुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम्     | श्लोकः | गुदम्            |
|-------------|--------|------------------|
| 92          | 134    | धार्तराष्ट्र     |
| <b>8</b> 3  | ų      | मे               |
| 40          | 9 €    | प्रसिष्णु प्रभ   |
| 90          | 436    | समुदीर्यन्तं     |
| <b>৩২</b>   | 840    | रवं ।            |
| 9.99        | 93     | सैन्य            |
| 935         | ৩      | जीवग्राहं        |
| 983         | 922    | स्तरा            |
| 980         | 908    | महाद्वमाः        |
| 14.         | 127    | मृद्ना           |
| 943         | 348    | श्चेव            |
| 148         | 254    | तदद्भुत          |
| 909         | 860    | <b>हिंन</b> स्ति |
| 151         | 483    | सङ्कृदाः         |
| 980         | ۷٩٠    | कैकेय            |
| २२४         | 49     | হান্ত্রীশ্ব      |
| 484         | 9300   | शिनेः            |
| 483         | 1360   | भीम              |
| 588         | \$\$   | मूढा             |
| <b>3</b> 84 |        | शिष्टोऽसि        |
| 744         | **     | तवैत             |
| 760         | 36     | खब्गी            |
| २९७         | 41     | महारथैः          |
| 255         | •\$    | विपद्धते बले     |
|             |        |                  |

458

#### (५२५)

| प्रष्टम् | श्लोकः       | शुद्धम्                    | 1. 118                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 390      | २०४          | यदि मे                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ,,     | 29           | कामों मे                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 398      | २३५          | आक्रस्य                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३१६      | २७८          | <b>द</b> ष्ट्वा            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 390      | 290          | षड्गवम्                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| "        | 299          | द्वर्थैव                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 338      | 492          | दुर्भन्त्रिते              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |              | विनाशं                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹88<br>  | ₹ o <b>९</b> | न वा                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | <b>£</b> 88  | तदाऽऽसी                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 380      |              | ये न्यायेन                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹8€      | <i>EAR</i>   |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३६९      | 683          | प्रवृ <b>द्ध</b> राङ्गद्वम |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३८२      | ९६२          | युमहांलोम                  | A. 19                                                                                                                                                                                                                           |
| 306      | ₹♥           | समायुक्तः                  | 100                                                                                                                                                                                                                             |
| ३९२      | 994          | वधैषिणः                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४१४      | 303          | न ह्येकी                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| *96      | 340          | प्रतिज्ञा                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४२०      | 840          | तवानघ                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 880      | 44           | दर्वी                      | a de la companya de<br>La companya de la co |
| ४५३      | 388          | महर्षा                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |

### महाभारतसारशब्दार्थसङ्ग्रहशुद्धिपत्रम्

|                | 6212114      |
|----------------|--------------|
| पृष्ठम् पङ्किः | गुद्धम्      |
| <b>YV</b> ( )  | अक्रिएाः     |
| ¥41            | अनुयायी      |
|                | अन्तर्धीयत   |
| ४८२            | अनर्थकम्     |
|                | अभिन्नसः     |
| Y < Y          | वक्तुमयोग्यः |
|                | अशरीरिणी     |

| व्हम् | पङ्क्तिः                              | गुद्धम्       |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| 868   | २७                                    | अशेषेण        |
| "     | २८                                    | अशीतिपञ्चकः   |
| 864   | 98                                    | आजिः          |
| 883   | 74                                    | ं संन्यासाः   |
| 408   | ३८ १८                                 | पीनः          |
| 408   | 92                                    | प्रतिष्वनिः   |
| 404   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | बहुधा         |
| ,,,   | 9 ६                                   | सेवकः         |
| ,,    | 98                                    | प्लवज्ञमः     |
| 406   | 194                                   | सही           |
| 409   | 26                                    | मृग:          |
| 490   | 98                                    | योद्धामिच्छुः |
| 499   | <b>1</b>                              | मीतिः         |

# ( मराठी ) **महाराष्ट्रभाषासारांशशुद्धिपत्रम्**

| प्रष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वितः             |      |             | गुद्धम्           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96               | e de |             | त्यांपैकी         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93               |      |             | किंग              |
| ٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92               |      |             | की                |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93               |      |             | नाही              |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | greating.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98               |      |             | देवानी            |
| .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,               |      |             | केली              |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33               |      |             | होईल              |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,               |      |             | त्यामुळे          |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६               |      |             | मंडळी             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,               |      |             | आलेली             |
| Professional Control of the Control | 10 miles 10 | and the state of | . 5  | 2.15 - 1.17 | Francisco Company |

### (५२७)

| प्रथम् | पङ्क्तित:  | गुदम्           |
|--------|------------|-----------------|
| 90     | €.         | <b>मंडळीं</b>   |
| 99     | રૂપ        | समोर            |
| 92     | 8          |                 |
| 93     | •          | कीं             |
|        | 1          | द्रीणाचार्यांनी |
| 93     | 3          | आनंद्           |
| 98     | 98         | द्रोणाचार्य     |
| 94     | २८         | ਰੋਰਵਾਂ          |
| 9 €    | 92         | भूरिश्रवा       |
| 99     | 98         | सात्यकी         |
| 29     | 9          | तरवार           |
| 31     | 90         | खांनी<br>सानी   |
| २२     | ₹ .        |                 |
| 34     |            | सर्वांनी        |
|        | 98         | नाहींत          |
| 38     | \$         | भी <b>मसेन</b>  |
| 23     | 99         | दुर्योधनाचा     |
| 86     | 98         | लोखंडाची        |
| 86     | 90         | तीं             |
| 23     | 99         | मंडळीं          |
| 23     |            | आली             |
|        | <b>3.2</b> | Alleal          |

### हिन्दीसारांशशुद्धिपत्रम् (खंड २)

| <b>पृष्ठम्</b> पश्चित्तः | गुडम्                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| ¥\$<br>\41               | शस्त्रास्त्रों से<br>किसीको |
|                          | करना<br>हँसे                |
|                          | जहाँ                        |
| 36<br>38                 | भीष्मपितामहने<br>मैंने      |

| <b>व</b> हम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पङ्क्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गुद्धम्           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अर्जुनने          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जानेकी            |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करेंगे            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | में               |
| <b>६ ६ १</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्रोणाचार्यने     |
| Ęv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जयस्थके रक्षणार्थ |
| Ę g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पूर्तिमें         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भेंने             |
| »;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | फेंका             |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कर्णपर            |
| ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अर्जुनपर          |
| <b>37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हाथको             |
| ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | किया              |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | घनुष्य            |
| <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कैसे              |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बन्धुको           |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कहाँ              |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धर्मुराजाप्र      |
| <b>)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | धर्मराजानै        |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाण्डव-सैन्यका    |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्रीपदी           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बैठी              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तब                |
| £2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | होकर              |
| ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तभी               |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [मलनेकी           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ĥ                 |
| and the state of t | A Section of the sect |                   |

ॐभीष्मपर्वमें जहाँ जहाँ मीष्माचार्य लिखा है वहाँ वहाँ भीष्मपितामह पढिये। ( ७४ द्रोणपर्वका हिन्दी सारांश.समाप्त )

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.